# जातक

[तृतीय खएड]

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग भगागक दिन्दी चादिल मम्मेलन प्रभाग

मुद्रक: गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव हिन्दी साहित्य प्रेस इलाहाबाद

#### प्राक्षिथन

सन् १४२ मे ज्व द्वितीय-खर्ड प्रकाशित हुन्ना, तो स्वप्त में भी यह ध्यान न था कि द्वितीय न्त्रीर तृतीय खर्ड के बीच इतना न्नाधिक समय गुजर जायगा।

सन् १४२ मे ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्षा) का मन्त्रित्व स्वीकार कर लेने से कुछ तो उधर व्यस्त रहना पडा, कुछ ग्रगस्त ग्रान्दोलन ग्रौर युद्ध-जनित परिस्थिति इस प्रकार के सभी काय्यों में बाधक सिद्ध हुई।

यूँ अनुवाद सन् '४४ मे ही तय्यार था किन्तु इसे प्रकाशित होने के लिए सन् '४६ तक प्रतीक्षा करनी पडी । हिन्दी साहित्य प्रेस ने यदि इन बीस-पच्चीस दिनो मे रात-दिन एक करके इसे न छापा होता तो न जाने अभी इसे और कितने दिनो अमुद्रित तथा अप्रकाशित ही रहना पड़ता। मौलानासाहब तथा प्रेस के सभी कर्मचारियों का आभारी हूं।

तृतीय-खरड में हर तरह से पहले दोनों खरडों के ही क्रम को जारी रखा गया है। हाँ, पहले दोनो खरडों में प्रत्येक गाथा के साथ मूल पाली में दी गई कठिन शब्दाविल और उसके अर्थों का अर्थ भी रहा है। सारी गाथा का स्वतन्त्र अनुवाद देदेने के साथ वह पुनुरुक्ति दोष ही नहीं, निष्प्रयोजन भी लगता था। इस खरड में उसे छोड़ दिया। हाँ, यदि कहीं कोई विशेष काम की बात दिखाई दी तो उसे पाद-टिप्पणी में देदिया है।

प्रथम-खर्ड श्रौर दूसरे खर्ड के ढाई-सौ जातको के साथ इस खर्ड मे प्रकाशिन डेढ़ सौ जातक मिलकर कुल चार सौ जातक होजाते हैं। शोष एकसौ सैतालीस जातक उत्तरोत्तर बढ़े हैं। श्राशा है वे सभी तीन खरड़ों में समाप्त होंगे।

चौथे खरड के अनुवाद में हाथ लगा है। यदि अवकाश मिला और परिस्थित अनुकूल रही, तो पाठक उसे शीघ ही प्रकाशित देख सकेंगे। नग्पनारायम पुटीर दि॰ सा॰ सम्मेजन ४-२ ४६

धानन्द् कीसल्यायन

# विषय-सूची

| विषय पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तीसरा परिच्छेद                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १. सङ्कृष्य वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २४१. सङ्कष्प जातक                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राजकुमार-शिष्य को पिटवाया । राजकुमार ने बड़े होने पर श्राचार्थ्य को जान से मरवा डालना चाहा । ]  २४३. मिण्किण्ड जातक                                                                                                                                                        |
| २४४. कुगडक कुच्छि सिन्धव जातक ११<br>[सिन्धव बछेरा बुढिया के घर कुछ भी खा लेता था,<br>किन्तु गुण्ज व्यापारी के यहाँ पहुँच उसने सामान्य तृण्-<br>घास खाने से इनकार किया।]<br>२११. सुक जातक २०<br>[तोता माता पिता का कहना न मान वर्जित द्वीप में<br>श्राम्च-रस पान करने गया।] |

२६२. मुहुपाथी जानक .. .. .. ४६ [राजा लज्ञनी पर ग्राविश्नास कर उसे पास सुलाता था। एक बार उसने रात को भीगती वर्षा में स्नान करना चाहा तो वह दाय पक रहा। इतने पर भी लल्की राजा के भावजे के साथ भागने में सफल हुई।]

### [ % 8, ]

| [ मान्य गार्चे सम्प्रास्य नरेश के पान प्रावसी की       |
|--------------------------------------------------------|
| दुक्या धीयने के तिये मेना।]                            |
| २७७ रामक जातव                                          |
| [ हिटा "टापार्ग समयो को एउ दिन पहलर का गाँन            |
| राने पो मिला। उसने स्थ-होस ने प्राथम पर प्राने वाते    |
| पत्नरी श्री सार पर गाना चाहा <b>।</b> ]                |
| २०८ महित्र जागक १०४                                    |
| २० साह्य जागक                                          |
| एक दूसरे प्रचएट भैंगे ने सीम में उनकी हाती चीर टाली ।] |
| २७६. सतपत्त जातक . ,                                   |
| [ पुत्र ने श्रुगाली को जो उगरी पूर्व चन्म की माता थी   |
| शतु समसा प्रीर कटको हे की मिता ।]                      |
| २म० पुरदूसक पातक                                       |
| [माली जो जो दूने पनाता था, बन्दर उन्हें नष्ट करते      |
| जाते थे ।]                                             |
| ४. अव्भन्तर वर्ग ११३                                   |
|                                                        |
| २५१. भव्मन्तर जातक                                     |
| [तीते ने देवी को श्रन्दर का श्राम लाकर खिलाया।]        |
| २८२. सेय्य जातक १२०                                    |
| महासीलव जातक (५१) की तरह ही।                           |

| २८३. वब्दकीसुकर जातक                                          | • • • •     | . १२३                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| [ स्त्र्यरों के सगठित दल ने व्याष्ट                           |             | पाई ।]                |
| २८४. सिरि जातक                                                |             | . 978                 |
| [ मुर्गे का मास खाकर लकड़                                     | हारा राजा   | बना स्त्रीर           |
| उसकी मार्य्या पटरानी बनी । ]                                  |             |                       |
| २८४. मणिसूकर जातक                                             |             | . १३५                 |
| [ सूत्र्यर मिण को मैला करने के                                |             | ज्या रगड़त            |
| थे त्यो त्यो वह स्त्रौर भी चमकती थी                           | 11]         | _                     |
| २८६. सालुक जातक                                               |             | 358                   |
| [ सूत्र्यर को यवागु-भात खिला<br>कि कुमारी के विवाह के समय इसक |             |                       |
|                                                               | ा जलान्याच  |                       |
| २८७. लाभगरह जातक .                                            | · · · · ·   | 989<br>               |
| [ प्राणियो को वस्तुस्रो की प्राप्ति                           | । कस हाता   | हर्                   |
| २मम, सन्द्वहान जातक                                           |             | . 983<br>             |
| [ छोटे भाई ने बड़े भाई को                                     |             |                       |
| हजार कार्पापण की पोटली पानी व                                 | ા હાલ હા !  | -                     |
| २८६. नानच्छन्द जातक                                           |             | , ৭৪६                 |
| [ ब्राह्मण के नचत्र ज्ञान पर प्रस्<br>माँगने के लिये कहा।]    | न हाराजा    | न उस वर               |
| २६०. सीलवीमंस जातक                                            |             | . 188                 |
| [ पुरोहित ने शील की परीचा                                     |             | -                     |
| तख्ते से दो दिन एक एक कार्घापर                                | ा उठाया ।   | ]                     |
| ५. ज्ञम्भ वर्ग                                                | ų           | १५१                   |
|                                                               |             | a t                   |
| २६१. भद्रघट जातक<br>[शक ने पुत्र-प्रेम के वशी-भूत             | हो उम्रे सह | . १५१<br>कामनावारे की |
| पूर्ति करने वाला घड़ा लाकर दिया                               |             | ગનાગાઝા છો            |
| Can and Mail . Li may 1440                                    | · -         |                       |

| -                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| २६६. म्यु: जारक                                                                      | 253    |
| [ की बा कूला देश सी-भूत ही स्वयं साहर की पी<br>की इन पाररका था।]                     | ा जाने |
| २६७. कामविताप जानक                                                                   | \$ 6 8 |
| [तमा इन्द्रिय-गारक में त्यायेगी   ]                                                  |        |
| २६८ उरुप्यर जातक                                                                     | 148    |
| [ ही यानन ने पन्यर एउट्टरे तो डमने या प्रयत्न वि<br>पटना मफन हुता, पूरुग प्रस्तन । ] | ह्मा । |
| २६६. कोमायपुत्र नातक                                                                 | 960    |
| [तर्यक्षरयो भी संगत ने प्रस्टर व्यानी हो गया।]                                       |        |
| २००, चक् जातक                                                                        | 368    |
| [भेड़िये का उपीष्ठय व्रत । ]                                                         |        |

# चौथा परिच्छेद

| ₹. | विवर         | वर्ग                                                                                  | १७२                   |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | ३०१.         | चुल्लकालिङ्ग जातक                                                                     | प्रमात्य              |
|    | ३०२.         | महाश्रस्सारोह जातक                                                                    |                       |
|    | ३०३,         | पुकराज जातक<br>[ राजा के मैत्री-बल के त्रागे चोर-राजा के पशु-ब<br>हार   ]             | १८३<br>ाल की          |
|    | ३०४,         | दहर जातक                                                                              | १८ <b>४</b><br>रेएडक  |
|    | ३०४          | सीलवीमंसन जातक।                                                                       |                       |
|    | ३०६.         | सुजाता जातक .<br>[ राजा ने माली की लड़की को पटरानी बनाया।                             | 980                   |
|    | <b>३०७</b> . | . पलास जातक<br>[ ब्राह्मण ने पलास-निवासी वृत्त-देवता को श्रपनी<br>से प्रसन्न किया । ] | १६२<br>ो सेवा         |
|    | १०८,         | जवसकुण जातक<br>[ कठफोड़ ने सिंह के मुँह में फसी हुई हड्डी निकाल                       | १६ <b>४</b><br>ती   ी |

| २. प्रचिमन्द् वर्ग २०३                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २९१. पुणिसन्त्र जापन                                                                                                      |
| (भाम १ गट में भागी भग दा पशुमान एवं मोने हुये<br>चीर मो उद्योग भगा दिया।)                                                 |
| ११२. दरमन मन्द्रिय जाक २०४<br>[नानियन्त ने स्थित ही सहसी मा उत्पात गएन वरने<br>या उपहेन त्या।]                            |
| ६१२. रानितवारी जानक २०=<br>[ जिन राजा ने दीतिराच के शाधनात हमा पान-नान<br>पत्रवा दिवे उने भी ताविक्त ने प्राधीयांट दिया।] |
| २१४. तीरहमभी वातक २१२<br>[बाह्यण गर्व नगमा तह रगने जाहर ग्रातिन पशु-<br>याग पराने वा रहे थे। वैधियस ने उनशी रहा की।]      |
| ३११. संस जातक २१७<br>[सिरारी ने नेट पुनी की उनकी बादी की मधुरता के<br>श्रनुत्य मान दिया।]                                 |
| ३१६. नस पातक २२०<br>[चन्द्रमा का शशाद्ध नाम क्यों है ?]                                                                   |
| ६१७ मतरोदन जातक २२४<br>[ बर्डे भार्ड के मरने पर बाधियत्व तनिक भी नहीं रोये ।]                                             |

# ं [ ११ ]

| ३१८. कणवेर जातक २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| [ श्यामा ने नगर-कोतवाल को हजार दे डाकू की जा                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| वचाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग                                |
| स्वामी वनाया । डाक् उसके गहने-कपड़े ले चलता वना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ]                                |
| ३१६ तिचिर जात्क २३<br>[ चिड़िमार फॅसाऊ-तीतर की मदद से तीतरों को फूँसा                                                                                                                                                                                                                                                                    | ता                               |
| था। तीतर को सन्देह हुआ कि वह पाप का भागी है                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वा                               |
| नहीं १ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| ३२०. सुच्चज जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| [रानी ने राजा से पूछा—यदि यह पर्वत सोने का                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| जाय, तो मुक्ते क्या मिलेगा ? राजा ने उत्तर दिया—तू कौ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न                                |
| है, कुछ नहीं दूँगा।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| . कुटिद्सक वर्ग २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>_</u>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₹</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| ३२१. क्वटिदूसक जातक २३<br>[ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस<br>नोच डाला।]                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| ३२१. क्रुटिदूसक जातक २३<br>[बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस<br>नोच डाला।]<br>३२२ दहभ जातक २१                                                                                                                                                                                                                                 | ला<br>३२                         |
| ३२१. क्वटिदूसक जातक २३<br>[ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस<br>नोच डाला।]                                                                                                                                                                                                                                                    | ला<br>३२<br>भी                   |
| <ul> <li>३२१. कुटिदूसक जातक २३ [ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस नोच डाला।]</li> <li>३२२ दहम जातक २५ [ खरगोश को सन्देह हो गया कि पृथ्वी उलट रही है। स अन्ध-विश्वासियों ने उसके अनुकरण मे भागना आर किया।]</li> <li>३२३. ब्रह्मदत्त जातक २५</li> </ul>                                                                         | ला<br>३२<br>भी<br>म्भ            |
| <ul> <li>३२१. क्रिटिदूसक जातक</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ला<br>३२<br>भी<br>म्भ            |
| <ul> <li>३२१. क्रिटिदूसक जातक [बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस नोच डाला।] ३२२ दहम जातक [खरगोश को सन्देह हो गया कि पृथ्वी उलट रही है। स अन्ध-विश्वासियों ने उसके अनुकरण मे भागना आर किया।] ३२३. ब्रह्मदत्त जातक [ब्राह्मण ने वारह वर्ष के संकोच के वाद राजा एक छाता और एक जोड़ा ज्ता भर माँगा।] </li> </ul>                   | ला १२ भी भ                       |
| ३२१. क्रुटिदूसक जातक  [ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिद्रकर उसका घोंस नोच डाला।]  ३२२ दहम जातक  [ खरगोश को सन्देह हो गया कि पृथ्वी उलट रही है। स ग्रन्ध-विश्वासियों ने उसके ग्रनुकरण मे भागना ग्रार किया।]  ३२३. ब्रह्मदत्त जातक  [ ब्राह्मण ने वारह वर्ष के संकोच के वाद राजा एक छाता ग्रीर एक जोड़ा ज्ता भर माँगा।]  ३२४. चम्मसाटक जातक | ला<br>१२<br>भी<br>भी<br>१२<br>से |
| <ul> <li>३२१. क्रिटिदूसक जातक [बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंस नोच डाला।] ३२२ दहम जातक [खरगोश को सन्देह हो गया कि पृथ्वी उलट रही है। स अन्ध-विश्वासियों ने उसके अनुकरण मे भागना आर किया।] ३२३. ब्रह्मदत्त जातक [ब्राह्मण ने वारह वर्ष के संकोच के वाद राजा एक छाता और एक जोड़ा ज्ता भर माँगा।] </li> </ul>                   | ला १२ भी भ १३ से १६ होर          |

### [ 19 ]

| १२४. सीच जातक २४१                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्रिष्ट तामी पोने में भंद की भारतर जा जान<br>चारण था ]                                              |
| ३२६ नवार वात्र २१३                                                                                 |
| [प्रोतित ने भट गेंगा तर देशा हो से दिवन स्थान<br>एथा ले निरेत उने सेने के देने गह गरेता]           |
| ३२० कानानी भातर २४६                                                                                |
| [ मर ;न्याज प्यानी क्रिया के कार का रवयं प्रदर्भ पदी<br>पर (न्यान से लावे क्षीर क्षिया गाने से 1 ] |
| ६०= धनवुमीनिय भागत . २१४                                                                           |
| ्नार्यो श्री झारागन्तरम के साम प्रार्कत ही गई।                                                     |
| तम्मः ने भागां भा भतन्यपस्मा में देग हुद्ध पारमेश गरी<br>रिया ।]                                   |
| १२४ कामबादु जातक १६२                                                                               |
| िमालवाह् बन्दर में ध्रापनी परदत ने स्वय ध्रापना                                                    |
| रहार गवा । ]                                                                                       |
| ३२०, सीनवीमंग जामक                                                                                 |
| [ इसके नमान दो कमार्थे पदले प्रा नुही हैं।]                                                        |
| फोक्लि वर्ग २६=                                                                                    |
| ३३१ योजानिक जातक २६=                                                                               |
| [योधिमत्व ने श्रपनी चाउरी से राजा की वाचालता<br>यन्द्र की । ]                                      |
| १३२ रथलहि जातक २००                                                                                 |
| [विना दूनरे पद्म की भी दात सुने न्याय करना उचित<br>नहीं।]                                          |
| १३३. पर गोध जातक २७२                                                                               |
| [पेन पर लटकाई हुई पकी गोह भाग गई ]]                                                                |

8.

| ३३४. राजोवाद जातक                                                                            | २७३        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [राजा के अधार्मिक होने पर फल अमधुर हो व<br>धार्मिक होने पर दुवारा मधुर।]                     | ाये, ऋौर   |
| ३३४. जम्बुक जातक [गीदड़ ने हायी को मारना चाहा   हाथी का पि चूर्ण-विचूर्ण हो गया   ]          |            |
| ३३६. ब्रहाउन जातक<br>[ब्रह्मचारी लोहे की गागरों में से धन निकाल<br>जगह तृण भर कर धन ले गया।] |            |
| ३२७. पीठ जातक [ब्रह्मचारी का श्रातिथ्य न कर सकने के लिये ब्रह्मचारी से ज्ञमा मार्गी ।]       |            |
| ३२८. थुस जातक [ ग्राचा-र्य द्वारा सिखाई गई चार गायात्रों ने व<br>रक्ता की ।]                 |            |
| ३३६. बावेरु जातक                                                                             |            |
| ३४०. विसय्ह जातक<br>[संठ ने घाष खोद कर भी दान-परम्परा के<br>रखा।]                            |            |
| चूत्रकुणाल वर्ग                                                                              | २६६        |
| ३४१. किन्नरी जातक [ इसकी कथा कुणाल जातक में स्रायेगी 1]                                      | \$\$\$     |
| ३४२. वानर जातक                                                                               | २ <b>६</b> |

| ३४६  | देसब जातव                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६४३  | धमदृट जारक १०४<br>[ वर्श्त न मिलने ने ध्रमंद्राष्ट यहा दी दिरस्य की मान्ते ने<br>जिये प्रामा । इन्द्र ने रद्या री ।] |
| ३४८  | . प्ररम्य जातक                                                                                                       |
| १४६. | . सन्धिभेद जाउक                                                                                                      |
| ३५०. | देवतापन्द जातक ११४<br>[ देवता-प्रश्नाविल जन्मगा जातक (५४६) में ग्रायेगी 1]                                           |

## पाँचवाँ परिच्छेद

| १. मणिकुण्डल वर्ग                               | ३१६         |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ३४१. मणिकुणडल जातक                              | ३१६         |
| िकोशल-राज ने दुष्ट श्रमात्य के षड्यन्त्र से क   | ाशी राज     |
| को कारागार मे डाल दिया। काशी राज योग-वल रे      |             |
| हुत्रा।                                         |             |
| 9                                               | 2.5         |
| ३५२ सुजात जातक                                  | <b>₹</b> 95 |
| [ पुत्र ने मरे हुये वैल को तृण खिलाने के व      |             |
| नाटक कर पिता के हृदय से पितामह का मृत्युः       | -शोक दूर    |
| किया । ]                                        |             |
| ६४३. घोनसाख जातक                                | 320         |
| [ वाराणसी नरेश ने स्राचार्य्य की बात मा         | ान हजार     |
| नरेशो की ग्राँखे निक्लवाई । उसकी ग्रपनी ग्राँखे |             |
| निकाल ले गया।                                   |             |
| ३४४. उरग जातक                                   | <b>३</b> २४ |
|                                                 |             |
| [ पुत्र साँप के इसने से मर गया । न पिता रोया    |             |
| रोई, न भार्या रोई, न वहिन रोई, न दासी रोई।      | -           |
| ३४४. घत जातक                                    | ३३०         |
| [ दुराचारी श्रमात्य को देश निकाला दे दिया       |             |
| उसने श्रावस्ती के धङ्क राजा से मिल राज्य जितवा  | [दिया   ]   |
| ३४६. कारिण्डय जातक                              | ३३२         |
| [ब्रह्मचारी ने नन्दरा में वडी-वडी शिलाये        | फेकने का    |
| नाटक कर त्राचार्य्य को यह शिद्धा दी कि सभी      |             |
| मत का नही बनाया जा सकता।                        |             |
| ३४७. लहुकिक जातक                                | ३३४         |
| [ हाथी ने अपने अभिमान मे चिडिया की              |             |
| सुनी उसके बच्चे को मार ही डाला । चिडिया ने      |             |
| मक्ली श्रीर मेडक का सहयोग ले हाथी को मार        |             |
| मक्ला आर मठक का वहवाग ल हाया का मार             | बाबा । 🏅    |

| २. चएणारीह वर्ग                                                                                | (ય.ર્        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १६९. पण्यतीह जातक                                                                              | ३५२<br>ति गी |
| पीशियाची।]                                                                                     |              |
| ६६२. सीनदीमम जातर                                                                              | ६४१<br>होने  |
| १६३ हिरि लातक [पटले त्या गुरी है।]                                                             | 240          |
| १९४. राटजीवनक जातक<br>[ महा-उ-मधा गाफ में विरग्त में गायेगी। ]                                 | ३५६          |
| १६४. प्रशिविदक जातक [ वथा पूर्वांक हालक जातक में त्रा गर्द हैं।]                               | २५६          |
| १६६. गुम्यिय जातक<br>[जिन्होंने लोग यश यग के रही हुये दिप-मिधित<br>पिएड खाये उन सब की जान गई।] | ३६१<br>सधु-  |

### [ 29 ]

| १६७. सालिय जातक •• ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्य ने लड़कों को साँप से कटवा कर, फिर उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चिक्तिसा कर कुछ कमाना चाहा था। साँप ने वैद्यराज को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| री यमलोक पहुँचा दिया। ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३६८. तचसार जातक ३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [पूर्व जातक की तरह ही। इस कथा मे लडकों को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मनुष्य-हत्यारा समभ कर राजा के सामने ले गये।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३६१. मित्तविन्दक जातक ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ कथा महामित्तविन्दक जातक मे स्रायेती । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३७०. पलास जातक ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ वट बृत्त का पौदा बढ़कर पत्तास-बृत्त् के विनाश का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कारण हुऋा । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३. ग्रहह वर्ग ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२<br>[माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२<br>[माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार<br>वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया।]                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२<br>[ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार<br>वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया।]<br>३७२. भिगनोतक जातक ३७४                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२<br>[ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार<br>वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया।]<br>३७२. मिगनोतक जातक ३७४<br>[ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम                                                                                                                                                                               |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२ [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया।] ३७२. भिगनोतक जातक ३७४ [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय में प्रेम पैदा हो ही जाता है   ]                                                                                                                                                                   |
| ३७१. दीधिति जातक ३७२ [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणसी राजा की हत्या करने से रक गया।] ३७२. तिगनोतक जातक ३७४ [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो ही जाता है।] ३७३ मूसिक जातक ३७६                                                                                                                                                    |
| ३७१. दीधिति जातक  [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणसी राजा की हत्या करने से रक गया।]  ३७२. भिगनोतक जातक  [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो ही जाता है।]  ३७३ मूसिक जातक  [ ग्राचार्य्य की चार गायाग्रों ने राजा की जान वचाई।]                                                                                                      |
| ३७१. दीधित जातक ३७२ [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणसी राजा की हत्या करने से रक गया।] ३७२. भिगनोतक जातक ३७४ [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो ही जाता है।] ३७३ मूसिक जातक ३७६ [ ग्राचार्य की चार गायाग्रों ने राजा की जान वचाई।] ३७४ चुरुजधनुगाह जातक ३८०                                                                         |
| ३७१. दीधित जातक  [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया।]  ३७२. भिगनोतक जातक  [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो ही जाता है।]  ३७३ मूसिक जातक  [ ग्राचार्य्य की चार गायाग्रों नेराजा की जान वचाई।]  ३७४ चुरुजधनुगाह जातक  [ र्जा ने चोर के हाथ मे तलवार दे ग्रपने पित की हत्या करवा दी।]  ३७४. कपोत जातक |
| ३७१. दीधित जातक  [ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार वाराणिसी राजा की हत्या करने से क्क गया।]  ३७२. भिगनोतक जातक  [ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो ही जाता है।]  ३७३ मूसिक जातक  [ श्राचार्य्य की चार गायाश्रों ने राजा की जान बचाई।]  ३७४ चुरुजधनुमाह जातक  [ र्ह्यां ने चोर के हाथ मे तलवार दे अपने पित की हत्या करवा दी।]              |

### [ २३ ]

| ३    | प्रश्. निन्दय मिगराज जातक                                                                                     | 858                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      | [निन्दयमृग ने अपने मैत्री बल से सभी प्राणि<br>रह्मा की ।]                                                     | दो की                  |
| २. ह | निक वर्ष                                                                                                      | ४२६                    |
| Ŗ    | मध् खरपुत्त जातक                                                                                              |                        |
| B    | ्रिकः सूची जातक                                                                                               |                        |
| 8    | रिम्म तुरिडल जातक<br>[ महातुरिडल ने चुल्लतुरिडल को मृत्यु से निर्भय<br>का उपदेश दिया   ]                      | <b>४३८</b><br>रहने     |
| 2    | ६८६. सुदर्ग्यकक्कटक जातक<br>[केकडे ने साँप श्रीर कीचे की गरदन दयोच श्रपने<br>की जान बचाई  ]                   | <b>४४३</b><br>मित्र    |
| ,    | १६०. मय्हक जातक े. [ दान देने से पहले, देते समय ग्रौर देने के बात प्रसन्न रहना चाहिये—तभी उसका महाफल होता है। | र मन                   |
| 2    | १६१. धजविहेठ जातक                                                                                             | ४ <b>५३</b><br>गधुत्रो |
| :    | ६२. भिसपुष्फ जातक<br>[देवकन्या ने श्रमण को पुष्प की गन्ध-चोरी कर<br>टोका । ]                                  | ४ <b>४७</b><br>ने पर   |
| Ş    | ६६३. विघास जातक                                                                                               | 860                    |

# सातवाँ परिच्छेद

| ₹. | कृत्रतु वर्ग                                                                | ४३६                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | १६६ कुन्यु जानक                                                             | #14<br>#14                 |
|    | १६७. सनीय जनक                                                               | 838<br>1]                  |
|    | १६८. मुननु जाएक<br>[ शनतु प्रपने तुद्धि-दश से यहा से जान धनाने में<br>हुआ।] | ४७३<br>सम्ब                |
|    | १६० तिरक्ष चारक                                                             | ४०द<br>प्रणात              |
|    | ४००. द्राभपुष्प जाता (न्यापी गीदर् ने दो सद-विसाउणी के बीच में              | ४८० <sup>*</sup><br>दर्दर- |

# तीसरा परिच्छेद

### १. सङ्कटप वर्ग

#### २५१. सङ्कृप्प जातक

"सङ्कष्परागधोतेन " यह शास्ता ने जेतवन मे रहते समय एक उद्दिम-चित्त भित्तु के बारे मे कही।

### क. वर्तमान कथा

इस श्रावस्ती-वासी तरुण ने बुद्धधर्म मे श्रत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रश्रज्या प्रहण की। एक दिन श्रावस्ती में भिचार्य घूमते हुए श्रलङ्कारों से सजी एक स्त्री को देख कर कामुक्ता के वशीभूत हो वह श्रन्यमनस्क घूमने लगा। उसे श्राचार्य उपाध्याय श्रादि ने देख श्रन्यमनस्कता का कारण पूछा। उन्हें पता लगा कि यह गृहस्थ होना चाहता है। वे बोले—'श्रायुष्मान! शास्ता रागादि क्लेश से पीड़ितों के क्लेश को दूर कर उन्हें स्रोतापत्ति फल श्रादि देते हैं। श्रा तुमे शास्ता के पास ले चले। इतना कह ले गए।

शास्ता ने पूछा—"भिन्तुत्रो, इस श्रिनिच्छुक भिन्नु को लेकर क्यो श्राए हो ?" उन्होने कारण वताया। तब शास्ता ने पूछा—"भिन्नु! क्या तू सचमुच उद्विमचित्त है ?"

''सचमुच।'' ''किस कारण से १'' उसने कारण बताया।

शास्ता ने कहा—"भित्तु! इन स्त्रियों ने पूर्व समय मे ध्यान-बल से जिन्होंने अपने चित्त-मैल को एक अरेर कर दिया ऐसे पवित्र प्राणियों के मन में भी कामुक्ता पैदा कर दी। तेरे जैसे तुच्छ आदमी तो क्यो उद्विम नहीं होंगे जब कि शुद्ध प्राणी भी उद्विम हो गए। उत्तम यशस्वी भी बदनाम हो जाते हैं, अशुद्धों का तो क्या कहना १ सुमेरु पर्वत को हिला देने वाली हवा

नया पुराने पत्तों के ढेर को नहीं किलाहती? योहि (इस) के नीचे बैटजर युक्त प्राम फरने वाते प्रान्धी को भी उस जानुका में दिला दिया था। तेरे दीने को को न ने नल कंकी ?"

इतना पर उसके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की गया उछी-

स. अतीत कथा

उसने दिमाला से उतर कम ने चारिका करते हुए, बारागाती पहुँच, सूर्यास्त के समय निवासत्यान खोजते हुए राजो प्रान देखा। यह मोन कि यह योगाम्यान के प्रनुकूल होगा, यहाँ रहुगा, उत्तने उद्यान में प्रवेश कर एक यूच की जल में बैट ध्यान-सुन्य में ही रात विता दी। श्रमले दिन शार्रात्कि कृत्य समाप्त कर, पूर्याएह समय लटा, श्रांतिन (चर्म) तथा वल्कल भारण कर, भिचापात्र ले, शान्त-इन्द्रिय तथा शान्त-मन हो, सुन्टर चाल-जाल से शुक, युगमात्र देखते हुए, श्रापने सब तरह के सीन्दर्य से लोगों की श्रांतों को खेंच

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>धूम फिर कर गिरे फल श्रादि चुग कर दाना ।

लेते हुए की तरह, नगर मे प्रवेश कर भिचा मागता हुन्ना, राजा के निवास-स्थान पर पहुँचा।

14

राजा ने महातल्ले पर टहलते समय भरोखों से बोधिसत्व को देख कर उसकी चाल ढाल से ही प्रसन्न हो सोचा यदि शान्त-धर्म नाम की कोई चीज़ है तो वह इसके अन्दर अवश्य होगी। उसने एक अमात्य को मेजा—जाओ इस तपस्वी को ले आओ। उसने जाकर प्रणाम किया और मिचा-पात्र लेकर कहा—भन्ते! राजा आपको बुलाता है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया—महापुरय! हमे राजा नहीं पहचानता है। 'तो भन्ते! जब तक मै आऊँ तब तक यहीं रहें' कह उसने राजा को खबर दी। राजा बोला—हमारा कोई दूसरा कुल-विश्वासी तपस्वी नहीं है। जाओ उसे ले जाओ। उसने स्वयं भी खिड़की से हाथ निकाल, प्रणाम कर कहा—भन्ते इधर आएँ। बोधिसत्व अमात्य के हाथ में मिचापात्र देकर महातल्ले पर चढ़े।

राजा ने प्रणाम कर वोधिसत्व को अपने आसन पर विठा अपने लिए तैयार किये गये यवागु-खाद्य-भोज्य परोस कर भोजन कर चुकने पर प्रश्न पूछा। शंका समाधान से और भी अधिक श्रद्धावान हो, प्रणाम कर पूछा— 'भनते, आप कहाँ के निवासी हैं ? कहाँ से आये हें ?''

"हम हिमालय के वासी हैं। महाराज ! हम हिमालय से श्राये हैं।" "किस कारण से ?"

"महाराज ! वर्षाकाल में स्थिर रूप से रहने के लिए जगह होनी चाहिए।"

"तो भन्ते ! राजोद्यान में रहे । तुम्हें चार प्रत्ययों का अभाव न रहेगा । श्रीर मुक्ते स्वर्ग की श्रोर ले जाने वाला पुरुष मिलेगा ।"

राजा ने बोधिसत्व से वचन ले जलपान के अनन्तर वोधिसत्व के ही साथ उद्यान जा, वहाँ पर्णशाला और चक्रमण-स्थान वनवा, वाकी भी रात और दिन के स्थान वनवाए। फिर प्रविजतों की सभी आवश्यकताएँ दे, भिन्ते! सुख से रहे कह उद्यानपाल को देख-भाल के लिए कहा। वोधिसत्व तब से बारह वर्ष तक वही रहे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>भिन्न की चारों श्रावश्यकतायें।

उनरा प्यान-राने शान त्या भा विभार दिशी के नाम में नल पत्य उठा घर पता में गया। ता याते एक को दिल्लों ने नीम हेने नी तरह एका। विकार उत्पन्न मेंने के नाम रा प्यान-रा नष्ट में गया। इन्द्रियों मैनी पता गई। उर्दा एको एको में गई देनी उर्द मेंथि में जिसने प्रापने से अपने पर उत्पार निष् में। या पत्री जी नशा देठ कर भोजन भी नहीं वर गरा। विठाने पर भी नहीं विठा।

देवी ने गव साम-भोग निला-या में भी हाल दिया। देने पाले मोनन करके सि,कों ने निरल फाकाश मार्न ने जाम था. उन नरत में उस दिन न जा सका। भोजन लेकर वहीं नीडी से उत्तर उत्यान गया। देवीं भी लान गई कि बर उन पर फासक हो गया है। तपस्वी उत्यान पहुंच, भोजन विना

<sup>े</sup>स्री के लिये पुरुष तया पुरुष के लिये स्त्री विषयी-प्रालम्यन है।

खाये ही (उसे) चारपाई के नीचे डाल दिवी के हाथ का सौन्दर्य ऐसा है, पाँवों का सौन्दर्य ऐसा है, कमर के नीचे का हिस्सा ऐसा है, जाँघ ऐसी हैं श्रादि प्रलाप करता हुआ सप्ताह भर पड़ा रहा। भोजन सड गया। उसमे कीड़े पड़ गये।

राजा इलाके को शान्त कर लौट श्राया । सजे-सजाये नगर की प्रदक्तिणा कर बिना राजमहल गये बोधिसत्व को देखने की इच्छा से उद्यान पहुँचा । श्राश्रम मे कूड़ा-करकट देख कर सोचा 'चला गया होगा'। पर्णशाला का दरवाजा खोल कर श्रन्दर प्रवेश करने पर उसे लेटे देख 'कोई रोग होगा' सोच, सड़ा हुन्ना भात फिंकवा, पर्णशाला साफ करवा पूछा—भन्ते । क्या रोग है ?

"महाराज, मुक्ते बींध डाला है।"

राजा ने सोचा—मेरे शत्रुत्रों ने मुक्ते हानि पहुँचाने का श्रवसर न पा 'इसके मर्मस्थल को श्राघात पहुँचाये' सोच श्राकर इसे बीध डाला होगा। उसने शरीर को पलट कर बिंधा-स्थान देखना चाहा। जब उसे बिंधा-स्थान दिखाई न दिया तो पूछा—''भन्ते! तीर कहाँ लगा है ?"

बोधिसत्व ने उत्तर दिया—''महाराज! मुक्ते किसी दूसरे ने नहीं बीधा है। मैने अपने ही अपने हृदय मे तीर मारा है।'' इतना कह, उठकर आसन पर वैठ ये गायाये कहीं—

सद्गणरागधोतेन वितक्किनिसितेन च, नालद्भटेन भद्देन न उसुकारकतेन च ॥ न कण्णायतसुत्तेन निप मोरूपसेविना, तेतिम्ह हदये विद्धो सञ्बद्गपरिदाहिना ॥ श्रावेधञ्च न पस्सामि यतो रुहिरमस्सवे, याव श्रयोनिसो चित्तं सयं मे दुक्खमाभत ॥

[कामभोग सम्बन्धी सङ्कल्प से रॅगे हुए, (उसी) सङ्कल्प (रूपी पत्थर) पर तेज किए हुए, अ्रसुन्दर, घृिणत, जिसे किसी तीर बनाने वाले ने नहीं बनाया, जो कान के सिरे की तरह नहीं, जो मोर के पंख की तरह नहीं, (ऐसे) सारे श्रारीर को जलाने वाले (तीर) से मैं बिंधा हूं। कहीं बिंधा-स्थान नहीं है जिसमें उगिर नहे। मैंने प्रतिनत तीर पर चिच को नटने देकर साय दुरा (मोल) लेया है।]

र्ग प्रकार ने िनल ने इन तीन गामाओं ने राजा में घर्मीपटेश है, तजा की पर्णाणाला ने शहर भेज, योगान्यार कर, नष्ट हुए प्यान की प्राप्त विया। के पर्णाणाला में निकल ध्रामाश में डहर गला जो उपनेल देने हुए कहा— 'महाराज! में दिमालय ही टाकगा।' गाजा थोता—भन्ने, नहीं जा गजते। उत्ते इन प्रवार गानजा करते राने पर भी 'महाराज! यहां क ते हुए भे इन एयही को प्राप्त हुआ। अब में यहां नहीं रह स्थाना वर आवाश में कपर उट दिमालय नोने गी। नहीं ध्राप्त भर रह ब्हालंग्यामी हुए।

धासा ने यह वर्नवेशना ला (घार्य) उत्यो मो प्राधित कर नातव हा मेल वेशवा। नत्यो (के प्राधिन) के पन्न में पायक-नित्त भिद्ध प्रर्द्ध हुआ। इह सोताक हुए, इन्ह सहदागामी नथा कुछ प्रनागामी। उस नमय तवा प्रानन्द था। तपस्त्री तो में ही या।

### २५२. तिलमुद्धि जातक

"प्रवापि में से मनसि .." यह गाया शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक कांधी के बारे में कहीं।

### क. वर्तमान कथा

एक भिन्तु कांधी स्वभाव का था। वहुत अस्पर-चिच। योही सी वात कहने से भी कांध आगया, चिड गया; कांप होप तथा गुस्ता प्रकट किया। भिन्तुओं ने धमंसभा में वातचीत चलाई—अयुष्मानो, अमुक भिन्तु कोंधी है, अस्थर-चिच है, चूल्हे में टाले निमक की तरह तटतटाता घूमता है, इस प्रकार के अकोंधी (बुद्ध) शासन में प्रवनित हो गुस्से तक को नहीं रोक सकता है। शास्ता ने सुना तो एक भित्तु को मेजकर उस भित्तु को बुलवा कर पूछा— भित्तु, क्या तू सचमुच कोधी है ? "भन्ते ! सचमुच ।" "भित्तुश्रो, यह केवल श्रभी कोधी नहीं है, यह पहले भी कोधी ही था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय उसका ब्रह्मदत्तकुमार नाम का पुत्र था। पुराने राजा अपने लड़को को नगर में प्रसिद्ध आचाय्यों के रहते हुए भी शिल्प सीखने के लिए दूर परदेश मेजते थे ताकि उनका मान मर्दन हो जाए, सरदी-गरमी सहने की सामर्थ्य आ जाए तथा लोक-व्यवहार के जाता हो जाये। उस राजा ने भी अपने सोलह वर्ष के पुत्र को बुला उसे एक तल्ले का जूता, पत्तों का छाता और एक हजार कार्षापण् दे मेजा—तात! तत्त्वशिला जाकर विद्या सीख आ। उसने 'अच्छा' कह मातापिता को प्रणाम कर विदा ली। चलते-चलते वह तत्त्वशिला पहुँचा। आचार्य का घर पूछकर, आचार्य के शिष्यों को पाठ वंचवाकर घर के दरवाजे पर टहलते समय वह पहुँचा। जहाँ आचार्य दिखाई दिए उसी जगह से जूते उतार, छाता बन्द कर आचार्य को प्रणाम करके खड़ा हुआ।

श्राचार्य्य ने उसे थका हुन्रा जान उसका त्रातिथ्य कराया। राजकुमार मोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके त्राचार्य्य के पास जा प्रणाम करके खड़ा हुन्रा। तात! कहाँ से त्राया ? पूछने पर 'वाराणसी से' उत्तर दिया।

"किसका पुत्र है ?"

"वाराणसी राजा का।"

"किस लिए ऋाया है १"

"शिल्प सीखने के लिए"

''ब्राचार्य्य-भाग (फीस) लाया है वा धर्म-शिष्य वनना चाहता है ?'' उसने 'ब्राचार्य्य-भाग लाया हूं' कह ब्राचार्य्य के चरणों मे हजार की

<sup>ै</sup> बिना फीस चुकाये श्राचार्क्य की सेवा करके पढ़ने वाले को धर्म श्रंतेवासिक कहते थे।

'स्वामां! नमारे किय ने भेरे बारा नाम रिए माई तिजी नी प्राच एक मुद्धी गाउँ, उन्त भी एक मुद्धी गाई प्रांत परनी भी एक । क्या इन प्रकार साते हाइ भेरे सद निल न/। नष्ट कर देवा । क

"मो, मत रा । युके मुल्य दिल्या कैंगा ।"

"स्वामी ! मुक्ते नीमत गर्ग नाहिने । इस कुमार को ऐसी शिद्धा है कि यह पिर ऐसा न हुने !"

'तो श्रमा। देन' का श्रानार्य ने दो लागों मे उस राजकुमार की पकरूवा कर बाँग की छुड़ी ले तीन बार पीट पर मारी—फिर ऐसा न परना। छुमार ने कोधित हो लाल श्रार्टी कर श्राचार्य को सिर से पर तक देखा। श्राचार्य जान गया कि उसने कोण भरी श्रीन से देखा है।

कुमार ने तोचा, विया समाप्त कर निमन्त्रण देकर मार टाल्गा। उसने प्राचार्थ्य की करत्त मन में रख जाते ममय ग्राचार्य्य को प्रणाम कर स्नेही की तरद कटा—ग्राचार्य्य, में धाराणसी पहुंच कर राज्य प्राप्त करने पर तुम्हें खलवा मेर्ज्गा। तुम (ग्रवश्य) ग्राना। इस प्रकार प्रतिज्ञा करा चला गया। उसने वाराणसी जा माता पिता की प्रणाम कर शिल्प दिखाया। राजा ने 'जीते जी मैंने पुत्र को देश लिया, ग्रव जीते जी इसे राज्यश्री सोंप दूँ मोच पुत्र को राज्य दे दिया।

उसने राज्यश्री का उपभोग करते हुए, श्राचार्य की करतूत याद कर, क्रोधित हो, सोचा—उसे मरवाऊँगा श्रौर श्राचार्य्य को बुलाने के लिए दूत मेजा। तरुण श्रवस्था रहते उसे समभा न सकूँगा, सोच श्राचार्य्य नहीं गया। मध्यम श्रवस्था होने पर श्रव उसे समभा सकूँगा सोच, श्राचार्य्य ने जाकर राजद्वार पर खड़े हो कहलवाया—तक्तशिला का श्राचार्य्य श्राया है। राजा ने संतुष्ट हो, ब्राह्मण को बुलाकर उसे श्रपने पास श्राया देख, क्रोधित हो, लाल श्रांख निकाल, श्रमात्यो को सम्बोधित कर कहा—भो, जिस स्थान पर श्राचार्य्य ने मुक्ते चोट पहुँचाई थी वह श्राज भी दुखता है। श्राचार्य्य सिर पर मृत्यु लेकर मरने के लिये श्राया है। श्राज यह जीता नहीं रहेगा। इतना कह पहली दो गाथाएँ कहीं:—

श्रजापि में तं मनसि यं म व्वं तिलसुद्विया, बाहाय मं गहेत्वान लद्विया श्रनुताळिय ननु जीविते न रमसि येनासि ब्राह्मणागतो, यं मं बाहा गहेत्वान तिक्खत्तुं श्रनुताळिय ॥

[त्राज भी वह बात मेरे मन में है, जो तूने मुक्ते तिल की मुट्ठी (ले लेने) के लिए बाहो से पकड़ कर लाठी से पीटा था। निरुचय से ब्राह्मण । तुक्ते जीना अच्छा नहीं लगता, जो तूने मुक्ते बाहो से पकड़ कर तीन बार पीटा था और अब (मेरे बुलाने से यहाँ) चला आया है।

इस प्रकार उसे मृत्यु-भय दिखाते हुए कहा। उसे सुन श्राचार्थ्य ने तीसरी गाया कही:—

श्रिरियो श्रनिरयं कुब्बानं यो द्रखेन निसेधित, सासनत्थं न तं वेरं इति नं पण्डिता विदु॥

[जो श्रार्थ श्रनार्थ्य-कर्म करने वाले का श्रनुशासन करने के लिए उसे दण्ड से दण्डित करता है। पण्डित-जन उस (श्रार्थ) के उस (कर्म) को वैर नहीं कहते।]

त्रार्य का मतलब है श्रेष्ठ । त्रार्य चार प्रकार का होता है-साचार-त्रार्य, दर्शन-त्रार्य, लिङ्ग-त्रार्य तथा पटिवेध-त्रार्य । मनुष्य हो त्रथवा पशु हो जिसका

धारियात्रसासीनि पसरानेती मन्त्रे भर्व पर्यातिती कृत्रस्ताः कथन्तु विभानि पत्तय भीगे पराजि निक्रासम्म घरा सपन्ता

[हे प्रस्त ने . ! आप धार्न प्रतीन होते हैं । ऐसा नगता है कि ध्राप (भेष्ट) ग्रुप ने प्रतिन हुए हैं । हे प्रधारान ! फाम-भोग ध्रीर धन छोड़ कर ध्राप भैंसे पर ने निरुप कर प्रज्ञानि हुने हैं 1]

प्रोप्तना परनना निम्न स्वरूप पारण पर गमरा थी तरह होकर धूमने याना दुरशीत भी पिन्न-प्रार्थ है। इसी के लिए पहा है :—

> एदन पऱ्यान सुन्वतानं पऱ्यान्दी कुनदूसको पगडमा, सायाची श्रसम्त्रतो पतापो

> > पतिरूपेन घर स सगादूसी॥

[सु-व्रतों के वहा पटनार फुल-दूरक, प्रगल्ग निकला । श्रव्यत, मायावी, नेकार सबको दूरित करता हुन्या उल्टा झान्यरण करता है ।]

बुद श्रादि परिवेध (= शान) श्रार्य है। यहा गया है:—बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध तथा बुद्ध-श्रावक श्रार्य कहलाते हैं। चारों प्रकार के ग्रायों में यहाँ श्राचार-श्रायों ते ही मतलब है।

इस प्रकार समभाते हुए ग्राचार्य ने कहा :—"इस लिये महाराज हुकें भी इस प्रकार समभा, इस तरह के व्यक्ति से वैर नहीं करना चाहिये। महा-राज ! यदि मैने तुम्हें इस तरह की शिक्ता न दी होती तो ज्यों ज्यों समय

#### तिनसुट्टि ]

गुज़रता, तुम पूए, मट्टी आदि तथा फलाफल चुराते हुए चौर-कंमें के प्रति आसक हो, कम से सेन्ध लगाना, रास्ता मारना तथा ग्रामघात आदि करते। (फिर) राजापराधी चोर समसे जाकर माल सहित राजा के सम्मुख ले जाए जाते। राजा कहता—जाओ इसे इसके अपराध के अनुसार दण्ड दो। तब तुम राज-दण्ड-भय को प्राप्त होते। तुम्हे इस प्रकार की सम्पत्ति कहाँ से मिलती ? क्या मेरे ही कारण तुम्हें इस प्रकार का ऐश्वर्य नहीं मिला ?"

उसे घर कर खड़े श्रमात्य भी उसकी बात सुन, कहने लगे—देव! तुम्हें यह जो ऐश्वर्य मिला है, तुम्हारे श्राचार्य से ही मिला है। उस समय राजा ने श्राचार्य के गुणों का ख्याल कर कहा—श्राचार्य ! सब राज्य ऐश्वर्य श्रापको देता हूं। राज्य स्वीकार करें। श्राचार्य ने श्रस्वीकृत किया— सुके राज्य की जरूरत नहीं।

राजा ने तत्त्रिला भेज, त्राचार्य के स्त्री बच्चो को मंगवा, बहुत ऐश्वर्य दे तथा उसे ही पुरोहित बना, पिता के स्थान पर स्थापित किया। फिर उसी के उपदेशानुसार त्राचरण कर, दानादि पुण्य कर्म कर, स्वर्ग-परायण हुन्ना।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला (त्रार्य) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी भिद्ध त्रनागामी फल में प्रतिष्ठित हुन्ना। बहुत श्रोतापन्न सकुदागामी तथा त्रनागामी हुए। उस समय राजा क्रोधी भिद्ध था। श्राचार्य तो मै ही था।

#### २५३. मणिकण्ठ जातक

"ममन्नपान . " यह शास्ता ने आळिव के पास अग्राळव चैत्य में विहार करते समय कुटिकार शिचापद के वारे में कही :—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्यां में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधि-सत्व महाभनवान् ब्राराण्-कुल में पैदा हुन्ता। उसके उघर उघर दी ने लगने पर, एक दूनरा भी पुण्यवान प्राणी उनकी माता की घोष में ब्राया। वे दोनों भाई वें, होकर माता-पिता की मृत्यु में नराय्य-प्राप्त हो, ऋणि-प्रब्रम्या के अनुसार प्रवृत्ति हो, यज्ञा-तट पर पर्णशाला बना, रहने लगे। ज्येष्ट भाई की पर्णशाला गज्ञा के ऊपर की तरफ थी, छोटे भाई की नीचे की तरफ।

एक दिन मिण्किएठ नाम का नाग राजा (श्रपने) भवन से निकल गङ्गा के किनारे पर ब्रहाचारी के मेप में घूमता हुआ छोटे भाई के आश्रम पर पहुँच, प्रणाम करके एक श्रोर वेठा । वे दोनों परस्पर कुशल-च्लेम पूछ कर एक दूसरे के विश्वासी हो गये । श्रकेले न रह सकते थे । मिणकएठ नित्य किनिष्ठ तपस्वी के पास श्राता, वैठ कर वातचीत करता; श्रोर जाते समय तपस्वी के प्रति स्नेह होने के कारण श्रपना रूप छोड़ कर फण से तपस्वी को घेरते हुए लिपट कर उसके सिर पर बड़ा सा फण निकाल, थोड़ी टेर विश्राम करता । फिर स्नेह त्याग, शरीर को लपेट कर तपस्वी को प्रणाम करता श्रोर श्रपने भवन को चला जाता । तपस्वी उसके भय से कृश हो गया । यस्त्र गया । दुर्वण हो गया । पाएडुवर्ण हो गया । धमनियाँ गात्र से जा लगीं।

वह एक दिन भाई के पास गया । उसने उसे पूछा—क्या कारण है तू कृश हो गया है ? सूख गया है ? दुर्वर्ण हो गया है ? पाण्डुवर्ण हो गया है ? धमनियाँ गात्र से जा लगी हैं ? उसने उसे वह हाल कहा । भाई ने पूछा—तू उस नाग का ऋाना पसन्द करता है वा नहीं करता है ?

"नहीं चाहता हूँ।"

"वह नागराज जव तेरे पास त्राता है तो क्या गहना पहन कर त्राता है १ "

"मिशा रता।"

"तो त् उस नागराज के तेरे पास आकर बैठने से भी पहले 'मुक्ते मिण् दे' माँगना। वह नाग तुक्ते फन से विना लपेटे ही चला जाएगा। दूसरे दिन आश्रम-द्वार पर खड़े होकर उसके आते ही आते माँगना। तीसरे दिन गङ्गा के किनारे खड़े हो, उसके पानी से निकलते ही माँगना। इस प्रकार वह फिर तेरे पास न आएगा।"

तपस्वी ने सुनकर 'श्रच्छा' कहा श्रौर श्रपनी पर्णकुटी में चला गया। दूरि दिन नागराज के श्राकर खड़े होते ही उसने याचना की—यह श्रपने पहनने की मिए मुक्ते दे। यह विना वैठे ही भाग गया। दूसरे दिन उसने श्राध्रम-द्वार पर ही खड़े हो उसके श्राते ही कहा—कल भी मुक्ते मिएरवा नहीं दिया। श्राज नो मिलना ही चाहिये। नाग विना श्राश्रम में धुने ही भाग गया। तीसरे दिन उसके पानी में निकलने ही पर करा—श्राज मुक्ते मौगते मौगने तीसरा दिन हो गया है। श्राज मुक्ते यह मिएरज दे। नागराज ने पानी में खड़े ही खड़े तपस्वी का निषेध करते हुए दो गाथाएँ कहीं:—

मरापपानं विपुत्तं रहारं रुप्पव्यासिनस् सकिन्य हेतु, तं ने न प्रस्तं त्यनियाचकोक्षि म घापि ते तस्समं त्यासिस्यं ॥ सुन् पथा सवदार वेतपानि सामेश्वि सं सेतं याधमानो, तं ते न दल्यं त्यनियाचकोति म घापि से धन्यनं धारासिन्यं ॥

वह तपत्वी उस दशनीय नागराज के न देखने से पहले में भी जिंधित हुश, रूखा, दुर्बणं तथा पार्ड रग का हो गया जीर उसकी धमनी गात को जा लगी। उथे क तपत्वी ने ह्यों है भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके पास जाकर देखा कि यह पहले में भी छाबिक पार्ड-तंग ना रांगी है। क्यों न् पहले से भी जिधक पार्ड-रोगी हो गया? उत्तर मिला—उम दर्शनीय नागराज को न देख सकने से। यह तपस्वी नागराज के विना भी नहीं रह सकता सीच, तीगरी गाया कही:—

न तं याचे यस्स पियं जिगिसे देस्सां होति श्रतियाचनाय, नातो मणि याचितो द्रासणेन श्रवस्सनंयेच तदज्जामा ॥

[ जो (चीज) मालूम हो कि किसी की प्रिय है, वह उसते न मागे। ग्रातियाचना करने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के द्वारा मणि मागी जाने पर नाग छुत ही हो गया।] इतना कह श्रीर अब इसके बाद चिंता मत करना समका, बड़ा भाई श्रपने श्राश्रम गया। श्रागे चलकर वे दोनों भाई श्रिभिञ्जा तथा समापत्तिया प्राप्त कर ब्रह्म-लोक गामी हुए।

शास्ता ने 'भिच्च ग्रो, इस प्रकार सात रत्नो से पूर्ण नाग-भवन मे रहने वाले नागों को भी याचना श्रप्रिय होती है, मनुष्यों की तो वात ही क्या ?' धर्म-देशना लाकर जातक का मेल बैठाया।

उस समय छोटा भाई स्त्रानद्र था, ज्येष्ठ भाई तो मैं ही था

# २५४. कुण्डककुच्छि सिन्धव जातक

"भुत्वा तिण्परिघास ", यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र स्थविर के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय सम्यक् सम्बुद्ध के श्रावस्ती में वर्षावास के बाद चारिका करके लौटने पर मनुष्यों ने बुद्ध-प्रमुख भिन्नु-सघ को श्रातिथि सत्कार करने की नीयत से दान दिया। उन्होंने विहार में एक धर्म-घोष भिन्नु को नियुक्त किया। वह, जो श्राकर जितने भिन्नु माँगता उसे उतने ही चुन कर देता।

एक दिर्द वृद्वा ने एक ही भिन्नु के लिए खाद्य-सामग्री तैयार कर उन उन मनुष्यों को भिन्नु चुन चुन कर दिये जाने पर दिन चढ़ें धर्म-घोषक भिन्नु के पास जाकर कहा—मुक्ते एक भिन्नु दे। उसने उत्तर दिया—मै ने सभी भिन्नु चुनकर दे दिये। सारिपुत्र स्थविर ही विहार में हैं। तू उन्हें दान दे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वह भिक्षु जो धर्मोपदेश की घोषणा किया करता था।

उसने प्रगन्न चिच में 'श्रम्हा' कहा श्रीर जेतनन के हार-कांडे पर न्यां हो, स्थिर के श्राने किसमा उन्हें प्रणाम कर, हाथ में पाप लें, घर नाकर विद्या । एक मुहिया ने भर्मरोनायित को घर में विद्या रखा है, कर यात यहुत में भदावान पिवारों ने मुनी। उन में में कोमल नरेड़ा प्रमेनितन ने सुना तो उनने बरन, एक धनी में एजार कार्यायण श्रीर भीजन मेर यर्तन में विशे श्रीर पहला मेजा कि हमारे श्राय्यं को नाजन परीमते समा वह बस्त्र पहने श्रीर यह कार्यापण एचं करें। जैमें राजा ने, उसी तम श्रनाय-पियउक ने, ह्यों श्रामांपिएउक ने तथा महान उपाधिका विश्वासा ने भी भी श्रामां परिवारों ने भी ह्यानी श्रापनी सामर्थ्य के झनुनार एक मी, दों मी कार्यायण परिके भेजे। हम प्रकार एक ही दिन में उन झहिया को एक लाग (कार्यायण) मिले। स्थियर उसका दिया यवागु ही थी, उसका बनाया खड़क ही या तथा उनके बनाये भात ही या भीजन कर दानानुनोदन के श्रनन्तर उने सीतापत्ति एल ने प्रानिध्वत कर विहार को ही लीट गये।

धर्म-समा में भित्तुष्टों ने स्थितर की प्रश्रसा करनी प्रारम्भ की—श्रायु-प्मानों, धर्मनेनापित ने दुल्या को दिखता ने हुए। दिया। वह उपका सहारा हो गये। उन्हों ने उसका दिया हुन्ना भोजन विना मन भैला किये ही स्वाया।

शास्ता ने ख्राकर पृद्धा—भिन्तुख्रों, येठे क्या वात-चीत कर गेंद्र ही ? 'प्रमुक्त वात-चीत' कहने पर शास्ता ने कहा—भिन्तुख्रों, न केवल ख्रभी नारि-पुत्र इस बुढिया के महायक हुए हैं, न केवल ख्रभी उसका दिया भोजन विना मन भेला किये साथा है किन्तु पहले भी खाया ही है। इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वाधिसत्व उत्तरापथ में यनियों के कुल में पैदा हुये। उत्तरापथ जनपद के पाँच सी घोड़ों के व्यापारी घोड़े लाकर वाराण्सी में वेचते थे। एक दूमरा भी घोड़ों का व्यापारी पाँच सी घोड़े लेकर वाराण्सी के रास्ते पर हो लिया। मार्ग में वाराण्सी के ब्रास-पास ही एक निगम था। पहले वहाँ एक महा धनवान् सेठ रहता था। उसका बड़ा भारी मकान था, लेकिन उसका कुल कम से नाश को प्राप्त हो गया था। एक बूढी स्त्री बच गई थी। वह उस मकान मे रहती थी।

उस उच्च व्यापारी ने नगर में पहुँच 'किराया दूँ गा' करके उस घर में निवास-स्थान ग्रहण कर घोड़ो को एक श्रोर रखा। उसी दिन उसकी एक श्रेष्ठ घोड़ी ने बच्चा जना। वह दो दिन रह राजा को देखने के लिए घोड़े ले चल दिया।

बूडी ने घर का किराया माँगा। वह बोला—श्रन्छा माँ, देता हूँ। बुढ़िया ने कहा—इस बछेरे को भी किराये में से काटकर दे दे। व्यापारी देकर चला गया। बुढिया उस बछेरे को पुत्रवत् स्नेह करते हुए जला-भात, जूठन तथा घास खिलाकर पालने लगी।

त्रागे चलकर पाँच सौ घोड़ो को साथ ले त्राते हुए बोधिसत्व ने त्राकर उसी घर मे डेरा डाला । कुएडकखादक सिन्धव बछेरे के निवास स्थान की गन्ध सूँघ कर एक भी घोड़ा घर मे प्रवेश नहीं कर सका । तब बोधिसत्व ने वृद्धा से पूछा—त्रमम । इस घर मे कोई घोड़ा भी है ?

"तात! इस घर मे और तो कोई नही, एक बछेरा जिसे मै पुत्र के समान पालती हूँ रहता है।"

"अम्म! वह कहाँ है ?"

'तात ! वह चरने गया है।"

''अम्म ! वह कब आयगा १"

''तात । दिन रहते ही आयगा।"

वोधिसत्व उसके त्राने की प्रतीचा में घोड़ों को बाहर ही रख कर वैठे। सिंधव बछेरा दिन रहते ही चर कर घर त्राया।

वोधिसत्व ने कुएडक-कुन्छिक-सिन्धव बछेरे को देख सुलच्लों से उसे अमूल्य जान बुढ़िया से खरीद लेने की बात सोची । बछेरा घर में प्रविष्ट हो अपनी जगह पर ही ठहरा। उसी च्ला वे घोड़े भी प्रविष्ट हो सके। बोधिसत्व ने दो तीन दिन ठहर घोड़ों को आराम दे, चलते समय वृद्धा से कहा—अमम! मूल्य लेकर इस बछरे को सुभे दे दे।

"तात ! क्या कहते हो, कहीं पुत्र वेचने वाले भी होते हैं ?"

याणितत्व ने दृगरे दिन वहेंदे पे लिए गरता भोजन तैयार पर सोचा—ध्राज इनारी परीचा कर्स गा कि यह प्रपना बल परचानना है अयवा नहीं ! इसलिए नाट में पाना—गटागु टाल पर दिलयाया । बहेरे ने सोचा—भे इन भोजन को नहीं खाऊँगा । उसने उस यवागु को पाने की इच्हा नहीं की। योधिनत्व ने उनकी परीचा सेने के लिए पहली गाया कही—

> भुत्रा तिकपरिघासं, भुत्वा धाचामकुरुटकं । एतं ते भोजनं धासि, कस्तादानि न सुक्षसि ॥

[ दे बहेरे ! त जटी घास गाने वाला है, चावल की कनी जाने बाला है। यह तेरा भोजन है। श्रव हसे क्यों नहीं खाता है ? ] इसे सन जिन्धव बहेरे ने दूसरी दोगायाएँ कहीं—

यत्य पोसं न जानन्ति, जातिया यिनयेन या।

पहु तथ महावर्षे, श्रीपे श्राचामक्रपंडकं॥ स्वत्र स्वी मं पजानासि, यादिसार्व हयुत्रमो।

जानन्तो जानसागमा, न ते भक्तासि कुराउकं ॥

[ हे महाब्रहा ! जिस स्थान में लोग जाति या गुण नहीं जानते उस

तुम तो जानते हो । श्रपना बल जानता हुत्रा मै तुम जैसे जानकार के साथ श्राया हूं; इमलिए मैं यह भोजन नहीं करूँ गा । ]

बोधिसत्व ने यह सुन कर कहा—श्रश्वराज ! मैने तुम्हारी परीचा के लिए ही ऐसा किया है। कोध मत करें। इस प्रकार उसे श्राश्वासन दें, श्रच्छा भोजन करा, राजदरबार में ले जाकर पाँच सौ घोडों को एक तरफ खड़ा करा, दूसरी तरफ चित्रित कनात घिरवा, नीचे वस्त्र विछ्वा, ऊपर कपड़े का चन्दवा तनवा सिन्धव बछेरे को उसमें रखा।

राजा ने, श्राकर घोड़ों को देखते हुए कहा—इस घोड़े को श्रलग क्यों रखा है !

'भहाराज ! यह सिन्धव घोड़ा सब घोड़ों की चुड़ी चुका देगा।" 'भो, क्या यह घोड़ा अञ्जा है १"

''हाँ महाराज <sup>1</sup>"

''तो इसकी चाल देखूँगा।"

बोधिसत्व ने उस घोड़े को तैयार कर, उस पर चढ़, 'देखें महाराज' कह, मनुष्यों को हटा, राजागण में चलाया। सारा राजागण घोड़ों की एक पंक्ति से धिरा सा हो गया। फिर बोधिसत्व ने 'महाराज! इसका वेग देखें' कह घोड़े को छोड़ा। उसे एक व्यक्ति ने भी नहीं देखा। फिर घोड़े के पेट पर लाल वस्त्र लपेट कर छोड़ा। लोगों ने केवल लाल वस्त्र ही देखा। तब उसे नगर के अन्दर एक उद्यान-भूमि मे, एक पोखरी के पानी पर दौड़ाया। पानी पर दौड़ते हुए घोड़े के खुर का अगला माग भी पानी से नहीं भीगा। दूसरी वार कमल के पत्तों पर दौड़ाया। किन्तु एक पत्ता भी पानी में नहीं हूबा। इस प्रकार उसकी चाल दिखा, उतर, ताली वजा हथेली पसारी। घोड़ा आगे बढ, चारों पर इकट्टे कर, हथेली पर जा खड़ा हुआ।

तब बोधिसत्व ने कहा—महाराज ! इस बछेरे की सब प्रकार की चाल दिखाने के लिए समुद्र पर्य्यन्त (भूमि) भी काफी नहीं। राजा ने सन्तुष्ट हो, बोधिसत्व को आधा राज्य दे दिया। सिन्धव बछेरे को भी अभिनय कर मगल अश्व बनाया। वह बछेरा राजा का प्रिय और मनोज हुआ।

उसका सत्कार भी बहुत हुआ। उसका रहने का स्थान भी राजा के निवासस्थान के समान अलकृत सजासजाया हो गया। चार प्रकार की सुगन्धि से भूमि का क्षेप गराया गया। सुगनिया भाकाएँ लटकाई गई। उपर मुवर्ण सारों ने गानित चँदया तका हुआ था। नारे तग्फ से निधित कनात से घर दिया गया। नित्य मुगनियन ते जा पा प्रदीप जलने गया। उगके पेशाद-पायाने के क्यान पर गुयर्ण फट्राई। रागि गई। नित्य राजभी भोजन ग्याना था। उसके प्याने के समय से सारे पर हरी। पा गज्य राज्य का सामाग्य सा हो गया। राज्य बीधियन्त्र के उपपेश के प्रमुखार प्राचरण पर दान प्राटि पुरुष-इत्स कर, क्यां-कामी एया।

णास्ता ने इस धर्म-देणना को त्या, (जाय्यं) गरमें। को प्रकाशित कर जानक का मेरा दिख्या। कल प्रशासन के समय बहुन से लोग स्रोतापन, सक्तामामी, त्यनावामी खोर खार्म हुए।

उस समय पी तुद्धिया यही दुदिया भी । विन्तन बरेस सारिपुन या। राजा झानन्द या। पोंट्रे का व्यापारी तो में भी था।

#### २५५. सक जातक

'याव सो मसगव्जिति '''यह शास्ता ने जेतवन में विदार करते समय बहुत पाकर, श्रजीर्थ से मरे हुए, एक भिन्तु के बारे में कड़ी:—

## क. वर्तमान कथा

उसके इस प्रकार मर जाने पर धर्म-परिपद् में भिन्नु ग्रों ने उसकी निन्दा श्रारम्भ की—ग्रायुष्मानो ! ग्रमुक नाम का भिन्नु ग्रपने पेट का श्रन्दाज न जान, बहुत खाकर न पना सकने के कारण मर गया। शास्ता ने श्राकर पूछा—बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो !

"भनते ! यह वात चल रही है ।"

"भिन्तुत्रों ! श्रभी ही नहीं पहले भी यह बहुत भोजन के ही कारण मरा है", कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व हिमवन्त-प्रदेश मे तोते की योनि में पैदा हो, समुद्र की तरफ वाले पर्वत पर रहने वाले अनेक सहस्र तोतों का राजा हुआ। उसका एक पुत्र था। उसके बलवान होने पर, बोधिसत्व की आँखें कमजोर हो गई। तोतो की गति तेज होती है। इसलिए उनके बृद्ध हो जाने पर पहले आँख ही कमजोर होती है। वोधिसत्व का पुत्र माता-पिता को घोसले मे ही रख, चारा ला, पोसता था।

एक दिन चरने के स्थान में जा, पर्वत के सिरे पर स्थित हो, समुद्र देखते हुए उसने एक द्वीप देखा। उसमे सुवर्ण वर्ण के मीठे श्रामों का वन था। दूसरे दिन चुगने के समय उड़कर उसी श्राम्रवन में उतर, श्राम्न-रस पी, पका श्राम ले जाकर माता-पिता को दिया। वोधिसत्व ने फल खा रस की पहचान कर कहा—तात! क्या यह श्रमुक द्वीप का पका श्राम नहीं है!

"हाँ तात !"

'तात ! इस द्वीप पर जाने वाले तोते दीर्घायु नही होते । इसलिए पुनः उस द्वीप पर मत जाना ।''

वह पिता का वचन न मान गया ही। एक दिन बहुत श्राम्ररस पी,
माता पिता के लिए पका श्राम ले समुद्र के ऊपर से श्राता हुश्रा बहुत दौड़ने
से थक कर निद्रा से श्रिभमृत हुश्रा। वह सोते सोते भी श्राया ही। चौंच से
पकडा हुश्रा पका श्राम गिर पड़ा। वह कमानुसार श्राया हुश्रा रास्ता छोड,
नीचे उतरता हुश्रा पानी पर न ठहरा; उसमे गिर पड़ा। उसे एक मछली ने
पकड़ कर खा लिया। बोधिसत्व ने उसके श्राने के समय उसे न श्राया जान,
सम्भ लिया कि समुद्र मे गिर कर मर गया होगा। उसके माता-पिता भी
श्राहार न पा स्ख कर मर गये। शास्ता ने यह श्रतीत-कथा ला, सम्यकसम्बुद्ध हो ये गाथाएँ कही:—

यानं सो मत्तमञ्जासी भोजनिस्म विहंगसो। तान श्रद्धानमापादि मातरञ्ज श्रपोसिय॥ यतो च खो बहुतरं भोजनं श्रज्युपाहरि। ततो तत्थेव संसीदि श्रमत्तञ्जू हि सो श्रहु॥ णपना :—'पिंहरंगा गीनियी पाराई प्राहरी नेव दणद न महाय न भएउनाय न निभूतनाय दायदेन एमस्स स्वयस्य हितिया यापनाय विद्यार निया हात-विमानुगताय । श्रीत प्राहरून वेदनं परिहर्ज्ञाम नाज बेदन न उपादेस्याम माना च में भिर्दान प्रानयकाना न पानुविद्यां द ।"

[ गंद्र विचार पर प्राहार अल्ल करता है, न की, के लिए, न मण्डन के लिए, न गणायट के लिए। जब नक शरीर पी हिथिन है तब तंक इस पालू रणने के लिए, भूप के निगारण के लिए, पेंट्ट जीवन विजाने के लिए। ( यह गोनता हैं) पुरानी (भूगरपी) घेटना मी दूर परता हैं: (पल-धिक भोजन से उत्तव होने वाली) नई घेटना को उत्पन्न न करेंगा। मेरी जीवन-गाम निदोग सथा सुरापूर्ण होगी।]

ष्यत्वं सुत्रराज्ञ सुक्षन्तो, न बाळहं सुहितो सिया। पन्तरो, मिताहारो, सत्तां भित्रपू परिच्वते ॥ धतारो पज्ञ श्रालोपे, श्रमुत्वा उदकं पिवे। श्रक्तं फासुविहाराय पहितत्तरस भित्रसुनो ॥ मनुजस्स सदा सितमतो, सत्तं जानतो लद्दभोजने। तनु तस्स मवन्ति वेदना सियाकं जीरति श्रायु पालयं॥

[ रूखा-स्ता खाने वाला हो, बहुत खाने वाला न हो। पेट निकला हुआ न हो, परिमित आरार करने वाला हो, स्मृतिमान हो, वही भिद्ध प्रवित होवे।

चार पाँच कौर खाने की जगह रख कर पानी पी ले। आत्मस्यमी भेज्जु को सुख से जीने के लिए इतना काफी है। प्राप्त भोजन की मात्रा जानने वाले स्मृतिमान भिन्तु की वेदना चीण होती है, खाना शीघ पचता है तथा आयु बढ़ती है।

निम्न प्रकार से वर्णित मात्रज्ञता भी ऋच्छी है :--

"कन्तारे पुत्तमंसव श्रक्खस्सब्भक्षनं यथा। एव श्राहरि श्राहार, यापनत्थायमुच्छितो॥

[ कान्तार मे पुत्र के मास की तरह \* आँख मे अञ्जन की तरह, केवल जीवन यापन के लिए अमूर्छित हो आहार किया।]

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला (श्रार्थ्य) सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के समय बहुत से लोग स्रोतापन्न, बहुत से सकुदागामी, बहुत से अनागानी और बहुत से ऋईत हुए।

भोजन में श्रमात्रज्ञ भित्तु उस जन्म मे सुक-राज-पुत्र था। सुकराज तो मैं ही था।

#### २५६. जरूदपान जातक

''जरूदपानं खर्णमाना''' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय श्रावस्ती-वासी बनियों के बारे में कही:—

## क. वर्तमान कथा

उन्होंने श्रावस्ती से सामान ले, गाड़ियाँ भर न्यापार के लिए जाते समय तथागत को निमन्त्रित कर, महादान दे, त्रिशरण ग्रहण कर, पञ्चशील धारण कर, शास्ता को नमस्कार कर कहा :—भन्ते । हम लोग न्यापार के

<sup>\*</sup>कान्तार में भोजनाभाव में साता ने पुत्र माँस खा लिया। न खाती तो माता श्रीर पुत्र दोनों की जान जाती। माता ने श्रपने पुत्र का मांस क्या स्वाद लेकर खाया होगा ?

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में जाराणार्ग में उद्यादत के राज्य बरते समय बोधिसत्व वारानारी में बनिए के छुन में जरम ले, आयु प्राप्त होने पर काफिलों का मृत्या हुआ। उगने वाराणभी में सामान ले, गार्गि भर, बहुत ते बनियों को साय ले, उसी फानतार में प्रविष्ट हो, उगी जलाश्यय को देखा। उन बनियों ने पानी पीने की हच्छा से उस जलाश्य को खनते हुए बहुत सी लोह आदि धातुणों को प्राप्त किया। बहुत रत्न लाभ कर, उससे असन्तुष्ट हो, 'हसमें और भी दमसे सुन्दरनर हांगा' सोच, अत्यिषक प्रयत्त हो, खनते ही गये। तब बोधिसत्व ने उनसे कहा:—हे बनियो! लोम विनाश का मूल है, हमने बहुत धन प्राप्त किया, इतने से सन्तुष्ट होश्रो, बहुत मत खनी। वे उसके मना करने पर भी खनते ही गये। वह जलाश्य नाग का था। उसके नीचे रहने वाले नाग-राज ने अपने नियासस्थान के ह्रटने, उसमें डेला और धूल के गिरने से कृद हो, बोधिसत्व को छोड़, शेप सब को छाँ कार से मारा। (फिर) नाग-भवन से निकल, गाड़ियों को खुतवा; सात रत्नों से भरवा, बोधिसत्व को आरामदार गाड़ी पर बैठा, नाग-छात्रों ह्रारा गाड़ियों को खिनवा,

#### गामणीचण्ड ]

बोधिसत्व को वाराण्सी ले जा, घर में प्रविष्ट करा, घन सँभाल, स्वयं नागभवन गया। बोधिसत्व ने उस धन को त्याग, सारे जम्बूदीप को उन्नादित कर, दान दे, शील प्रहण कर, उपोसथ-कर्म कर, मरने पर स्वर्ग-पद को प्राप्त किया। शास्ता ने यह अतीत कथा ला, सम्यक् सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कही—

जरूद्पानं खण्माना, वाणिजा उदकिष्यका । श्रुष्मगसु श्रयोत्तोहं, तिपुसीसञ्च वाणिजा । रतन जातरूपञ्च, सुक्ता वेळु रिया बहु ॥ ते च तेन श्रसन्तुट्ठा, भीयोभीयो श्रखाणिसुं । ते तत्थासिविसो, घोरो तेजिस तेजसा हिन ॥ तस्मा खणे, नाति खणे, श्रति खाणं हि पापकं । खातेन चधन लद्ध, श्रति खातेन नासितं ॥

[ जल प्राप्त करने की इच्छा वाले बनियो ने, जलाशय को खनते हुए उसमे से—ताम्बा, लोहा, जस्ता, सीसा, रतन, सोना, मुक्ता श्रौर बिल्लौर प्राप्त किया।

उससे श्रसन्तुष्ट हो उन्होंने बार बार खना । श्रतएव उन्हे घोर तेज वाले सर्प ने श्रपने तेज से मार डाला।

इसलिए खने, किन्तु बहुत न खने, बहुत खनना बुरा है। खनने से धन मिला। बहुत खनने से नष्ट हुए।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, जातक का मेल विठाया। तब नाग-राजा सारिपुत्र था। काफिले का मुखिया तो मै ही था।

## २५७, गामग्रीचण्ड जातक

'नाय घरान कुसलो. ' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय प्रज्ञा की प्रशंसा के बारे मे कही।

## फ. वर्तमान कथा

भिन्नु धर्म-मभा में युन्न भी प्रमा की प्रणेशा वसते हुए केंद्रे थे। प्रायु-ध्मानो । तथामन मनाप्रमायान ६, विन्तृत-प्रमा नाले ६, प्रमान्प्रमा चाले ६, शीप-प्रदा पाले ६. तीक्षण-प्रभा नाले ६, उनकी प्रमायीवने याती ६, वे देव सदित लोक भी प्रभा से प्रतिक्रमण वस्ते ६। इसी ममय शाला ने शाक्य पृद्धा—"भिन्नुप्रों। ज्या बान चीत कर रो हो १"

"प्रमुक रात-चीन।"

'भिन्तुत्रां! पेयज प्रभी भी नहीं, दपामन पहरी भी प्रशासन ही ये? पह पूर्व जन्म भी कथा कडी—

#### ख. श्रतीत पथा

पूर्व गमय में गागणनी में जनगन्य राजा के राज्य करते गमय, बीधि-सत्व ने उसरी पटराणी की चोगा में जनम ित्या। उनका मुख ग्रन्छी तरह नाफ फिये गये मुनारों किन के गमान था, का प्रति नुन्दर था। इनिलए उनके नाम-ग्रहण के दिन, 'प्रादान्युक्तमान' नाम रणा गया। उनकी सात वर्ष की प्रवस्था में ही पिता तीनों बंद, लोक में सब कर्सव्याकर्तव्य सिखा मर गया। त्रामानों ने बहे पादर के साथ राजा का शर्रार-कृत्य कर, मृतक-दान है, सातर्वे दिन राजाज्ञण में इकट्टे तो सोचा—कुमान श्रत्यन्त छोटा है, उसका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता, उसकी परीक्ता लेकर उसे श्रिभिषक करेंगे।

एक दिन नगर को प्रतकृत करा, न्यायालय को सजा, राजसिंहासन विछ्वा, कुमार के पास जाकर कहा—

"देव ! न्यायालय चलना चाहिए।"

कुमार ने 'ग्रच्छा' कहा । यहुत लोगो से घिरा कुमार जाकर सिंहासन पर बैठा । उसके बैठे रहने के समय 'ग्रमात्यों ने दो पेर से चलने वाले एक बन्दर को वस्तुविद्याचार्य' का वेप पहना, न्यायालय में ले ग्राकर कहा—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इक्षीनियर।

देव । यह व्यक्ति पितामहाराज के समय का वस्तुविद्यान्वार्थ्य है, विद्या में प्रवीण है। भूमि के अन्दर सात रतन तक का दोष देखने वाला है। राजकुल का महल कहाँ वनना चाहिए, उस स्थान को यही चुनता है। इसे अपनी नौकरी में लेकर इसके पद पर नियुक्त करना चाहिए।

कुमार ने उसे नीचे ऊपर देख, जान लिया कि यह मनुष्य नहीं है, बन्दर है। बन्दर किए कराये को चौपट करना जानते हैं, नहीं किये को कुछ नया बनाना या सोचना नही जानते। उसने श्रमात्यो को पहली गाथा कही—

> 'नायं घरानं कुसलो, लोलो श्रयं वलीमुखो । कतं कतं खो दुस्सेय्य, एवं धम्मभिदं कुलं ॥

[ यह ग्रह्निर्माण मे कुशल नही है। यह बन्दर-जाति लोलुप है। यह जाति तो किए कराये को चौपट करना जानती है। ]

श्रमात्यों ने 'ढेव ऐसा होगा' कहा। उसे हटा, एक दो दिन बाद पुनः उसे ही श्रलकृत कर, न्यायालय में ला कहा—देव! यह पितामहाराज के समय न्यायामात्य था, न्याय-सूत्र इसको मालूम है, इसे नौकरी में रख न्याय करवाना चाहिए।

कुमार ने उसे देख, विचारवान मनुष्य के इस प्रकार के बाल नहीं होते, यह विचार रहित बानर है, न्याय नहीं कर सकता, जान दूसरी गाथा कही—

> न इदं चित्तवतो लोमं, नायं श्रस्सासिकोमिगो। सत्थं स जनसन्धेन, नायं किञ्चि विजानति॥

[ यह वाल किसी विचारवान के नहीं, यह शासन करने योग्य नहीं, मेरे पिता ने बताया था कि यह कुछ नही जानता। ]

श्रमात्य यह गाया भी सुन, 'देव ! ऐसा होगा' कह उसे ले गये। पुनः एक दिन उसे ही सजा, न्यायालय मे ला कहा—देव ! यह व्यक्ति पिता महाराज के समय, माता-पिता की सेवा करने वाला, कुल के श्रम्य ज्येष्ठ लोगों का श्रादर करने वाला था। इसे श्रपने यहाँ रखना चाहिए।

कुमार ने उसे पुनः देख, बन्दर चचल होते हैं, इंस प्रकार के काम नहीं कर सकते, सोच तीसरी गाथा कही—

न सातरं या पितरं, भातरं भगिणि सकं, भरेरव नावियो पोसो, सिट्टं दसरधेन से ॥

[ गेरं क्लि ने यह विध्याण है कि इस प्रकार का व्यक्ति माना-तिता, मार्ड, यहन का पोपण नहीं करता। ]

प्रमात्वी ने 'देव ! ऐसा त्या कर तत्वर को हटा निया। कुमार पिटन ऐ, राज्य कर संकता, गांच योधिगत्व को प्रांतियक किया। विद्येश पिटनाया कि प्राच ने प्राटायम्प भी पाला चलेगी। तब से बांधिसत्व ने पर्मादुश्वर राज्य किया। उसका पारिष्ठता गारे जम्मूर्याम में कित गा। उसके पार्जित को प्रयट करने के जिए भी नह चीवह नथाएँ करी गई हैं—

> गोर्खो, पुत्तो, एयो चेव, नळकारो, गामभोजको, गाँखका, नरुखी, सप्पो, मिगो, निनिर, देवता, नातो, तपहिमनो, चेत्र श्रयो झाल्लगमाण्य ॥

[ र्थन, पुत्र, पोट्रा. नैंम तेट्रा. ग्राम का मुिया, गणिका, तब्छी, सर्व, मृग, नित्तिर, देवना, नाग, तपनी, ग्रीर ब्रायण-विद्यायाँ । ]

#### ग. प्रसंग कथा

वीधिमत्त के राज-प्रिभिक्त होने के समय जनसम्घ राजा के एक सेवक गामणीनएउ ने ऐसा गोना—यह राज्य ममान-श्रायु वालों के साय शोभा देना है। में एत हो चला हूं। छोटे छुमार की सेवा नहीं कर सकूँ गा। जनपद में छिपिक में कर के जीकेंगा। वर नगर से दो योजन जाएक गाँव में रहने लगा, फिन्तु रोही के लिए उसके पाम वैल भी नहीं थे। वर्षों होने पर उसने एक मिन से दो बैल माँगे। सारे दिन हल चला, बैलों की तृण रिला, उन्हें (उनके) स्वामी को संपने (उमके) घर गया। स्वामी उस समय पर में बैठ, अपनी भार्यों के साथ भोजन कर रहा था। बैल अभ्यास-वर्षा घर में धुस गये। उनके प्रवेश करने पर गह-स्वामी ने अपनी याली उठा ली। भार्यों ने भी थाली दूर की। गामणीचएड मुक्ते कहीं भोजन करने को न कहें, सोच बैलों को थिना सँपि ही चला गया।

भग्रामभोजक ।

शामग्रीचग्ड ] २६

रात को चोरों ने वैलों के स्थान में घुस उन्ही बैलों को चुरा लिया। प्रात: बैलों के स्वामी ने ऋड़ार में बैलों को नहीं पाया। यह जानते हुए भी कि चोरों ने चुराया है, बैल के स्वामी ने सोचा कि इन्हे गामणी के मत्थे महुँगा। उसके पास जाकर कहा—

"भो। मेरे बैल दो।"
"क्या बैल घर मे नही घुसे थे ?"
"तोक्या त्ने मुक्ते सौपे थे ?"
"नहीं सौपे।"
"तो यह तुम्हारा राजदूत है।"

उन जनपदों में यह रिवाज था कि किसी के ककर या ठीकरा लो, 'यह तुम्हारा राजदूत है' कहने पर अगर कोई नहीं जाता, तो राजा उसे दण्ड देता था। इसलिए वह 'दूत' सुनकर उसके साथ चला।

वह उसके साथ राजदरबार जा रहा था। रास्ते मे एक मित्र का घर मिला। 'मै अत्यन्त भूखा हूँ, जब तक ग्राम मे जा भोजन कर लौटूँ, तब तक यही रहों कह गामणीचण्ड मित्र के घर गया। उसका मित्र घर नहीं था। मित्र-ग्रहिणों ने देख कहा—''स्वामी १ पका ब्राहार नहीं हैं। मुहूर्तभर ठहरें। अभी पका कर देती हूँ।'' चावल के वखार पर विना सीढियों के चढती हुई वह जमीन पर आ पडी। उसी च्ला उसका सात मास का गर्भ गिर पड़ा। तत्काल उसके स्वामी ने आकर देख, गामणीचण्ड को कहा—''तुमने मेरी भार्यों को पटक कर गर्भ-पात किया है। यह तुम्हारा राजदूत है।'' वह उसे ले चला। तब दो व्यक्ति गामणी को बीच मे कर चले।

वे एक गाँव की सीमा पर पहुँचे। वहाँ एक घोड़े का चरवाहा घोड़े को रोक नहीं सक रहा था। घोड़ा इन्ही लोगों के साथ भागा आ रहा था। घोड़े वाले ने गामणी को देख कहा—मामा गामणी। इस घोड़े को किसी भी चीज से मार कर रोको। उसने एक पत्थर उठा कर मारा। पत्थर पैर में लगा। घोड़े का पैर रेड़ के डगड़े के समान टूट गया। घोड़े वाले ने—तूने घोड़े के पैर को तोड़ा, यह तेरा राजदूत है—कह उसे पकड़ लियां। तीन आद-मियों द्वारा पकड़ ले जाये जाने समय उसने सोचा—'यह लोग मुक्ते राजा के सामने पेश करेंगे। मैं वैलों का मूल्य भी नहीं दे सकता, फिर गर्भ-पात-दगड़

'या भेरे त्या पा पाटक चौर है।'' तय चार जने समागी को बीच में पर चले।

एम के बाद पून्य प्रामशार पर एक गाँव के मुलिया ने गामणी को देख पृद्धा—'भाग नएक ! कहाँ जा रहा है !''

ध्याजा को हैराने के लिए। "

"पाग न गाना को देगे तो में एक सन्देश देना नाहना है।क्या ले जायमा १७

धीं ने जाईगा।

''ने स्वनाय रे न्ययान, धनवान, यशसी और निरोगी हैं। तो भी मैं प्रय पाए रोग ने पीरित है। क्या कारण है ? राजा में पृत्रुना। राजा पटित है। वह तुम्हें एखवा बारण बनाएका । उनका उत्तर किर मुक्ते मुनाना।" उसने 'खब्दा' हुए स्वीकार किया।

दूसरे गाँव के हार पर पर्नेचा । वहाँ एक गणिका ने देखकर कहा-

''राजा को देखने के लिए।"

"राजा परिडत है, मेरा सन्देश ले जा । में पहले बहुत प्राप्त परती थी। श्रव तो चावल मान भी नहीं मिलता। कोई मेरे पास नहीं श्राता। इसका क्या कारण है ! राजा से पूछ कर मुक्तमे कहना।"

दूसरे गाँव की सीमा पर एक तरुगी ने देख उसी भाँति पूछ कर कहा-- 'राजा परिडत है। मेरा सन्देश ले जा। मैं न तो स्वामी के घर रह

सकती हूँ,न पिता के घर । इसका क्या कारण है ? राजा से पूछ कर मुक्तसे कहना।

उसके आगे महामार्ग के समीप बाम्बी मे रहने वाले एक सर्प ने देखकर पूछा—"चएड । कहाँ जाता है १"

"राजा को देखने।"

"राजा पिएडत है। मेरा सन्देश ले जा। मै चरने जाने के समय भूखा, म्लान-शरीर बाम्बी से निकलते समय, शरीर से विल को भरता हुन्ना कष्ट से निकलता हूँ। श्रौर चर के लौटने पर अञ्छी तरह खाया हुन्ना, स्थूल शरीर वाला हो, घुसते समय बिल के किनारों को बिना छूता हुन्ना जल्दी से प्रविष्ट हो जाता हूँ। इसका क्या कारण है श्राजा से पूछकर मुकसे कहना।"

श्रागे, एक मृग ने देखकर उसी प्रकार पूछ कर कहा—"राजा पिखत है, मेरा सन्देश ले जा। मै श्रन्यत्र तृण नही खा सकता। एक ही चृच्च की जड़ के पास खा सकता हूं। इसका क्या कारण है ? राजा से पूछकर मुक्तसे कहना।"

उसके त्रागे एक तित्तिर ने देखकर कहा—''मै एक ही बाम्बी के पास बैठ कर त्रावाज लगाने से ऋच्छी तरह त्रावाज लगा सकता हूँ। ऋन्य स्थानो पर बैठकर नही लगा सकता। इसका क्या कारण है १ राजा से पूछना।"

उसके बाद एक वृत्त्व-देवता ने देखकर पृछा---

"चएड कहाँ जाता है ?"

"राजा को देखने।"

"राजा पिएडत है। पहले मेरा बहुत सत्कार होता था अब तो मुट्ठीभर इच की कोपलमात्र भी नहीं मिलती। क्या कारण है? राजा से पूछकर मुभसे कहना।"

उसके आगे एक नाग-राजा ने देखकर उसी भाँति पूछकर कहा— "राजा पिखत है। पहले इस तालाब का पानी साफ मिणवर्ण था। अब गदला, मेढक और काई से भरा हुआ है। इसका क्या कारण है ! राजा से पूछना।"

श्रागे नगर के पास श्राराम मे रहने वाले तपस्वियों ने देख, उसी भाँति पूछ कर कहा—"राजा पिखत है। पहले इस श्राराम के फल-फूल मधुर होते थे। प्रव फ्रांजरित करेले हो गये हैं। इनका क्या कारण है। राजा से पृद्धना ।"

इगते त्रागे नगर-हार के नमीप एक शाला के बाजाग्-निर्धागियों ने देसकर गृह्य--

'भो चएट ! कहाँ जाता है १म

''राजा के दर्शनार्थ।''

'तो तमारा ननेश होतर जा। पत्ने को कुछ पदने वे पत हमें न्यष्ट होता था। छर छेद वाले जेंद्र के पानी के समान नहीं टहरता है। समभ में नहीं आना है। अन्वकार ता हो जाना है। इसका क्या कारण है। राजा ने पृद्धना।"

गामणीनिका एन नोवह प्रश्नों की लेकर राजा के पान गया। राजा न्यायस्थान पर वैठा था। वैल-स्वामी गामणीनिका की लेकर राजा के पान गया। राजा ने गामणीनिका की देग्यहर ही पहचान लिया कि यह मेरे पिना की सेवा करने वाला था, हमें गाँद म लेकर शुमाता था। श्रव तक इतने समय वहाँ रहा गीनकर कहां को विकास मान का कहाँ रहे। बहुत समय में दिस्तां नहीं दिये। किस मतलब में ग्राये १११

"हाँ देय | हमारे देव (पितामहाराज) के स्वर्गगामी होने के ग्रमय से जनपद में जाकर कृषिकमें करके जीवन निर्वाह करता हूं । यह व्यक्ति वैल के ग्रमहमें के कारण 'राजदूत' दिखा कर तुन्हारे पास खींच लाया है।"

"विना खींच कर न लाये जाने से, न ग्राने वाले को, खींच कर लाया जाना ही ग्रन्छा है। ग्रय तुके देखा है। कहीं है वह व्यक्ति ?"

"देव ! यह है।"

"भो । क्या त्ने सचमुच हमारे चएड को दूत दिखाया है !"

''सचमुच देव !''

"क्या कारण है?"

"देव, यह मेरे दो बेल नहीं देता है।"

''सत्य ही चएड १"

''तो देव । मेरी भी सुनें।"

सारी कथा सुना दी। इसे सुन राजा ने वैल-स्वामी से पूछा-

"भी ! क्या तुमने अपने घर में घुसते हुए बैलों को देखा ?"
'नहीं देखा देव-!"

, "भो ! क्या लोगों को मुक्ते ब्रादास-मुख राजा कहते नहीं सुना है ? सच सच बोलो ।"

"देखे हैं देव !"

"भो चएड! बैल न सौपने से तुम्हारे गले। इस व्यक्ति ने, देख कर भी 'नहीं देखा' कह जान बूक्त कर कूठ बोला है। इसलिए तुम (राज-) कर्मचारी होकर, इसकी श्रीर इसकी श्री की श्रांखे निकाल लो। चौबीस कार्षापण बैल की कीमत दो।" राजा के ऐसा कहने पर बैल-स्वामी बाहर कर दिया गया।

उसने सोचा—श्रौंखें निकाल लिए जाने पर कार्षापण लेकर क्या करूँ गा। गामणीचएड के पैरों पर गिर कर कहा—स्वामी चएड । बैलों की कीमत के कार्षापण तुम्हारे ही पास रहें, इन्हें भी ले। दूसरे भी कार्षायण देकर भाग गया।

तब दूसरा बोला- "देव इसने मेरी पत्नी को पटक कर गर्म गिरा दिया है।"

"सत्य ही चएड १"

'महाराज ! सुने" कह कर चएड ने सारी कथा कही।

"क्या तुमने इसकी स्त्री को पटक कर गर्भ गिराया है ?"

"नही गिराया है देव !"

'भो, क्या तुम इसके गर्भ गिराने की बात सिद्ध कर सकते ही १"

"नहीं कर सकता देव ।"

'श्रब क्या चाहते हो १"

"देव ! मुक्ते पुत्र मिलना चाहिए।"

"भो चएड ! इसकी स्त्री को अपने घर में रख, पुत्र पैदा होने पर उसे लाकर दें।" वह गामणी चएड के पैरो पर गिर, बोला—स्वामी ! मेरा घर न बिगाड़ें। कार्षापण देकर चला गया।

तीसरे ने कहा-- 'देव ! इसने मार कर मेरे घोड़े का पैर तोड़

पुत्र ने कहा—

"देव गर मेरे जिला की हत्या करने नाला श्रपसार्था है।" "नन नात है नगर १०

"देच ! सर्ने ।"

"सुनवा हे कह ।"

न्यः ने उन वात गां भी विस्तार पूर्वक कहा। राजा ने वैंनकीतवा मो सम्योधित नर कहा—

''प्रत क्या चारते हो ?'

"देव मुक्ते पिना मिलना चाहिए।"

"दे चयः । एनको पिता मिलना चाहिए, मरे को लाया नहीं जा सकता। तुम इसकी माँ की ला, प्रपने घर में रख कर इसके पिता बनी।"

वंसफोन्ना के पुत्र ने कटा—स्वामी मेरे मरे हुए पिता का घर न विगाहें। (वह भी) गामणीचण्ड को कार्णापण देकर भाग गया।

मुकहमें में विजय पाकर, सन्तृष्ट-चित्त गामणीचएट ने राजा से कहा—"देव ! किन्हीं किन्हीं का दिया हुआ सन्देश है। आपसे कहता हूँ।" ''चएट ! कह ।"

चएट ने ब्राह्मण विद्यार्थियों के सन्देश से श्रारम्भ करके, उल्टे क्रम से एक एक करके कहे। राजा ने क्रमशः समाधान किया।

केसे १

गामणीचग्ड ] ३४

पहला सन्देश सुन कर कहा—पहले उनके निवासस्थान पर समय जान कर बोलने वाला सुर्गा था। उसकी आवाज से उठ, मन्त्र ग्रहण कर स्वाध्याय करते हुए ही अरुणोदय हो जाता था। इसलिए उनका याद किया पाठ नष्ट नहीं होता था। अब उनके निवासस्थान पर असमय बोलने वाला सुर्गा है। वह कभी बहुत रात रहते बोलता है, कभी बहुत प्रभात होने पर। बहुत रात रहते बोलने से उठ, पाठ पढ, निद्रामिभूत हो, विना पाठ किए ही सो जाते हैं। बहुत प्रभात मे बोलने से उठ, पाठ नहीं कर पाते। इसलिए उनके द्वारा ग्रहण किया गया याद नहीं होता।

दूसरा सुनकर कहा—वे पहले अमण-धर्म करते हुए कृषि-कर्म में लगे थे। अब अमण धर्म को छोड़ अकर्तव्यो में लगे हैं। आराम (विहार) में पैटा होने वाले फल सेवकों को दे, बदले में भोजन प्राप्त कर, मिथ्याजीविका से जीवन यापन करते हैं। इससे उनके फल मधुर नहीं होते। यदि फिर पहले की तरह एक-चित्त हो, सब अमण-धर्म से युक्त होंगे तो उनके फल फिर मधुर होंगे। वे तपस्वी, राज-कुलों की चतुरता नहीं जानते। उनको अमण-धर्म करने को कही।

तीसरा सुन कर कहा—वे नागराजा आपस मे एक दूसरे से कलह करते हैं। इसलिए वह तालाब गॅदला हो गया है। यदि वे पहले की भाँति एक होगे, तो पानी फिर स्वच्छ हो जायगा।

चौथा सुन कर कहा—वह वृद्ध-देवता पहले जंगल में से मनुष्यो की रक्षा करता था। इसलिए नाना प्रकार की बिल पाता था। अब रक्षा नहीं करता। इसलिए बिल नहीं पाता। यदि पहले की तरह रक्षा करेगा तो फिर अप्र-लाभ होगा। राजा भी होते हैं इसका उसे पता नही। इसलिए जंगल में से गुजरने वाले मनुष्यों की रक्षा करने को कही।

पाँचवाँ सुनकर कहा—जिस वाँवी की जड मे बैठ, वह तित्तिर अञ्छी तरह बोलता है, उसके नीचे बड़ा खजाने का घड़ा है। उसे निकाल कर ले जा।

छठा सुनकर कहा-जिस वृद्ध-मूल के पास वह मृग तृण खा सकता है, उस वृद्ध के ऊपर बहुत भ्रमर-मधु है। मधु से सने हुए तृण से लोभित,

श्रना तृत्य नहीं या गदना। उस शहद के हत्तों को लेकर, श्रन्छा मधु मुक्ते भेज रेश स्थाने या।

गातनौ मृतपर यहा—जिम सीनी में यह मर्भ गहना है उसके नीचे राजाने का यहा कहा है। यह उसनी गड़ा करना है। ह्यांलिए निक्नते उसन धन लंभ से सनीर भी जिसल कर, उत्तर उद्या हुआ निक्रता है। सिमार के बाद धन के स्मेह में, जिस दिनारों की हुए, देन है महना प्रदेश करता है। उस ग्रामी के कड़े की निमाल कर मुखे जा।

पाठा। मून करा—डम मनगी के म्यामी और उनके माता-तिता के नियास मान के धीन एक मान में उनका गार है। कर उने बाद कर, उसी के स्तेह पदा स्वामी के पर करने में परकर्ष हैं।, 'माया-दिता को देव्नी' कह पाद के पर जानी है। कुए दिन का माया-दिता के पर जानी है। वहाँ भी मुझ ही दिन का, किर पाद के पाट प्याने पर 'म्यामी के घर जानती? कह किर पार के ही पर जानी है। उन की मी गाया में मा माना नतला, यहना स्वामी के ही घर कर। प्रायद नभी कार्या है, नो गजा हुने पक्ष मंगवाएगा कीर मू जीवित नहीं रोगी। प्रायमाय परना माहिए।

ननां सुन गरा—गढ गेरा। पहले एक ने मदार्श से विना उसका फाम किए दूगरे ने नहीं सेनी थी। इसनिए उसे बहुन शाम होता था। प्रव श्रापने धर्म की छोड़, एक से मजरूरी से विना उसका काम किए दूतरे ने सेती है। पहले की श्रापस न देकर कृतने को देती है। इसलिए वैसा नहीं पाती है। उनके पास कोई नहीं जाता है। श्रापन श्रापने धर्म में स्थिर होगी तो परसे के सहश हो जावती। उने प्रपने धर्म में रियत होने को कहो।

दसर्वा सुन कहा—यह मृतिया पत्ले धर्मानुतार मुकदमों का फैल्ला फरता था। इनलिए लोगों का प्रिय हो गया था। प्रसन्ध-नित्त लोग उसके पास बहुत भेंट लाते थे। इसलिंगे वह सुन्दर था छोर धन, यश से सम्पन। श्रव रिश्वत लेने वाला हो, श्रधमं से मुकद्दमों का फैसला करता है। इसलिए दुर्गत, दु.खी हो पाएटु-रोग से पीट्रित हो गया है। श्रगर पहले की भौति धर्म से मुकद्दमों का निर्णय करेगा तो पुनः पहले के सहश हो जायगा। वह राजाश्रों के होने की यात नहीं जानता है, उसे धर्म से मुकद्दमों का फैसला करने को कही।

गामणीचण्ड ने राजा से इतने सन्देश निवेदन किए। राजा ने सर्वज्ञ बुद्ध की तरह, अपनी प्रज्ञा से उन सब का उत्तर दिया। गामणीचण्ड को बहुत धन दे, उसके ग्राम को माफी देकर, उसे ही दे दिया। तब विदा किया।

ब्रह्म-नगर से निकल, बोधिसत्व के दिए गये उत्तर को ब्राह्मण विद्या-थियों, तपस्वियों, नागराजा, चृद्ध-देवता को कहा । तित्तिर के बैठने के स्थान से निधि ले, मृग के तृण खाने के स्थान वाले चृद्ध से भ्रमर-मधु ले, राजा को मधु मेजा । सर्प के रहने वाली बॉम्बी को तुड़वा, निधि ली । तहणी, वेश्या श्रौर मुखिया को राजा का सन्देश कह महान ऐश्वर्य्य के साथ श्रपने ग्राम गया । श्रायुभर जी, कर्मानुसार परलोक सिधारा । श्रादासमुख राजा भी दान श्रादि पुण्य कर्म कर मरने पर स्वर्ग गया ।

शास्ता ने—भिन्नुत्रो ! तथागत केवल त्रभी ही महाप्रज्ञावान नही, पहले भी महाप्रज्ञावन थे, कह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया।

सत्यों का प्रकाशन हो चुकने पर बहुत से लोग स्रोतापन, सकृदा-गामी श्रीर श्रर्हत हुए।

उस समय गामणीचएड त्रानन्द था। त्रादास मुख राजा तो मै ही था।

#### २४८. मन्धाता जातक

"यावता चिन्दमसुरिया .. "—यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक उद्विम-चित्त भित्तु के बारे मे कही :—

## क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती मे पिएडपात के लिए जाता हुआ एक ग्रालंकृत, सजी-सजाई स्त्री को देख उद्विय-चित्त हुआ। उसे भिन्नुओं ने सभा मे लाकर शास्ता को दिखा कर कहा—

#### ख. धतीत कथा

पूर्व रामय में प्रथम जन्में में महानमान नाम जा गाना था। उनके पुत्र का नाम रीज था। उनके पुत्र का नाम यरकेज था। उनके पुत्र का नाम फल्यामा था। उनके पुत्र का नाम मक्त्रत्यामा था। यरकह्यामा के पुत्र ना नाम उपारक था। उपीनम के पुत्र का नाम मन्यादा था।

उमने नात रतन और चार मृतियों में युक्त हो चक्रवर्की राज्य विया। उमके वाले हाथ विका, टाटिने हाथ में ताली बजाने पर ह्यानाश में दिना मेंग के समान जाँग तक नात रही प्रां वर्षा होती थी। इस प्रवार का ह्यानचर्या-मनुष्य था। उसने चौरासी हजार वर्ष वान-कीं की। चौरासी हजार वर्ष वान-कीं की। चौरासी हजार वर्ष वक्तवर्ती राज्य विया। उसकी ह्यास हथी हसस्य हिया।

एक दिन काम-तृरण्। पृरी न हो नकने के कारण वह उक्तिश-विच दिखाई दिया। श्रमात्यों ने पृछा-

'देव! क्यों उद्विम हैं !!

"मेरे पुराय-यल को देखते यह राज्य नया है! इससे रमणीय स्थान कीन मा है ?"

''महाराज देव-लोक।''

वह चक्ररत (रथ) चला, परिषद के साथ चातुर्महाराजिक देवलोक गया। वहाँ देव-गण से घिरे चारो महाराज दिव्य-माला-गन्ध हाथ में ले स्वागतार्थ आगे आये। उसे ले चातुर्महाराजिक देवलोक ले जा, देवलोक का राज्य दिया। उसे अपनी परिषद के साथ राज्य करते हुए बहुत समय गुजर गया। वह वहाँ भी तृष्णा की पूर्ति न हो सकने के कारण उद्विश-चित्त दिखाई दिया। तब चारों महाराजओं ने पूछा—

"महाराज नयो उद्विस हैं ?"

''इस देव लोक से रमणीय कौनसा स्थान है ?"

"हम तो देव ' दूसरे (लोकों) के सेवकों के सहश हैं । त्रयोत्रिश देव लोक रमणीय है।"

मन्धाता चक्ररत्न (रथ) चला अपने परिषद सहित त्रयोतिंश की श्रोर चला। वहाँ देवगण सहित देवराज शक्र ने दिव्य-माला-गन्ध ले स्वागत किया श्रोर उसका हाथ पकड़ कर कहा—"महाराज इधर चले।"

देवगण से घिरे राजा के जाते समय परिनायक-रत्न, चक्ररत्न ले, परिषद सहित (चातुर्महाराजिक देव) मनुष्य पथ से उतर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। इन्द्र ने मन्धाता को त्रयोत्रिंश भवन ला, देवताओं को दो भागों में कर, अपना राज्य बीच से बाँट कर दिया।

तब से लेकर दो राजा राज्य करने लगे। इस प्रकार समय गुजरते हुए इन्द्र तीस करोड़ साठहजार वर्ष आयु बिता मर गया। दूसरा इन्द्र पैदा हुआ। वह भी देवराज्य कर आयु समाप्त होने पर मर गया। इस प्रकार छत्तीस इन्द्र मरे। मन्धाता मनुष्य-शरीर से देव-राज्य करता ही रहा। इस तरह समय गुजरते हुए अधिक खुश रहने के कारण उसको काम-वृष्णा उत्पन्न हुई। उसने सोचा—"आधे राज्य से मेरा क्या होता-जाता है? इन्द्र को मार कर एक छत्र राज्य कल्जा।" इन्द्र मारा नही जा सकता। वृष्णा विपत्ति की जड है। इसलिए उसकी आयु घट गई। बुढ़ापे ने शरीर पर आधात किया। मनुष्य शरीर देवलोक मे नही छूटता। इसलिए वह देवलोक से खिसक उद्यान मे उतरा। माली ने राजा के आने का सन्देश राजकुल मे निवेदन किया। राज-कुल ने आ उद्यान मे ही विस्तर लगवाया। राजा फिर न उठने की शय्या पर लेटा।

श्रमात्वों ने पृह्या—"देव ! तुम्हारे बाढ हम, लोगों को नया सन्देश हैंगे ?"

"मेरे बाद तुम लोगों को यह रान्टेश देना—'मन्धाता-महाराजा ने दो इलार द्वीपों में धिरे हुए, चार द्वीयों में चक्रवर्ती राज्य किया। बहुत समय तक चातुर्भहाराजिकों में राज्य किया। छुचीय इन्द्रों भी फ्रायु के बरावर देवलोंक में राज्य किया। फिर सी तक्ष्मा को बिना पूरा किए मर गया। 10

वह इस प्रवार उह, मर यर कर्मानुसार परलोक विधास । शास्ता ने यह भर्मदेशना ला, सम्यक्-मस्त्रय होने की श्रवस्था में यह गाथाएँ कर्ताः—

यावता चन्दिममुरिया, परित्रन्ति, दिसाभन्तिविरोचना, सब्धेन दासामन्धानु, ये पाणा पठिनिस्तिता । न करापणन्त्रमेन तिनि पासेमु विज्जति, व्यपस्मावा, दुन्ना, कामा, इति निम्नाय पण्डितो— व्यपि दिव्येमु कामेमु रितं सो नाधिगच्छति, नयहरूगयरतो होति सन्मासगुद्धसानको ॥

[ जहाँ नक नन्द्र-गुर्ग्य वा प्रकाश होना है, यहाँ तक के मभी पृथ्वी-वासी प्राणी मन्धाता के दास हैं। कार्यापणों की वर्षा होने पर भी काम-भीगों की तृति नहीं होती। काम वासनाएँ प्रान्यस्वाद वाली ( प्रधिकाश ) दुःगढ ही होती हैं। पिएटन प्रादमी यह जान कर भी दिव्य काम-भोगों में प्रमुक्त नहीं होता। सम्यक्सम्बुद्ध का शिष्य दृष्णा के स्वय (निर्वाण) में प्रमुक्त होता है।]

<sup>े</sup>शरवद्योप रिवत बुद्धचिरत का एक रखोक है :—
देवेन इट्टेंऽपि हिरण्यवर्षे, द्वीपां समुद्रांरचतुरोऽपि जित्वा,
शक्तस्य चार्धासनमध्यवाध्य मांधानुरासीद्विपयेष्यवृक्षिः ॥११-१३॥
[देव के सोना वर्णाने पर भी, चारों समुद्रों के द्वीपों को जीत कर भी
श्रीर शक्त का श्राधा राज्य प्राप्त करके भी, मन्धाता विषयों में श्रवृप्त ही
रहा 1]

इस प्रकार शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, चार श्रार्थसत्यों को प्रका-शित कर, जातक का मेल बैठाया। सत्यप्रकाशन के समय उद्विम-चित्त भित्तु स्रोतापन्न हुत्रा। श्रन्य लोगो मे से भी बहुत से स्रोतापन्न हुए। उस समय मन्धाता महाराजा मै ही था।

# २५१. तिरीटवच्छ जातक

"नियमस्सा " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, श्रायुष्मान श्रानन्द द्वारा कोशल-राजा की रानियों से पाँच सौ श्रीर स्वय राजा से पाँच सौ, इस प्रकार पाये गये एक हजार दुशालों की कथा के बारे में कही। वह वर्तमान-कथा दूसरे परिच्छेद की गुण-जातक में विस्तार रूप से श्रा ही चुकी है:—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय वोधिसत्व काशीराष्ट्र मे ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए। नाम-प्रहण के दिन तिरीट-वच्छ कुमार नाम रखा गया। क्रमशः आ्रायु प्राप्त होने पर तत्त्वशिला मे शिल्प सीखा। घर मे रहते हुए माता-पिता की मृत्य से वैराग्य प्राप्त हो, घर से निकल कर ऋषिप्रबच्या ली। अरण्य मे फल-मूल आदि खाकर रहने लगा।

उसके वहाँ रहते हुए वाराणसीराष्ट्र के प्रत्यन्तदेश में बलवा मचा। राजा वहाँ जा, युद्ध में पराजित हुआ। मरने के भय से हाथी के कन्धे पर चढ़, एक ओर भाग। आरण्य में विचरता हुआ वह पूर्वान्ह समय में तिरीटवच्छ के फल-मूल के लिए गये रहने पर, उसके आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तपस्वियों का आश्रम जान हाथी से उतरा। हवा-धूप से क्रान्त, प्यासे, पानी खोजते हुए, कहीं कुछ भी न देख, उसने चंक्रमण-स्थान के सिरे पर

गुणजातक (१४७)

राजा प्रापा एका। हाथी कमानकाता मालूम पहला है। क्या पारए है। वे हाथी के हाथी हथे। लाधी उत्तरा पाना लान एक कोर गहा हो गया। बीरिमाल में प्लाशम के निकट पा राजा को देश कर पहा— पमहागा मन हरे। प्लाहरामन के, भीड़ी बीध, राजा को निजाला। उसके मरीर को दशा, नेल गण, स्नान कमा, पन छादि है, हाथी का दन्धन खीला। हो गीन दिन विभाम पर कीरियल से छापने यहाँ प्राने की मिल्ला से राजा गया। नगर ने कुल दूर नर्म गाड़ नर रियल रान-मेना ने राजा को छाता हुप्रा देख, उसे धर लिया। बीधिस्त्य भी महीने प्राने नहींने बाद बारामसी जा, उपान में रह, हूमरे दिन भिद्या के लिए पूर्मते हुए राज हार पर पहुँचे। यही क्षित्रकी खोल, राजाइम्म में देखते हुए, राजा ने गोधिस्तन को देखा। पहचान कर, प्रासाद से

वीरियाल जाम है समय पर हादि है। र लाए। हाथी की देग होचा,

को सीप, प्रणाम कर के गया। तव से वोधिसत्व राजा-दरबार में भोजन करने लगे। वहुत श्रादर-सत्कार हुश्रा। उस (श्रादर) को न सह सकने वाले श्रमात्यों ने इस प्रकार

उतर, प्रणाम कर, महाप्रामाट पर ला ऊँचे किए हुए स्वेत-छुत्र के नीचे राज-सिट्रायन पर वेटाया। ग्रयने लिए बने ग्राहार का भोजन कराया। स्वयं भी खा, उल्लान में ला, वहाँ उसके लिए चंकमण ग्रादि से घरा हुत्रा निवास-स्यान तैयार कराया। प्रवित्तों की सभी ग्रावश्यक चीजें दे, उल्लान-पाल सोचा—''कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर सकता ?'' उपराज के पास जाकर कहा—''देव ! हमारा राजा एक तपस्वी से बहुत ममत्व रखता है। उसने उसमें क्या (गुण) देखे १ आप भी राजा के साथ मन्त्रणा करे।" उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया, और अमात्यों के साथ राजा के पास जा प्रणाम कर पहली गाथा कही:—

नियमस्स विज्जामयमित्य किञ्चि, न बान्धवों ने। पन ते सहायों, श्रथ केन वर्ण्येन तिरीटवच्छो, ते दिग्डको अञ्जति श्रमापिण्डं।।

[ यह कुछ विद्या नही जानता। न त्राप का बन्धु है त्रौर न मित्र है, तो किस कारण से यह तिरीटवच्छ त्रिदण्डी (तीन दण्ड धारण करने वाला) श्रेष्ठ-भोजन खाता है ? ]

यह सुन राजा ने पुत्र को आमंत्रित कर कहा-

"तात ! मेरा सीमा के बाहर जा, युद्ध में पराजित हो, दो तीन दिन का न त्राना याद है !"

''याद है।''

'तो इसी के कारण मुक्ते जीवन मिला।'' इतना कह, सारी वार्ता कह सुनाई।

फिर "तात! मेरे जीवनदाता के मेरे पास आने पर, राज्य दे देने पर भी मैं उसका बदला नहीं चुका सकता" कह दो गाथाएँ कहीं:—

श्रापासु मे युद्धपराजितस्स,
एकस्स कत्वा विवनिसमं घोरे।
पसारिय किच्छगतस्स पाणि,
तेनूदतारि दुखसम्परेतो।
एतस्स किच्चेन इधानुपत्तो,
वेसायिनो विसया जीवलोके।

<sup>े</sup>श्रुत-बन्धु, शिल्प-बन्धु, गोत्र-बन्धुःग्रेत्रोर ज्ञाति-बन्धु ।

#### जाभारहो, तात ! तिरीटवच्हो, देयस्त भोगं यजतज्ञ यन्त्रं ॥

[ युद्र में पराजित होकर जय में धार वन में अकेला विपत्ति में पड़ा या, उस समय इनने गुक्त आपत्ति-पनिन की ध्रार (कृपा का) हाथ बढ़ाया। इसी ने मुक्त दुःखिन को जलाराय ने निकाला। इसी की कृपा से यहाँ पहुँचा हूं। सभी जीव यमराज के पान जाने नाले हैं। हे तात! तिरीटवच्छ को देना गोग्य है। इसे भाग्य घर पर डां ग्रांर ( डान ) पड़ करो।]

इत प्रकार राजा के द्वारा त्राकाश में उटते हुए चन्द्रमा के ममान बीधिसत्व के गुण प्रकाशित किए जाने पर उसका गुण एवं न प्रकट हुत्रा। उसका लाम तथा प्रादर न्त्रोर भी वटा। तम ने लेकर उपराज, ध्रमात्य पा स्त्रीर कोई राजा से कुछ न कह सका। राजा बोधियत्न के उपदेश में स्थित हो, दान श्रादि पुर्य-कर्म कर स्वर्ग-गागी हुन्ना। बोधिसत्व भी श्रभिज्ञा स्त्रीर समापत्ति को प्राप्त कर बहालोक-परायण हुन्ना।

यास्ता ने "पुराने परिडन भी उपकार वश कुछ करते ये" धर्म-देशना ला, जातक का मेल विटाया।

उस समय राजा श्रानन्द था । तपस्त्री तो मैं ही पा।

#### २६०. दूत जातक

"यस्तत्था दूरमायन्ति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्रतिलोभी भिन्नु के वारे में कही। कथा नवें परिच्छेद के काक जातक में श्राएगी।

शास्ता ने उस भिन्न को श्रामंत्रित कर कहा— हे भिन्न ! श्रभी ही नहीं पहले भी तू श्रितलोभी था। लोभी होने के कारण ही तलवार से तेरा सिर कटा। यह कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसका पुत्र हो, आयु प्राप्त होने पर तक्षिण्ञा में शिल्प सीख, पिता के मरने पर राजा बना। वह भोजन के बारे में बहुत शुद्धाशुद्ध विचार करने वाला था। इसलिए उसका नाम भोजन-सुद्धिक-राजा पड़ा। वह ऐसा भोजन करता था कि उसकी एक थाली का मूल्य एक लाख होता। खाते समय घर के अन्दर वैठकर नहीं खाता था। अपने भोजन-विधान को देखने वाली जनता को पुण्य देने की इच्छा से वह राज-द्वार पर रतन मण्डप बनवा, भोजन के समय उसे अलकृत करा, उठे हुए स्वर्णमय श्वेत छत्र के नीचे राज-सिंहासन पर बैठ, क्तिय कन्याओं से घर कर, एक लाख की सोने की थाली में सात प्रकार का भोजन करता था।

एक ऋतिलोभी मनुष्य ने उसके भोजन-विधान को देख, उस भोजन के खाने की इच्छा को न रोक सकने पर सोचा—यह उपाय है। वह (वस्नों को कस कर पहन, हाथ उठाकर—"भो ! मै दूत हूँ, दूत हूँ," चिल्लाता हुआ राजा के पास पहुँचा।

उस समय उस जनपद में "दूत हूँ" कहने वाले को कोई नही रोकता था। इसलिए जनता ने दो हिस्सों में विभक्त हो उसे रास्ता दे दिया। उसने जल्दी से आ, राजा की थाली से भात का एक कौर लेकर मुँह में डाल लिया। "इसका खिर कार्या" सोच तलवारधारी (अग-रक्तक) ने तलवार उठायी। राजा ने मना किया—मत मारो। "मत डरो, भोजन करो" कह राजा हाथ धोकर वैठा। भोजन कर चुकने पर अपने पीने का पानी तथा पान देकर पूछा—हे पुरुष तू "दूत हूँ" कहता है, तू किसका दूत है ? "महा-राज में नृष्णा का दूत हूँ, पेट का दूत हूँ। नृष्णा ने मुक्ते आजा दे, दूत बना कर भेजा है—"तू जा"। यह कह उसने पहली दो गाथाएँ कहीं:—

यस्तत्था दूरमायन्ति श्रमित्तंपि याचितुं, तस्सूदरस्सह दूतो, मा मे कुन्मि रथेसम ॥ यस्स दिवा च रत्तो च वसमायन्ति माणवा, तस्सूदरस्सह दूतो मा मे कुन्मि रथेसम ॥ [मैं उस पेट का दूत हूं जिसके वशीभृत होकर (लोग) दूर, अपने शत्रु के यहाँ भी मांगने जाते हैं। हे राजन ! मुक्त पर क्रांघ न करें। मैं उस पेट का दूत हूं जिसके वश में सभी लोग दिन-राग रहते हैं। हे राजन ! मुक्त पर क्रोघ न करें।]

राजा ने उसकी बात मुनकर सोचा—सचमुच प्राणी पेट के दूत हैं, तृष्णा के बशीभूत हो विचरते हैं। तृष्णा ही प्राणियों को चलाती है। इस व्यक्ति ने ठीक कहा है, सोच मन्तुए हो राजा ने तीमरी गाथा कही:—

> ददामि ते बाह्यण रोहिणीन गर्व महस्सं सह पुंगत्रेन, दूतोहि दूतस्स कथंन दज्जं, मर्विष तस्सेत्रभवाम दूता॥

[हे गामण तुके वैलों के साम टजार लाल गीव देना हूं। दूत दून को कैसे न दे १ हम भी उसी तृष्णा के दूत है।]

इस प्रकार कह, 'इन पुरुष द्वारा मुक्ते ग्रापूर्व वात रूपी घन मिला' सोच उसे धन दिया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला सत्यों नो प्रकाशित कर, जातक ना मेल विटाया। नत्य प्रकाशन के अन्त में अतिलोगी भिन्नु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। बहुत से (लोग) सोतापन्न आदि हुए।

उस समय का लोभी श्रादमी, इस समय का लोभी भिन्तु है। भोजन-सुदिक-राजा तो में ही या।

# तीसरा परिच्छेद

# २. कोसिय वर्ग

# २६१. पदुम जातक

"यथा केसा च मस्सू च..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, स्नानन्द-बोधि (वृक्त) की (पुष्प) माला से पूजा करने वाले भिक्तुस्रों के बारे मे कही। कथा कालिङ्गबोधि जातक मे स्नायगीः—

## क. वर्तमान कथा

श्रानन्द स्थिवर द्वारा रोपे जाने के कारण वह (इच्च) श्रानन्द-बोधि कहलाया। स्थिवर द्वारा जेतवन-दरवाजे पर वोधि (इच्च) लगाये जाने की बात सारे जम्बूदीप में फैल गई। एक बार जनपद के भिच्चुश्रों ने "श्रानन्द-बोधि की पुष्प मालाश्रों से पूजा करेगे" सोच, जेतवन पहुँच शास्ता को प्रणाम किया। दूसरे दिन श्रावस्ती में प्रवेश कर कमल-गली में जा (पुष्प-) माला न पा, लौट कर त्रानन्द स्थिवर से निवेदन किया। "श्रायुष्मान्! हम (पुष्प-) माला से बोधि की पूजा करना चाहते हैं। कमल-गली में जाने पर हमें एक भी माला नहीं मिली।" स्थिवर ने कहा—"श्रायुष्मानो! में लाऊँगा" कमल-गली में जा नील-कमलों के बहुत से मुट्ठ उठवा, श्राकर उन्हें दिये। उन्होंने उन (फूलो) को लेकर पूजा की। उस कथा को जान कर धर्म-सभा में मिच्चुश्रों ने स्थिवर की गुण-चर्चा चलाई। "श्रायुष्मानो! जनपद-वासी मिच्चु श्रव्प-पुष्प होने से कमल-गली में जाकर माला नहीं पा सके। स्थिवर ने जाकर ला दो।" शास्ता ने श्राकर पूछा—"भिच्चुश्रो! वैठेक्या वातचीत कर रहे हो?"

''श्रमुक बातचीत।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कालिङ्गबोधि जातक (४७६)

"भिन्तुग्रो ! वात करने में कुशल, कथा-कुशल केवल ग्रभी ही नहीं माला प्राप्त करते हैं। पहले भी प्राप्त की हैं " कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. यतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व ने सेट के घर जन्म लिया। नगर में, एक नालाय में पुष्प फुले थे। एक नकटा आदमी उस तालाय की रक्ता करता था।

एक दिन वाराग्यी में उत्सव की घोषगा किए जाने पर माला पहन, उत्सव में कीना करने की इच्छा नाले तीन श्रंप्टी-पुने ने चोचा— नकटे के रूप की ऋठी प्रशंगा करके माला मंगिंगे। उसके फुल तोढ़ने के समय वे तालाय के निकट जा, एक छोर न्येंदे हो गरें। उनमें से एक ने उसको सम्योधित कर पहली गाया कही—

> यथा केसाचमस्स्च, छिन्नं छिन्नं विरुहति, एव रुहतु ते नासा, पदुमं टेहि याचितो॥

[ जिस प्रशार केश और मूँछ बार बार कटने पर भी फिर उगती है। उसी भाँति तुम्हारी नासिका बढ़े। मागे जाने पर मुक्ते कमल दे।]

उसने उस पर कुद्ध हो, कमल नहीं दिये । दूसरे ने दूसरी गाया कही-

यथा सारदिक बीज, खेत्ते वृत्तं विरूहति, एवं रूहतु ते नासा, पदुम देहि वाचितो ॥

[ जैसे शरत् काल का यीज खेत में बोने पर उगता है, उसी भाँति तुम्हारी नासिका बट़े। माँगे जाने पर मुक्ते कमल दे। ]

उसने उससे भी कोधित हो कमल नहीं दिये। तय तीसरे ने तीसरी गाया कही—

> उमोपि पत्तपनतेते, श्रिप पदुमानि दस्सति, वज्जं वा ते न वा वज्जं, नित्य नासाय रूहना, देहि सम्म पदुमानि, श्रहं याचामि याचितो ॥

[कमल देगा, इस आशा से यह दोनों मूठ बोलते हैं। (तुम्हारी नासिका उग आए) ऐसा चाहे वे कहें या न कहे, नासिका का उगना तो असम्भव है। हे मित्र! मैं मांगता हूं, मांगे जाने पर कमल दे।] यह सुन कमल-सर का रत्तक बोला—"इन दोनों ने फूठ बोला। तुमने जैसा है वैसा ही कहा। तुमको कमल मिलना योग्य है।" वह कमल का वड़ा सुट्ठ ले, उसके घर दे, अपने कमल-तालाव गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल विठाया। उस समय कमल प्राप्त करने वाला श्रेष्ठी-पुत्र मै ही था।

# २६२. मुदुपाणी जातक

"पाणी चे मुदुको चस्स ... " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्विम-चित्त भिद्धु के बारे में कही :—

## क. वर्तमान कथा

उसके धर्म-सभा मे लाए जाने पर शास्ता ने पूछा---'सच्चमुच भिच्छ त् उद्दिय-चित्त है ?"

''सचमुच।"

'भित्तु! स्त्रियां कामुकता की श्रोर जाने से नहीं रोकी जा सकतीं। पुराने पिएडत भी श्रपनी लड़की की रक्ता नहीं कर सके। पिता के हाथ पकड़े रहने पर (भी) लड़की, पिता को बिना खबर होने दिए, कामुकता के वशी-भूत हो, पुरुप के साथ भाग गई।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में बहादत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख में पैदा हुआ। आयु प्राप्त होने पर तत्त्वशिला में शिल्प सीला। पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगा। वह लड़की श्रीर भाञ्जे दोनों का घर में पालन पोषण करता था। एक दिन अमात्यों के साय वैठे हुए कहा—'भिरे मरने के वाद मेरा भावजा राजा होगा। मेरी लड़की उसी की पटरानी होगी।"

श्रागे, उनके श्रायु प्राप्त होने पर, फिर श्रमात्यों के साथ बैठे रहने पर उसने कहा—"हम भाज्जे के लिए दूसरी लड़की लाएँगे। प्राप्ती लड़की भी दूसरे राज-कुल मे देंगे। इस प्रकार हमारे बहुत रिश्तेटार हो जाएँगे।" श्रमात्यों ने स्वीकार किया।

राजा ने भाञ्जे को वाहर घर दिया। य्रन्त.पुर में प्रवेश वन्द कर दिया। वे एक दूसरे पर श्रासक्त थे। कुमार ने छोचा—"किस उपाय सेराज-कुमारी को बाहर निकाला जाय? उपाय है।" उसने दाई को रिश्वत दी। दाई ने पूछा—"श्रार्थ्य-पुत्र क्या करना है?"

"ग्रम्म ! राजकुमारी को वाहर निकालने का मीका कैसे मिले !" "राजकुमारी से वात करके जानूँगी।"

"श्रम्म ! ग्रन्छा ।"

वह गई। "श्रम्म! तेरे निर में जूँ है, निकालूँ नी" कह, उसे नीचे श्रासन पर विठा, स्वय कॅचे वैठ, उसके सिर को श्रपनी जाँचों पर रख कर जूँ निकालते समय, राजकुमारी के सिर में नख घँसाया। राजकुमारी ने—"यह श्रपने नख से नहीं वींधती है, किन्तु पिता के भाञ्जे-कुमार के नख से वींधती है" जान कर पूछा—"श्रम्म! तू राजकुमार के पास गई थी।"

"ग्रमा ! हाँ १"

"उसने क्या सन्देश कहा १"

"श्रम्म ! तुम्दें निकाल ले जाने का उपाय पूछता है।" राजकुमारी ने—"श्रगर कुमार परिडत होगा तो जान जायगा" कह पहली गाथा कही श्रीर कहा—"श्रम्म ! इसे ले जाकर कुमार को कहना।"

पाणी चे मुदुकोचस्स, नागोचस्ससुकारितो,

श्रन्धकारो च वस्सेय्य, श्रथ नून तवा सिया ॥

[उसके पास कोमल हाथ हो, सिखाया हुआ हाथी हो, श्रन्धकार हो, श्रीर देव वर्षे; तब निश्चय से (उसका उद्देश्य पूरा) होवे ।]

वह उसे सीख कुमार के पास गई। कुमार ने पूछा—"ग्रम्म! राजकुमारी ने क्या कहा !" "त्रार्थ्य पुत्र । त्रौर कुछ न कह यह गाया भेजी है।" उसने वह गाथा कही। कुमार ने उसका त्रर्थ जानकर उसे भेज दिया—"त्रम्म ! जा।"

कुमार इस बात को भली प्रकार जान, एक रूपवान कोमल हाथ वाले छोटे सेवक को सजा कर, मगल हाथी के फीलवान को घूँस दे, हाथी को सिखा, उपयुक्त समय की प्रतीचा करने लगा।

कृष्णपत्त की अमावस्या को आधी रात के बाद घनी वर्षा हुई। उसने सोचा, राजकुमारी द्वारा बताया गया दिन आज है। (स्वय) हाथी पर चढ़, कोमल हाथ बाले छोटे सेवक को हाथी पर बैठा, जाकर रनिवास के खुले आँगन में हाथी को बड़ी दीवार से सटा, खिड़की के समीप भीगता हुआ ठहरा। राजा लड़की की रखवाली करता हुआ, दूसरी जगह सोने नहीं देता था। अपने पास छोटे बिस्तर पर सुलाता था। "आज कुमार आयेगा" जान, बिना सोये लेटेलेटे राजकुमारी ने कहा—"तात! नहांगे की इच्छा है।"

"अम्म आ!" कह उसका हाथ पकड़ खिड़की के समीप लाकर कहा— "अम्म! नहा।" वह उसे खिड़की के बाहर के छुज्जे पर रख एक हाथ पकड़े खड़ा रहा। नहाते हुए उसने कुमार की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसके हाथ से गहने उतार कर सेवक के हाथ में पहना, उसे उठाकर राज-कुमारी के पास छुज्जे पर रखा। उसने उसका हाथ ले, पिता के हाथ में दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़ कर लड़की का हाथ छोड़ दिया। वह दूसरे हाथ से भी आभरण उतार, उसके दूसरे हाथ में पहना, पिता के हाथ में रख कर कुमार के साथ चली गई। राजा "मेरी लड़की ही है" समक्त उस लड़के को, नहाने के बाद शयन-गृह में सुला, द्वार बन्द कर, कुग्डी दे, बेंबड़ा लगा, अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। उसने प्रातः दरवाजा खोल, लड़के को देखकर पूछा—"यह क्या है ?" उसने उस (कुमारी) के कुमार के साथ जाने की बात कही।

राजा ने दुःखी होकर सोचा—"हाथ पकड़ कर साथ रखने पर भी रत्री की हिफाजत नहीं की जा सकती। स्त्रियाँ इस प्रकार की हिफाजत न की जा सकनेवाली होती हैं।" उसने दूसरी दो गाथाएँ कहीं:—

> श्रनला सुदुसम्भासा दुप्पूरा ता नदीसमा, स्रीपन्ति नं विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ॥

यं पुता उपसेवन्ति एन्द्रमा वा धनेन या, जातवेदो व संठानं खिष्प, शनुवहन्ति नं ॥

[ इनकी इच्छा कभी पृर्ण नहीं होती। मृतुभाषी होती हैं (मैथुनादि से) नहीं पूर्ण होने वाली होती हैं । यह नरक ने हुवोदी हैं। यह सब जान कर पिड़त आदमी इन्हें दूर ही रने।

जिस (पुरुष) से भी चेमम्बन्ध करनी हैं, चाहे राग से, चाहे धन-लोम से, उसे वे श्राग के ममान शीव ही जला देती हैं।

ऐसा कहा भी गया है:-

चलवन्तो दुव्यला होन्ति, थामयन्तो पि हायरे. चक्तुमा श्रंधिता होन्ति, मातुगामवसंगता । गुणवन्तो निग्गुणा होन्ति, पम्लायन्तो पि हायरे, पमत्ता चन्धने सेन्ति, मातुगामवसंगता । श्रद्भनं च तपं, सीज, सर्चं, चाग, सितं, मिति, श्रदिद्यन्दन्ति पमत्तस्स, प्रथदूभीय तक्करा । यस, कित्ति, धितीं, सूर, बाहुसच्च, पजाननं, खेपयन्ति पमत्तस्स, कट्टपुद्ध य पावको ॥

[ स्त्रियों के वशीभृत होने वाले (लोग) वलवान भी दुर्वल हो जाते हैं, शक्तिमानों की शक्ति घट जाती हैं, ग्रांख वाले ग्रन्थे हो जाते हैं।

गुणवान निगु ग हो जाते हैं। प्रचावानों की प्रज्ञा भी घट जाती है, प्रमादी लोग वन्धन में वेंध जाते हैं।

जिस प्रकार मार्ग लूटने वाला चोर लोगों को लूटता है। उसी प्रकार मनुष्य का ग्रध्ययन, तेप, शील, सत्य, त्याग, स्मृति, मित, सभी लुट जाता है।

जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग जला देती है। उसी भौति प्रमत्त मनुष्य का यश, कीर्ति, धृति, शूरता, बहुश्रुतभाव, ज्ञान, सभी नष्ट हो जाता है।]

<sup>े</sup> भिक्षुत्रो ! स्त्रियाँ तीन चीजों से श्रवृप्त हो मर जाती हैं। कौन सी तीन ? मैथुन-धर्म, बच्चा पैदा करना श्रीर श्रेंगार करना। भिक्षुत्रो ! स्त्रियों इन तीन चीजों से श्रवृप्त हो मर जाती हैं।" श्रंगुत्तर-निकाय, तिकनिपात।

ऐसा कह महासत्व ने सोचा—भाञ्जे को तो मुक्ते ही पोसना है। बड़े सत्कार के साथ लड़की उसी को दे, उसे उपराज बनाया। वह भी मामा के मर जाने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हुन्त्रा।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशितकर, जातक का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के बाद उत्करिठत भित्तु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुन्त्रा।

उस समय राजा मैं ही था।

# २६३. चुल्लपलोभन जातक

"श्रभिज्जमाने वारिस्मिं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्विम-चित्त भिद्ध के ही बारे में कही:—

### क. वर्तमान कथा

उसके धर्म-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा---"सचमुच भिन्तु ! तू उद्विय-चित्त है १" 'सचमुच ।"

"भिन्तु! स्त्रियों ने पुराने सञ्चरित्र प्राणियों का भी मन इला दिया" कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त राजा पुत्र-विहीन था। उसने अपनी स्त्रियों को पुत्र प्रार्थना के लिए कहा। वे पुत्र के लिए प्रार्थना करती थीं। इस प्रकार समय वीतते हुए वेधिसत्व ब्रह्मलोक से च्युत होकर पटरानी की कोख मे पैदा हुआ। उसे पैदा होते ही नहला कर स्तन पिलाने के लिए दाई को दिया। वह दूध पिलाए जाने पर रोता था। तव उसे दूसरी को

दिया। रित्रयों के हाथ में वह जुप ही नहीं होता था। तब उने एक नौकर को सीपा। उसके राथ में लेते ही जुप हो गया। तब से उसे पुरुप ही लिए रहते। रतन पिलाना होता तो दूह कर पिलाते। श्रथवा पर्दे की श्रीट से स्तन मुँह में उालते। उसके बड़े होते जाने पर भी लोग (उसे) स्तिया दिखाने में श्रसमर्थ रहे। इसलिए राजा ने उसके बेठने श्रादि का स्थान तथा ध्यान-एह श्रलग बनवाया।

उसने उसके सोलह वर्णीय होने पर सोचा—मेरे दूमरा पृत्र नहीं है, यह काम भोग में रस नहीं लेता, राज्य की भी रच्छा नहीं करता । मुक्ते पृत्र मुश्किल से मिला है। तब नाच, गीत श्रीर बजाने में पह, पुरुषों की परि-चर्था कर उनको वश में कर सकने वाली एक तकगी नटी ने जाकर पूछा— 'दिव ? क्या चिन्ता कर रहे हैं ?'' राजा ने उसको कारण बताया।

"श्रच्छा देव ! मै उते लुभा कर काम-रत का ज्ञान कराऊँगी।"

"श्रगर स्त्रां की गन्य ते श्रपरिचित मेरे कुमार को लुमा सकेगी तो वह राजा होगा श्रोर त उसकी पटरानी।"

> 'देव ! इसकी जिम्मेवारी गेरी, श्राप इसकी चिन्ता न करें।'' वह पहरेदारों के पास जाकर बोली—

"में प्रात: ताल श्राकर श्रार्थ्यपुत्र के शयन-यह से बाहर ध्यानागार में खड़ी होकर गाऊँगी। श्रगर (वह) क्रोधित हो तो मुक्तने कहना। मैं चली जाऊँगी। श्रगर सुने, तो मेरी तारीफ करना।" उन्होंने श्रच्छा कह स्वीकार किया।

वह प्रातःकाल उस जगह राड़ी होकर, वीणा के स्वर से गीत का स्वर, गीत के स्वर से वीणा का स्वर मिलाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कुमार सुनता हुआ लेटा रहा। दूसरे दिन कुमार ने नजदीक आकर गाने की आजा दी। अगले दिन ध्यानागार में रहकर गाने की आजादी १ और अगले दिन अपने पास रहकर। इस प्रकार कमशःतृष्णा उत्पन्न कर, लोक-धर्म सेवन कर, काम-रस से परिचित हो "स्त्री दूसरे को नहीं दूँगा" कहता हुआ, तलवार ले, गली में निकल कर पुरुषों के पीछे पीछे दौड़ने लगा।

राजा ने उसे पकड़वा, उसे उस कुमारी के साथ नगर से वाहर निक-जवा दिया। दोनों अरएय में प्रविष्ट हो, गंगा के नीचे जा, एक तरफ गंगा, दूसरीतरफ समुद्र, दोनों के बीच मे आश्रम बना कर रहने लगे। कुमारी पर्णशाला में बैठ कर कन्द-मूल आदि पकाती थी। वोधिसत्व अरख्य से फलमूल लाता।

एक दिन उसके फल-मूल के लिए गये रहने पर, एक समुद्र-द्वीप-वासी तपस्वी भिन्ना के लिए आकाश मार्ग से जाता हुआ, धूँ आ देख कर आश्रम पर उतरा। तब उसने "जब तक पके तब तक बैठ" कह, बैठा, स्त्री के हाब-भाव से उसे मोहित कर, ध्यान से च्युत कर, ब्रह्मचर्य्य का अन्तर्धान कर दिया। वह पंख कटे कौवे के समान, (उसे) छोड़ कर जाने में असमर्थ हो, उस दिन वहीं रहा। फिर बोधिसत्व को आता देख, समुद्र की ओर भागा। बोधिसत्व ने "मेरा शत्रु होगा" सोच तलवार उठा कर उसका पीछा किया। तपस्वी आकाश में उडने का प्रयत्न करता हुआ समुद्र में गिर पड़ा। बोधिसत्व ने सोचा, यह तपस्वी आकाश-मार्ग से आया होगा। ध्यान के नष्ट होने से समुद्र में गिरा। मुक्ते अब इसकी सहायता करनी चाहिए सोच, किनारे पर खड़े हो, ये गाथाएँ कहीं:—

श्रभिज्जमाने वारिस्मिं, सयं श्रागम्म इद्धिया, मिस्सीभाविधिया गन्त्वा, संसीद्सि महण्णवे ॥ श्रवद्दनी, महामाया, ब्रह्मचर्य्यविकोपना, सीदन्ति नं विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ॥ यं एता उपसेवन्ति, इन्द्रसा वा धनेन वा, जातवेदो व संठानं, खिण्यं शनुद्द्दन्ति नं ॥

[पानी को विना भेदे, (त्राकाशमार्ग से) स्वयं ऋदि से ग्राकर, छी सर्गा के कारण समुद्र में हूवता है।

'ठगने वाली, महामाया,' ब्रह्मचर्यं को प्रकुत करने वाली, (खियाँ) उसे दुवा देती हैं' जान परिडत श्रादमी लियों से दूर ही रहे।

<sup>े</sup> माया चेता मरीची च सोको, रोगो, चूपहवो, खरा च बन्धना चेता, मच्चुपासं गुरासयो। तासु यो विस्तसे पासो, सो नरेसु नराधमो॥

<sup>[ि</sup>लयाँ, माया, मरीची, शोक, रोग, उपद्रव, कटोर, वन्धन, मृत्यु-पाश तथा गुढ़ाशय होती हैं। जो पुरुप इनका विश्वास करे वह द्राधम नर है।]

जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हैं, चाहे गग से, चाहे धन लोग से, उसे वे वैसे ही शीघ जला देती हैं जैसे छान छपने स्थान को ।]

इस प्रकार बंधिसत्य का वचन सुन, तपत्वी गमुद्र मे पाँह पाँहे, नष्ट ध्यान को किर प्राप्त कर, श्राकाश से श्रपने निवास स्थान को गया।

वोधिसत्व ने सोचा—नह तपस्वी दम प्रकार भारी श्रारीर वाला है, सो सेमर की उई के तमान श्राकाश-मार्ग से उट गया। मुक्ते भी इमकी तरह ध्यान उत्पन्न कर श्राकाश में विचरना चाहिए। उसने श्राश्रम जा उस स्त्री को वस्ती की श्रोर से जाकर कहा—'त् जा।" फिर श्रारएय में प्रविष्ट हो, सुन्दर स्थान में श्राश्रम बना, श्राधिप्रवज्या से, ध्यान कर, श्रामेचा तथा समापित प्राप्त कर वहालोक गया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के उपरान्त उद्दिशचच भिद्ध खोतापिच फल में प्रतिष्ठित हुया।

स्त्री की गन्ध से अपिरिचित कुमार में ही था।

### २६४. महापणाद जातक

"महापणादो नाम सो राजा..." यह शास्ता ने गगा-तीर पर वैठकर भद्दिज स्थिवर के प्रताप के वारे में कही :—

### क. वर्तमान कथा

एक समय शास्ता श्रावस्ती में वर्पा-वास कर "भद्दिकुमार को (संघम) शामिल करूँगा" सोच, भित्तु-संघ के साथ चरिका करते हुए, भिद्द्य नगर पहुँचे। जातीय-वन मे तीन मास कुमार का ज्ञान परिपक्व होने तक वास किया। मद्दिक्कुमार महा धनवान श्रस्ती करोड़ सम्पत्ति वाले सेठ का एकलौता पुत्र था। उसके पास तीनों श्रृहुत्रों के लिए तीन प्रासाद थे।

#### महापणाद ]

एक एक मे चार-( चार ) मास रहता था। एक में रहे कुर, नाटकादि से घिर कर बड़े ठाट-बाट के साथ दूसरे प्रासाद में जाता था। उस च्च्या कुमार का ठाट देखने के लिए, सारे नगर-वासी उमड़ पडते थे। प्रासादों के बीच पहियों पर पहिए, तथा मञ्जों पर मञ्ज बाँधते थे।

शास्ता ने तीन मास रहकर श्राम-वासियों से कहा—"हम जाऍगे।" नगर वासियों ने कहा—"भन्ते! कल जायं।" शास्ता को निमन्त्रित कर, दूसरे दिन बुद्र-प्रमुख संघ के लिए महादान तैयार कर, नगर के बीच मएडप बना, सजा, श्रासन बिछ्नवा कर समय की सूचना दी। भिद्धु संघ के साथ शास्ता वहाँ जाकर बैठे। लोगों ने महादान दिया। शास्ता ने भोजन समाप्त कर, मधुर स्वर से (दान-) श्रनुमोदन श्रारम्भ किया। उसी समय, महजि-कुमार (एक) प्रासाद से (दूसरे) प्रासाद को जारहा था। उस दिन उसका ठाट-बाट देखने के लिए कोई नहीं गया। उसके श्रपने लोग ही उसे घेरे रहे।

कुमार ने आदिमियों से पूळा—''वूसरे दिन मेरे (एक) प्रासाद से (दूसरे) प्रासाद जाते समय सारा नगर उमड पड़ता था, पिहयों पर पिहए, मञ्जों पर मञ्ज बाँधते थे। आज अपने आदिमियों के सिवाय और कोई आदिमी नहीं है। क्या कारण है ?"

"स्वामी! सम्यक् सम्बुद्ध इस नगर के पास तीन मास रह कर ब्राज जायंगे। भोजन समाप्त कर वे जनता को धर्मीपदेश दे रहे हैं। सभी नगर वासी उनका धर्मीपदेश सुन रहे हैं।"

"तो जात्रो हम भी सुनेगे" कह सब त्राभरणों से मुक्त हो, बहुत लोगों के साथ जाकर, सभा में पीछे खड़े हो, धर्मीपदेश सुनते हुए उसने सब क्लेशों (वन्धनों) को च्य कर ब्राईत्व प्राप्त किया।

शास्ता ने भिद्द्यश्रेष्ठी को श्रामित कर कहा—"महासेठ ! तुम्हारा बना-ठना पुत्र श्राहत्व को प्राप्त हुआ । इसलिए श्राज उसकी प्रवर्षा हो जानी चाहिए, नहीं तो वह निर्वाण को प्राप्त हो जायगा।"

"भन्ते ! मेरे पुत्र को निर्वाण नहीं प्राप्त करना है। उसे प्रव्रजित करें । लेकिन प्रव्रजित कर उसे साथ लेकर कल हमारे घर पधारे ।"

भगवान ने निमन्त्रण स्वीकार कर, कुल-पुत्र को ले, विहार जा, प्रव्रजित करा, उपसम्पदा दी । उसके माता-पिता ने एक सप्ताह तक वड़ा सत्कार किया । शास्ता एक सप्ताह रह, कुल-पुत्र को साथ हो, चारिता करते हुए कोटिग्राम पहुँचे। कोटिग्राम वासियों ने बुद-प्रमुख सब को महादान दिया। शास्ता ने भोजन समाप्त कर (दान) श्रानुमोदन ग्रारमा किया। कुल-पुत्र श्रानुमोदन किए जाते समय, श्राम ने बाहर जा "शास्ता के ध्राने के ग्रमय ही उहूँ गा" निश्चय कर, गंगातट पर, एक वृत्त की छाया में व्यान लगाकर वैठा। यहे बूढे स्यविरों के श्राने पर भी न उठ, शास्ता के श्राने पर ही उठा। सामान्य भितुशों ने कोध कर कहा—"यह प्रवित्त होकर भी पहले की भाँति बूढ़े स्यविरों को श्राते देख, नहीं उठता।"

कोटियाम वासियों ने नार्वे एक साथ बौधी। शास्ता ने वॅघी नार्वो पर

"भइजि कहाँ है ?"

"भन्ते ! यहाँ ही ।"

'भइति ! ग्रा हमारे नाय इस एक नाव पर ही बैट ।"

स्थविर उद्घल कर उस नाव में वैटा ।

उसके गगा के बीच पहुँचने पर शास्ता बोले-

"भद्दि ! जब तुम महापणाद राजा थे तो तुम्हारा निवास स्थान कहाँ था ?"

'भन्ते । इस स्थान में निमम है।"

सामान्य (पृथक जन ) भिन्नुर्यो ने कहा-यह (ग्रपना) ग्रर्हत होना प्रगट करता है।

"तो भद्दजि! सायी ब्रह्मचारियां की शका दूर कर।"

उसी च्रण स्थिवर, शास्ता को प्रणाम कर, ऋदियल से जा, प्रसाद के शिखर को ग्रंगुली से पकड़ कर, पचीस योजन प्रासाद को ले, ग्राकाश में उड़ा। उड़ते हुए प्रासाद के नीचे रहने वालों को प्रासाद टूटता मालूम पड़ा। उसने एक योजन, दो योजन, तीन योजन, वीस योजन तक पानी से प्रासाद को उठाया।

<sup>े</sup> पृथकजन-जो स्रोतापित आदि मार्ग, फल प्राप्त नहीं है।

उसके पूर्वजन्म के सम्बन्धी प्रासाद के लोभ से, मच्छ, कच्छप, नाग, मेंडक होकर उसी प्रासाद में पैदा हुए थे। प्रासाद के उठने पर वे कूद कूद कर पानी में गिर पड़े। शास्ता ने उनको गिरते देखकर कहा—

"भइजि ! तुम्हारे सम्बन्धी क्रोश पा रहे हैं।"

'स्थविर ने शास्ता का वचन सुन, प्रासाद छोड दिया। प्रासाद यथा-स्थान प्रतिष्ठित हो गया।

शास्ता गंगा पार गये। उनका आसन गंगा के किनारे ही विछाया गया। विछे, अेष्ठ बुद्ध-आसन पर वह तरुण सूर्यों के समान रिश्म छोड़ते हुए बैठे। तब भित्तुओं ने पूछा—

"भन्ते ! भद्दिज स्थिवर इस मकान में कव रहते थे ११

"महापणाद राजा के समय" कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:--

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में विदेहराष्ट्र, मिथिला मे सुकिच नाम का राजा था। उसका पुत्र भी सुकिच ही था। उसका पुत्र महापणाद हुआ। उसने यह प्रासाद प्राप्त किया। उसके प्राप्त करने में पूर्व जन्म का कार्य सहायक हुआ—"दो पिता-पुत्रों ने बाँस और उदु बर की लकड़ी से प्रत्येक-बुद्व के लिए निवास स्थान बनाया।" इस जातक की सारी अतीत-कथा पिकरणक निपात के सुकिच जातक में आएगी। शास्ता ने यह अतीत-कथा ला, सम्यक्-सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कही:—

पणादो नाम सो राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो, तिरीयं सोळस पब्बेघो, उच्चमाहु सहस्सधा । सहस्सकग्रह् सतमेदो, धजालु हरिताभयो, अनच्चुं तत्थ गन्धव्बा छ सहस्सानि सत्तधा । एवमेतं तदा श्रासि, यथा भाससि भहिज ! सक्को श्रहं तदा श्रासि, वेय्यावच्चकरो तवं ॥

<sup>ै</sup> सुरुचि जावक (४८६)

[ वह पणाद नाम का राजा था। उसका प्रामाद स्वर्णमय था। उसका विस्तार रोलह कन्डे का था। हजार कन्डे जितना ऊँचा था।

वह हजार वन्डे का ऊँचा प्रागाद, सात तल वाला था। (ऊपर) र्री ध्वजा लगी थी। नहीं सात तलों में छः रजार गम्धर्व नाचते थे।

जैसा भद्दि ! त् श्रव कह रहा है, उसी प्रकार का यह था। मे तव तुम्हारी सेवा करने वाला इन्द्र था। ]

उरी त्रण सामान्य शिलु शंका-रहित हो गये। शास्ता ने इस प्रकार धर्मोपदेश दे जातक का मेल विटाया।

तव महापणाद भइति था। त्रांर इन्द्र तो मैं ही था।

### २६५. खुरप्प जातक

"दिस्त्रा खुरप्पे" यह शास्ता ने जेतवन में निहार करते समय एक हिम्मत-हार भिन्नु के तारे में कही: —

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने पूछा—"भिन्तु ! क्या सचमुच तू हिम्मत हार गया है ?" "भन्ते ! सचमुच ।"

"भिन्तु ! निर्वाण की छोर ले जाने वाले शासन में प्रव्रजित होकर तूने कैसे हिम्मत छोडी ! पुराने लोगों ने निर्वाण से असम्वन्धित वातों के लिए भी प्रयत्न किया ।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही :—

#### ख. ग्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय वोधि-सत्व जंगल-रक्तक-कुल मे पैदा हुआ। आयु प्राप्त कर जंगल रक्तकों का सर्व प्रमुख हुआ। उसके पाँच सौ आदमी थे। वह जगल के किनारे एक गाँव में रहता और मजदूरी लेंकर मनुष्यों को जगल पार कराता था।

एक दिन वाराण्सी का एक सौटागर-पुत्र पाँच सौ गाड़ियाँ लेकर उसके गाँव पहुँचा। उसको बुलवाकर कहा—''सौम्य! एक हजार लेकर मुक्ते जंगल पार करा दो।'' उसने ''श्रु-छा'' कह उसके हाथ के एक हजार ले लिए। मजदूरी लेते ही उसने उसके लिए श्रुपना जीवन न्योछावर कर दिया। वह उसे लेकर जगल में प्रविष्ट हुश्रा। जगल में पाच सौ चोरों ने हमला किया। चोरों को देखते ही बाकी मनुष्य छाती के बल गिर पडे। जगल रक्तों के मुख्या ने निनाद करते हुए, गर्जना करते हुए, प्रहार करके पाँच सौ चोरों को भगा कर सौदागर-पुत्र को सकुशल कान्तार पार करा दिया। सौदागर-पुत्र ने कान्तार के पार कारवान को रोक, रक्तकों के मुख्या को नाना रस वाले श्रेष्ठ-भोजन करा, स्वयं जलपान कर, मुख पूर्वक वैठ, उसके साथ बात करते हुए उससे पूछा—''सौम्य । ऐसे भयानक चोरों के श्रुख शख्य लेकर श्राक्रमण करने पर भी तुम्हारे चित्त में कैसे जरा भी त्रास नहीं पैदा हुश्रा ?'' यह पूछते हुए पहली गाया कही:—

दिस्वा खुरप्पे, धनुवेगनुन्ने, खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते, तिसम भयस्मिं, मरणे वियूळ्हे, कस्मानु ते नाहु छिम्भितत्तं॥

[धनुप से वेग से छूटे तीर को देखकर, तेल मे तेज किये तीक्ष्ण खड्गों को लिए देखकर, भय श्रौर मरण उपस्थित होने पर, तुम्हे कैसे शरीर-कम्पन नही हुन्रा ?]

इसे सुन रक्तों के मुखिया ने शेप दो गायाएँ कहीं:— दिस्वा खुरपे, धनुवेग नुन्ने, खग्गे गहीते तिखियो तेलधोते, तिसंभयस्मि सरगे वियूळ्हे, वेद श्रवत्थ वियुजं उठारं॥ सो वेदजातो श्रव्मभवि श्रमित्ते, पुन्वेव मे जीवितमासि चत्तं, नहि जीविते श्रालयं कुञ्बमानो, सूरो क्यिरा सूरिकच्च कदाचि॥

[धनुप से वेग से छूटे तीर देखकर, तेल में साफ किए गये खड्ग लिए देखकर, भय तथा मरण उपस्थित होने पर (मेरा) मन प्रकृत्लित हो उठा ।] [ उस प्रसन्नता में राजुन्नों को जीन लिया। मैंने नो पहले टी जीवन परि-त्याग कर दिया था। जीने में ब्रासिक रखने वाला शर कभी बहादुरी का काम नहीं करता।]

इस प्रकार वह बागो की वर्षा हांते हुए, जीने की तृष्णा होए देने से छापने द्वारा किया गया बहाहुरी का काम प्रकट कर, सौदागर-पुत्र को मेज, छापने गाँव जा, दान छादि पुरुष कर परलोक सिधारा।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, सत्या को प्रनाशित कर, जातक का मेल विठाया। नत्य प्रकाशन के समय, हारा हुआ (भिन्तु) श्रर्हत्व को प्राप्त हुआ।

उस समय रचकों का मुखिया में ही था।

### २६६. वातग्गसिन्धव जातक

''येनासि किसिया पएडु...'' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, श्रावस्ती के एक गृहस्य के बारे में कही—

### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक सुन्दर स्त्री एक सुन्दर गृहस्य को देख कर उस पर श्रासक्त हो गई। सारे शरीर को जलाती हुई सी उसके शरीर में कामाप्ति पैदा हो गई। उसको न तो शरीर का सुख मिलता, न मन की शान्ति। उसे भात भी नहीं रचता था। केवल चारपाई की पाटी पकड़कर लेटी रहती। तब उसकी सेविका श्रीर सहायिका ने पूछा—''त् चञ्चल-चिक्त क्यों है? चारपाई की पाटी पकड़ कर क्यों लेटी रहती है? तुक्ते क्या कप्ट है ?'' उसने एक दो बार पूछने पर उत्तर नहीं दिया। बार बार पूछे जाने पर बह बात कही। तब उन्होंने उसे श्राश्वासन देकर कहा—तू चिन्ता मत कर। हम उसे ले श्राऍगी। उन्होंने जाकर गृहस्थ से मन्त्रणा की। उसने इन्कार किया। (लेकिन) बार बार कहे

जाने पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने "श्रमुक दिन, श्रमुक समय श्राश्रो" कह, वचन ले उसको कहा। शयन-ग्रह को सजा, श्रपने को श्रलकृत कर वह शैय्या पर बैठी। वह श्राकर शैय्या के एक सिरे पर बैठा। तब वह सोचने लगी—श्रगर मैं गम्भीर्थ्य न रख श्रमी ही इसे मौका दूंगी तो मेरी शान घटेगी। श्राने के दिन ही मौका देना श्रनुचित है। श्राज उसे शिमन्दा कर दूसरे दिन मौका दूंगी। हाथ पकड़ना श्रादि करते हुए खेलना श्रारम्भ किया। फिर हाथों में पकड़ कर कहा—निकल जाश्रो, तुमसे मेरा कोई मतलव नही।

वह हताश तथा लजित हो उठकर श्रपने घर गया।

दूसरी श्रियों ने उसके वैसा करने की बात जान, ग्रहस्थ के चले जाने पर, उसके पास जाकर कहा—त् इसमे आसक्त-चित्त हो, आहार छोड कर लेटी थी। हम बार बार याचना कर उसे ले आई। त्ने उसे क्यों मौका नहीं दिया १ उसने वह बात बतायी। दूसरी (श्रियाँ) "तो मालूम होगा" कह चली गईं। ग्रहस्थ ने लौटकर फिर नहीं देखा। वह उसे न पा निराहार रह, मर गई।

यहस्य उसके मरने की खबर पा, बहुत माला-गन्ध विलेपन ले, जेतवन जा, शास्ता की पूजा कर, प्रणाम कर एक ग्रोर वैठा। शास्ता ने पूछा—

''उपासक । दिखाई क्यो नहीं देता ?"

गृहस्थ ने त्राप बीती सुनाकर कहा—"भन्ते । इतने समय तक लजा के कारण बुद्र की सेवा मे नही त्राया।"

"उपासक ! इस समय तो उसने कामुकता वश तुभे खुला कर, आने पर मौका न दे लिंजत किया । पहले पिएडतो (१) में भी आसक हो, खुला कर, आने पर मौका न दे, कष्ट देकर लौटा दिया ।" उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में, ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व सिन्धव कुल में पैदा हो, वातगासिन्धव नाम से उस (राजा) का मगल-श्रश्व हुआ। वह धुड़-चरवाहो द्वारा लाया जाकर गंगा में नहाता था। उसे देखकर

हिनार निनरने के लिए छोन्ते हैं। तुम (श्रपनी ) माँ को लेकर उस ह्यान में श्राना।" वह जाकर माँ को ला, उस स्थान में छोन्, एक श्रोर छिप कर

तहा रहा।

गुड़-चरवाहे ने वातग्ग-सिन्धव को उस स्थान पर छोड़ दिया। वह

जय घोड़ा उस गधी के पास पहुँच उसके शरीर को सूँ घने लगा, तय उसने सोचा—श्रगर में गाम्भीर्य न रखकर श्राते ही मोका दूँगी तो मेरा यश श्रीर शान घटेगी। ऐसे रहना चाहिए जैसे हम कोई इच्छा ही नहीं है। यह सोच सिन्धव के नीचे जबड़े में दुलची मार भाग गई। दाँत की जड़ दूट जाने जैसी (वेदना) हुई। वातग्गसिन्धव ने सोचा—मुक्तको इससे क्या प्रयोजन १ शर्मिन्दा होकर वहाँ से भाग गया। वह दुखी हो, वहीं गिरकर सोचती हुई लेट रही।

> उसके पुत्र ने जाकर पूछते हुए पहली गाया कही— येनासि किसिया पण्ड, येन भन्तं न रुच्चति, श्रय सो श्रागतो तात, कस्मादानि पलायसि॥

[ जिसके कारण शरीर कृष होकर पागडु-वर्ग होगया । जिसके कारण भात नहीं रुचता, वह यह तात आया है । अब क्यों भागती है १ ]

> पुत्र का वचन सुन, गदहीं ने दूसरी गाथा कही— सचे पनादिकेनेव, सन्थवो नाम जायति, यसो हायति इत्थीन, तस्मा तात । पलायह

[ अगर आरम्भ मे ही सम्बन्ध हो जाय तो स्त्रियों की शान नष्ट हो जाती है। हे तात ? इसलिए मै भागी। ]

इस प्रकार उसने पुत्र को स्त्रियों का स्वभाव कहा। तीसरी गाथा शास्ता ने श्रमिसम्बुद्ध होने पर कही—

यसस्सीन कुले जात, श्रागतं या न इच्छति, सोचित चिर रत्ताय, वातगामिन कुन्दिल ।

[ यशस्वियों के कुल मे पैदा हुन्नों के न्नाने पर जो उनकी इच्छा नहीं करती त्रर्थात् उपेचा करती है। वह चिवर काल तक चिन्तित रहती है। जैसे कुन्दिल वातगा के लिए।]

शास्ता ने इस अतीत-कथा को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय गृहस्य स्रोतापत्ति-फल मे प्रतिष्ठित डुआ। उस समय गधी वह स्त्री थी। वातगासिन्धव तो मै ही था।

#### २६७. कक्कट जातक

"सिङ्गीमिगो " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक स्त्री के बारे मे कही:—

### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक गृहस्थ श्रापनी भार्यों को लेकर कर्ज उगाहने के लिए जनपद जा, कर्ज उगाह कर वापिस श्रा रहा था। लौटते समय मार्ग में चोरों ने पकद लिया। उसकी भार्या मुन्दरी मनोरमा थी। चोरो के सरदार ने उस पर ग्रासक होने के बारण ग्रहस्थ को मारना ग्रारम्भ किया। वह छी शीलवती, मदाचारिणी, पित को देवता मानने वाली थी। उसने चार के पेरो पर गिर कर कहा—स्वामी। ग्रार मुक्त प्रेम करने के कारण मेरे स्वामी को मारेंग तो में भी विप साकर या साम रांककर मर जाऊंगी। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी को वे-मतलय न मार। यह कह उसे छुउ लिया।

वे दोनो सकुशल श्रावस्ती में जेतवन-विद्वार के पीछे से गुजर रहे थे । उन्होंने सोचा—विद्वार में प्रविष्ट हो शास्ता को नमस्कार करके जार्ये । वे गन्ध-कुटी-परिवेश जा, यन्द्रना कर, एक छोर बैठे ।

शास्ता ने पूछा-

"कहाँ गये थे १%

"कजं उगाहने।"

"मार्ग में ग्रन्छी तरह ग्राए ?"

"भन्ते । मार्ग में हमें चारों ने पकड़ लिया। जब ने मुक्ते मार रहे थे तो इसने चारों के मुखिया से याचना करके छुड़ाया। इसके कारण मुक्ते जीवन-दान मिला।"

"उपासक । इस समय तो इसने तुमे जीवन-दान दिया । पहले परिडतों को भी दिया ।" उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय हिमालय प्रदेश में एक वड़ा तालाव था। उसमें सुवर्ण वर्ण का एक महान केकडा था। उसके उसमें रहने के कारण वह (तालाव) कुळीर-दह कहलाता था। केकड़ा विशाल था, बड़े भारी चक्के के समान। हाथी पकड़, मार कर खा जाता था। हाथी उसके भय के कारण वहाँ उतर कर चारा नहीं ग्रहण कर सकते थे। तब वोधिसत्व ने कुळीर-दह के पास रहने वाले दल के मुखिया हाथी के असहवास से हथिनी की कोख में जन्म ग्रहण किया। उसकी माता ने गर्भ की

रच्चा करूँ गी, सोच दूसरे पर्वत-प्रदेश में जाकर, गर्भ की रच्चा कर पुत्र को जन्म दिया।

वह क्रमानुसार बढ कर महाशरीर वाला, शक्तिशाली, सुन्दर, अञ्जन पर्वत के समान हुआ। एक हथिनी के साथ उसने सहवास किया। केकड़े को पकड़ूँगा, सोच अपनी भार्थ्या तथा माता को ले, उस हाथी-समूह में पहुँच, पिता को देख कर कहा—तात! मैं केकड़े को पकडूँगा। पिता ने कहा— तात! नहीं (पकड़) सकेगा। उसे रोका। उसके फिर फिर आग्रह करने पर बोला—(अञ्च्छा) तू ही जानेगा।

उसने कुळीर-दह के पास जाकर वहाँ रहने वाले सभी हाथियों को इकट्ठा किया। (फिर) सब के साथ तालाब के समीप जाकर बोला—क्या वह केकड़ा तालाब में उतरते समय पकड़ता है, अथवा (बाहर) निकलते समय १

"निकलते समय।"

"तो तुम लोग कुळीर-दह में उतर कर, इच्छा भर चर कर, पहले निकलो। मै पीछे चल्ँगा।"

हाथियों ने वैसा किया । केकड़े ने पीछे निकलते हुए बोधिसत्व को दोनों अड़ों भे से इस प्रकार दृढता से पकड़ा, जैसे लोहार महासन्डासी से लोह की छड़ को पकड़ता है । हथिनी बोधिसत्व को न छोड़कर समीप ही खड़ी रही। बोधिसत्व केकड़े को खीच कर (भी) नहीं हिला सका। (लेकिन) केकड़े ने उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। मरने के भय से भय-भीत हो बोधिसत्व ने बॅथे हुए (कैदी) की आवाज की। सब हाथी मरने के भय से छुज्ञनाद करके मल-मूत्र छोडते हुए भागे। उसकी हथिनी भी ठहरने मे असमर्थ हो भागने लगी। तब उसने अपने बंधे होने की बात कह, उसे न भागने के लिए पहली गाथा कही:—

सिङ्गीमिगो श्रायतचक्खुनेत्तो, श्रद्धितचो, वारिसयो, श्रतोमो,

<sup>े</sup> अळ = अड़ । अराले हिस्से के दो चंगुल । अड़ शर्ब्द भोजपुरी में अब भी बोला जाता है ।

#### तेनाभिभूतो कपणं रूदामि माहेव स पाणसमं जरेय्य ॥

[यह स्वर्ण वर्ण का जानवर है। विशाल ऋषि है। इन्ही ही त्यचा है। जल में रोने वाला है। लोम-रहित है। ऐसे जानवर द्वारा पकड़ा जाकर दयनीय प्रवस्था में रो रहा हूं। (टे प्रिये) मुक्त प्राण के समान (प्यारे) को मत छोड़ो।]

तत्र वक कर हथिनी ने उसे झाश्वानन दे दूसरी गाया कही :—
श्रय्य न सं जहिस्सामि कुअर सिंहहायन,
परज्या चातुरन्ताय, मुप्पियो होसि मे तुवं॥

[ ग्रार्थ ! साठ वर्ष के तुक्त को (मैं) नरी छुँ। हूँगी । चार कोनीवाली पृथ्वी में तुम ही मेरे प्रिय हो । ]

इस प्रकार उसे नहारा देकर योली—ग्रार्थ्य ! इस केकड़े के साय मोड़ी बात-चीत करके ह्युडवाऊँगी। यह कह कर केकड़े से याचना करते हुए उसने तीसरी गाया कही:—

> ये कुजीरा समुहस्मि, गंगाय नम्मवाय च, तेसं त्वं वारिजो सेट्डो, मुत्र रोवन्तिया पतिं ॥

[ चमुद्र में, गगा में, या नर्मदा में जितने फेकड़े हैं उनमें त् श्रेष्ठ है। मुक्त रोती हुई के पित को छोड़ दे। ]

केकड़े ने उसके छी-शब्द में रस अनुभव कर, कियत मन वाला हो, हाथी के पैर से अड़ों को निकाल लिया। उसने यह नहीं समका कि छोड़ देने पर वह हाथी ऐसा करेगा।

हाथी पैर उठा उसकी पीठ पर चढ़ गया। तभी हिंदुयाँ ट्र गईं। हाथी ने सतोप-नाद किया। सब हिथियों ने इकट्टे हो केकड़े को जमीन पर खींच ला, मर्दन कर, चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। उसके दो ग्रड़ शरीर से ट्रूट कर एक ग्रोर गिर पड़े। वह कुळीर-दह गंगा से सम्बधित था। गंगा मे पानी श्राने पर गङ्का के पानी से भर जाता था। जब पानी मन्द पड़ता तो दह का पानी गङ्का में चला जाता। वे दोनों ग्रड़ श्राकर गङ्का मे वह गये। एक समुद्र में पहुँचा। एक को पानी में खेलते हुए दस-भाई राजाश्रों ने प्राप्त कर श्राणक नाम का मृदंग बनवाया। जी समुद्र में पहुँचा था उसे श्रसुरों ने

लेकर त्रालम्बर नाम की भेरी बनवाई । दूसरे समय इन्द्र के साथ संग्राम करते हुए वे उस (भेरी) को छोड़ कर भाग गये। वह इन्द्र ने ऋपने लिए मंगवाई। ऋालम्बर मेघ के समान बजती है, इसी कारण उसे (ऐसा) कहते हैं।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय दोनों पति-पत्नी स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए।

तब हथिनी यह उपासिका थी। हाथी तो मैं ही था।

### २६८. श्रारामदूसक जातक

'थो वे सब्बसमेतानं..." यह शास्ता ने दिल्या-गिरि जनपद में एक उद्यानपाल-पुत्र के बारे में कही:—

### क. वर्तमान कथा

वर्षा-वास के वाद जेतवन से निकल शास्ता ने दिल्ल्-गिरि जनपद में चारिका की। एक उपासक ने बुद्ध-प्रमुख सघ को निमन्त्रित कर उद्यान में बिठा, यवागु, खाजें से तृप्त करा कर कहा—ग्रार्थ्य । उद्यान में घूमना हो तो इस उद्यान-पाल के साथ टहलें। 'ग्रायों को फल ग्रादि देना' कह माली को मेजा।

घूमते हुए भित्तुत्रों ने एक वृत्त-विहीन जगह को देख कर पूछा— यह स्थान वृत्त-विहीन है, क्या कारण है ! माली ने उनसे कहा—माली के लड़के ने रोपे हुए पौदों को पानी से सींचते हुए 'जड़ की लम्बाई के हिसाब से सींचूया' सोच उखाड़ कर जड़ के हिसाब से पानी सीचा। इसलिए वह स्थान वृत्त-विहीन हो गया है। भिद्धुत्रों ने शास्ता के पास जाकर वह बात कही । शास्ता ने 'ग्रभी ही नहीं पहले भी वह कुमार वाग नण्ट करने वाला ( ग्रारामदूसक ) ही था' यह कह पूर्व जन्म की कथा कही: —

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराणमी में विस्तमेन के राज्य करते समय, उत्सव की घोपणा होने पर 'उत्सव में शामिल होर्सेगा' सोच माली ने उद्यान में रहने वाले यन्दरों से कहा—वह नाग आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं एक सप्ताह उत्सव मनार्सेगा। आप सात दिन तक रोपे हुए पौदां में पानी दें। उन्होंने 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया। वह उन्हें मशकें देकर चला गया।

यन्दरों ने पानी सींचते हुए पीदां को सींचा। उनके मुितया ने कहा—जरा सबर करो। पानी का हमेशा मिलना कठिन है। उसकी रहा करनी चाहिए। पीधों को उखाउ कर, जड़ की लम्बाई जान, बड़ी जड़ में श्रिषक पानी, छोटी जड़ में थोड़ा पानी सींचना चाहिए। उन्होंने 'श्रच्छा' कहा। कुछ पीटों को उपाइते जाते थे, श्रीर कुछ उन्हें फिर गाउ कर पानी देते जाते।

उस समय वोधिसत्व वाराणसी में किसी कुल का पुत्र था। वह किसी काम से उद्यान गया, तो उन वन्दरों को वैसा करते देख, पूछा—

''तुमसे ऐसा कौन कराता है !''

"मुखिया वन्दर।"

"मुखिया की ऐसी बुद्धि है तो तुम्हारी कैसी होगी ?" इस बात को स्पष्ट करते हुए पहली गाथा कही:—

> यो वे सन्वसमेतानं, श्रहुवा सेट्ठसरमतो, तस्सायं एदिसी पष्टा, किमेव इतरा पजा ॥ [जो इन सन में श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि ऐसी है तो शेष की कैसी होगी ?] उसकी वात सुन कर वानरों ने दूसरी गाथा कही:—

> > एवमेव तुवं ब्रह्मे, श्रनष्टनाय विनिन्दसि, कथं मूर्वं श्रदिस्वान, स्क्यं जन्ना पतिद्वितं ॥

[हे पुरुप ! तुम बिना जाने निन्दा कर रहे हो ! भला जड़ को बिना देखे कैसे जाने कि पौदा जम गया है ?]

यह सुन वोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही— नाहं तुम्हे विनिन्दामि, ये चन्ने वानरा वने, विस्तसंनोव गारव्हो यस्सत्था रुक्खरोपका ॥

[ मैं ग्राप लोगों की निन्दा नहीं कर रहा हूँ, ग्रौर न उन दूसरे वानरों की निन्दा करता हूँ जो वन में हैं। विस्ससेन ही निन्दनीय है, जिसके लिए ग्राप बुच्च लगा रहे हैं]

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेल विटाया। वानरों का मुखिया आरामदूसक कुमार था। पण्डित पुरुप तो मैं ही था।

#### २६९. सुजाता जातक

"न हि वर्गोन सम्पना..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय ग्रनायिपिएडक की पतोहू, धनव्जय सेठ की लड़की, विशाखा की छोटी यहन, सुजाता के वारे में कही:—

# क. वर्तमान कथा

वह यडी शान के साथ श्रामाथिपिटक के घर की परिपूर्ण करती हुई प्रिविष्ट हुई। 'यहें कुल की लड़की हू' इस ख्याल के कारण वह मानिनी, कोधिनी, चएट श्रीर कठोर थी। सास, ससुर श्रीर स्वामी के प्रति श्रपने क्रिव्य को नहीं पालती थी। घर के लोगों को डराती-पीटती रहती थी।

एक दिन शास्ता पाँचसी भिन्नुत्रो के साथ अनाथिणिटक के घर जाकर वैठे! महाश्रेष्टी धर्म-(कथा) सुनता हुत्रा भगवान के पास वैटा था। उसी समय मुजाता दास-कमकरों के साथ फाउट रही थी। शास्ता ने धर्म-कथा रोक कर पूछा—यह कैसा शब्द है! "भन्ते । यह तुन-भतोह है, गीरय-रहित । सास, ससुर श्रीर स्वामी के मी इमना कोई कर्जन नहीं । न दान, न शील, श्रश्रदावान, श्रयसत्र रहनी है, दिन-रात पलह करती करती है ।"

क्तो दुनाची ।"

मह श्राफर, बन्डना कर एक प्रांत खड़ी हुई। तब शास्ता ने उससे पृद्धाः—

ं अनुवाता ! पुरप की मात प्रकार की भार्क्या होती हैं, उन (सातों) में

त् फीन यी है ।"

"भनते ! भें रांक्षेप में कही गई बात का अर्थ नहीं समभी, मुके रिस्तार पूर्वक गई।"

"तो कान लगा कर मुनो" कह कर शास्ता ने ये गायाएँ कहीं:-

पदुदृधिता, प्रहितानुकम्पिनी, ध्रम्नेसुरता, श्रतिमन्नते पति । धनेन कीनस्स वधाय उस्सुका, या प्रकर्पा पुरितस्स भरिया वधका च भरिया ति च सा पदुरचति ॥

[ क्रोधी, श्रहित करने वाली, श्रनुकम्पारहित, दूसरे को चाहने वाली, श्रीर श्रपने पित की श्रवहेलना करने वाली, जो धन से खरीदे गये हैं (श्रयीत् दास-दासी) उनको मारने के लिए उत्सुक; पुरुप की जो इस प्रकार की भार्या है उसे ''वधक'' भार्या कहते हैं।

> यं इत्थिपा विन्दति सामिको धनं सिप्पं विग्रज्जं च कसि श्रधिद्वहः श्रप्पं पि तस्मा श्रपहातुमिच्छति, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया चोरी च भरियाति च सा पशुच्चति॥

[स्त्री के लिए स्वामी जिस धन को कमाता है, चाहे शिल्प से, चाहे वाणिज्य से, या कृषी से; अगर वह उसमें से थोड़ा भी चुराने की इच्छा करती है तो वह "चोर" भार्या कहलाती है।] श्रकस्मकामा, श्रवसा, महम्घसा फहसा च चरडी च दुरुत्तवादिनी उपद्वायिकानं श्रभिमुख्य वत्तति, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया श्रद्या च भरियाति च सा पतुच्चति ॥

[ काम न करने वाली, त्र्यालसी, ज्यादा खाने वाली, कठोर, चएड स्वभाव वाली, खराब बोलने वाली, सेवकों को दबा कर रखने वाली, जो इस प्रकार की स्त्री है उसे "श्रार्थ्या" भार्थ्या कहते हैं 1 ]

या सन्बदा होति हितानुकम्पिनी
माता व पुत्तं अनुरक्खते पतिं
ततो धनं सम्मतमस्स रक्खति,
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया
माता व भरिया ति च सा पनुच्चति ॥

[ सर्वदा हित और अनुकम्पा करने वाली, जैसे माता पुत्र की रक्ता करती है, वैसे ही जो पित की रक्ता करती है, उसके कमाए धन की रक्ता करती है, वह भार्या "माता" भार्या कहलाती है।]

> यथापि जेट्ठा भगिनी कनिट्ठा सगारवा होति सकग्हि सामिके हिरीमना भत्तुवसानुवत्तिनी, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया भगिणी च भरियाति च सा पबुच्चति॥

[जैसे छोटी वहन वड़ी बहन के प्रति गौरव सहित रहती है, उसी भाँति जो पित के प्रति गौरवशीला है, लज्जाशीला है, पित के वश में रहने वाली है, वह "भगिणी" भार्या कहलाती है।]

> या चिघ दिस्वान पतिं पमोदिता सखी सखारं व चिरस्स श्रागतं कोलेय्यका सीलवती पतिब्बता, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया सखी च भरियाति च सा पबुच्चति॥

[ जो पित को देख कर इस प्रकार प्रमन्न होती है जैसे चिरकाल के बाद श्राए सखा को देख कर सखी। जो कुलीन, शीलवनी तथा पितवता ई, वह 'सखी' भार्य्या कहलाती है।]

> श्वसुद्धसन्ता, वधद्ण्टतिनता श्रद्धिचत्ता, पतिनातितिक्खति श्रक्कोधना, मत्तुवसानुवित्तनी, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया दासी च भरियाति च सा पनुच्चति ॥

[ क्रोध करने पर जो शान्त रहती है, मार श्रीर दण्ड से दबी रहनेवाली होती है, श्रच्छे चित्त वाली होती है, पित की सहने वालों होती है, क्रोध नहीं करती, पित के वश में रहती है। इस प्रकार की जो भार्या है वह 'दासी" भार्या कहलाती है।]

सुजाता ! पुरुप की यह सात प्रकार की भार्थ्या होती हैं। इनमें से "वधका" "चौर" ग्रौर "ग्रार्था" यह तीनो नरक में पैदा होती हैं। ग्रन्थ चार निम्मानरति-देवलोक में।

या चिध भरिया वधका ति बुच्चिति चोरोति श्ररियाति च सा पबुच्चिति, दुस्सीलरूपा फरुसा श्रनादरा कायस्सभेदा निरयं वजन्ति ता ॥

[ जो ये "वधक" "चोर" ग्रीर "ग्रार्थ्या" दुश्शील, कठोर, श्रनादर-युक्त भार्थ्या हैं, वे मरने पर नरक जाती हैं |]

> या चिध माता भगिणी सखी च दासी ति भरियाति च सा पबुच्चति, सीले ठितत्ता, चिररत्तसंबुता कायस्स भेदा सुगति चजन्ति ता ॥

[ जो ये "माता" "भगिनी" "सखी" श्रीर "दासी" शील में स्थित, चिरकाल तक सथत रहने वाली भार्या हैं, वे मरने पर सुगति को प्राप्त होती हैं।] इस प्रकार शास्ता द्वारा इन सात प्रकार की भार्य्यात्रों का वर्णन किए जाते समय ही सुजाता स्रोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित हो गई। तब शास्ता ने पूछा—''इन सातों भार्यात्रों मे से त् किस प्रकार की है ?''

"दासी समान" कह शास्ता की वन्दना कर उसने माफी माँगी।

शास्ता ने गृह-वधू सुजाता को एक ही उपदेश मे शान्त किया। भोजन समाप्त कर, जेतवन जा, भिन्नु सघ द्वारा आदर प्रदर्शित किए जा चुकने पर वे गन्ध-कुटी मे प्रविष्ट हुए। धर्म-सभा मे भिन्नुत्रों ने शास्ता की गुण कथा की चर्चा चलाई—आवुसो! शास्ता ने एक ही उपदेश में गृह-वधू सुजाता को शान्त कर स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित कराया।

शास्ता ने त्राकर पूछा—भित्तुत्रो ! वैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ! ''त्रमुक वात-चीत ।''

''भिन्तुत्रों ! त्रभी ही नहीं, पहले भी सुनाता को मैंने एक ही उपदेश में शान्त किया" कह पूर्व जन्म की कथा कही :—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय वोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ब्रह्मण किया। ब्रायु प्राप्त होने पर तक्ष-शिला में शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार राज्य करने लगा। उसकी माता क्रोधिनी, चएड, कठोर, कोसने वाली, परिहास करने वाली थी। उसने माँ को उपदेश देने की सोची "विना उदाहरण के समकाना उचित नहीं है" सोच वह उपदेश देने के लिए उदा-हरण खोजता रहा।

एक दिन उद्यान गया। माता भी पुत्र के साथ गई। मार्ग में एक मोरनी वोली। वोधिसत्व के अनुयाइयों ने उस शब्द को सुन कर कान ढक कर कहा—हे चएडवादिनी! कठोरवादिनी! मत वोल। नाटक मएडली से घिरे वोधिसत्व के माता के साथ उद्यान में विचरते समय पुष्पित शाल-वृक्त में छिपी कोयल मधुर स्वर में बोली। जनता उसके स्वर से सन्तुष्ट हो, हाथ जोड़कर वोली—हे स्निग्ध वोलने वाली! हे कोमल बोलनेवाली! हे मृद्भाषिणी! वोल, वोल। वह कान लगा कर देखती रही। वीधिसत्व ने उन दो वातों को देग्वकर सोचा— "ग्रव माँ को समका संकूँगा।" उसने कहा—माँ। मार्ग मे मोग्नी का शब्द सुन कर जनता ने "मत योल, मत बोल" कह कान उक लिये। "कटोर वाणी किसी को प्रिय नहीं होती" कह ये गायाएँ कहीं:—

> निह वर्णेन सम्पत्ना, मञ्जुका, पियवस्तना, रारवाचा पियाहोन्ति, श्राहमलोके परन्छि च ॥ नजु पस्तिसमं काळि, दुव्यण्णं, तिलकाहतं, कोकिलं सण्हभाणेन, बहुतं पाणिनं पियं ॥ तस्मा सिराल वाचस्स, मन्तमाणि श्रजुद्दतो, श्रार्थं धम्मं च दीपेति, सधुरंतस्स मामितं ॥

[सुन्दर वर्ण वाला, कोमल श्रार देशने ने प्रिय लगने पर भी खर-वाणी बोलने वाला न एउ लोक में प्रिय होता है न दूनरे में 1

क्या इस काली, दुर्वर्ण और तिल के दार्ग वाली कोयल को नहीं देखती है, जो स्निग्ध वाणी वोलने से बहुत प्राणियों को प्रिय है !

इसलिए मधुरभाषी, कोमलभाषी, श्रनुदत भाषण करने वाला श्रर्थ श्रीर धर्म का प्रकाश करता है। उसका भाषण मधुर होता है।

इस प्रकार वोधिसत्व ने इन तीन गायात्रा से माता को धर्मोपदेश दे उसे समसाया। तव से वह त्राचार-सम्पन्ना हुई।

एक ही उपदेश से माता को शान्त कर बोधिसत्व परलोक सिधारे। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, जातक का मेल विटाया। तब बाराण्सी की राजमाता सुजाता थी। राजा तो में ही था।

### २७०. उलूक जातक

'सन्वेहि किर ञातीहि...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, कीवा-उल्लू के भगड़े के बारे में कहीः—

### क. वर्तमान कथा

उस समय कौवे दिन में उल्लुख्रों को खाते थे। उल्लू स्र्यांस्त के बाद इघर उघर सोने वाले कौवो के सिरो मे ठोर मार मार कर जान निकाल देते थे। जेतवन के पास के विहार मे रहने वाले एक भिन्नु को भाड़ू लगाते समय चृच्च से गिरे हुए सात-ख्राठ नाळि (के माप के) बहुत से कौवो के सिर बुहारने पड़ते थे। उसने वह बात भिन्नुख्रों से कही। भिन्नुख्रों ने धर्म-सभा मे चर्चा चलाई—"श्रावुसों! ग्रमुक भिन्नु को वासस्थान पर रोज रोज इतने कौवों के सिर बुहारने पड़ते हैं।" शास्ता ने स्राकर पूछा—"भिन्नुख्रों! यहाँ वैठे क्या वात-चीत कर रहे हों!"

"अमुक वात-चीत" कह कर भिद्धुत्रों ने पूछा—"भन्ते ! कौवों त्रौर उच्छुत्रों का यह परस्पर का वैर किस समय से त्रारम्भ हुन्ना १"

'प्रथम कल्प से" कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे प्रथम कल्प के लोगों ने इकट्टे हो, एक सुन्दर, शोभा-शाली, श्राज्ञासम्पन्न, सब प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया। चतुष्पदों ने भी इकट्टे होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र मे मञ्जन्तियों ने श्रानन्द नाम की मञ्जली को राजा बनाया। तब पित्त्यों ने हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर इकट्टे होकर विचार किया—मनुष्यों मे राजा दिखाई देता है। वैसे ही चतुष्पदों श्रीर मञ्जलियों मे भी। हमारे बीच राजा नहीं है। श्रराजकता की श्रवस्था में रहना उचित नहीं जचता। हमे भी राजा प्राप्त करना चाहिए। (किसी) एक को राजा के स्थान पर रखना है, ऐसा (श्राप लोग) जाने। उन्होंने उपयुक्त पत्ती की तजवीज करते हुए एक उल्लू को चुन कर कहा—"यह हमको श्रव्ला लगता है।"

एक पद्मी ने सब की सम्मित जानने के लिए तीन बार घोपणा की। उसकी दो बार की घोषणा को सुन, तीसरी बार सुनाने पर एक कौवे ने उठ कर कहा—जरा ठहरो, राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है, क्रुद्ध होने पर कैसा होता होगा ? जब यह हमें क्रुद्ध होकर देखेगा तो हम तस तबे पर रखे तिल के समान जहाँ तहाँ चिटक जावॅगे। इसे राजा बनाना मुक्ते (तां) अच्छा नहीं लगता।

कपर कही गई बात प्रगट करने के लिए पहली गाथा कही:— सन्बेहि किर जातीहि, कोसियो इस्सरो क्तो, सचे यातीहनुन्यातो, भगेय्याह एक्वाचिकं॥

[सब सम्बन्धियो द्वारा उरलू तो ईश्वर (राजा) बनाया गया । श्रगर भाई बन्द मुक्ते श्राजा दें तो मुक्ते भी एक बात कहनी है ।]

उसे श्रनुषा देने हुए पित्तयों ने दूसरी गाया कदी: — भण सम्म ' श्रनुष्मातो, श्रत्थं धम्मं च केवलं, सन्ति ही दहरा पक्ती, पष्णवन्तो, जुतिन्धरा ॥

[हे सीम्य । तुक्ते ग्राजा है, व्यल मतलय की बात कह, क्योंकि छोटे पित्यों में भी प्रज्ञावान ग्रीर जानी होते ही हैं।]

> उसने ऐसी श्रनुशा पा तीसरी गाया कही:— न मे रुचिति भएं वो उल्कस्साभिसेचनं, श्रकुदस्स मुगं पस्स, कथं दुदो करिस्सिति॥

[हे भद्रो ! उल्लू का अभिषेक मुक्ते अच्छा नहीं लगता । अभी कुद नहीं है तब इसका मुख देखिये, कुद्ध होने पर क्या करेगा ?]

वह ऐसा कह, "मुफ्ते ग्रन्छा नहीं लगता, मुफ्ते ग्रन्छा नहीं लगता" कहता हुग्रा ग्राकाश में उड़ा । उल्लू ने भी उठकर उमका पीछा किया । तब से उन्होंने परस्पर वैर बाँधा । पित्त्यों ने सुवर्ण हस को राजा बना कर प्रस्थान किया ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, जातक का मेला विठाया। राज्य पर श्रिभिषक्त इस-पोतक में ही था।

# तीसरा परिच्छेद

# ३. अरग्य वर्ग

### २७१. उद्पानदूसक जातक

"त्रारञ्जकस्त इतिनो ." यह शास्ता ने ऋषिपतन में विहार करते समय जलाशय को दूपित करने वाले एक श्रुगाल के बारे में कही:—

# क. वर्तमान कथा

एक शृगाल मिलु संघ के (पानी) पीने के जलाशय को पेशाव-पालाने से दूषित करके भाग गया। एक दिन उसके जलाशय के समीप आने पर आमणेरों ने उसे ढेलों से मार कर कष्ट पहुँचाया। तब से उसने उस स्थान को फिर लौटकर नहीं देखा। मिलुओं ने उस बात को जानकर धर्म-सभा में चर्ची चलाई—"आइसो । जलाशय को दूषित करने वाले शृगाल ने आमणेरों द्वारा कष्ट पाने के बाद से फिर लौट कर भी नहीं देखा।" शास्ता ने आकर पूछा—मिलुओं ! वैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?

"श्रमुक बात-चीत।"

"मिनुत्रों । त्रभी ही नहीं पहले भी यह जलाशय को दूषित करने वाला ही था" कह कर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्वसमय में वाराणसी में यही ऋषिपतन, यही जलाशय था। उस समय वोधिसत्व कुलीन घर में पैदा हो, ऋषी-प्रब्रज्या ले, ऋषी-गण के साथ ऋषिपतन मे वास कर रहे थे। तब यही श्रुगाल इसी जलाशय को दूषित करके भागा जाता था। तब उसे एक दिन तपस्वी घेर कर खड़े हो गये,

<sup>🤊</sup> ऋषिपतन—वर्तमान सारनाथ, बनारस से ७ मील दूर ।

श्रीर किसी उपाय से पकड़ कर बोधिसत्व के पास ले गये। बोधिसत्व ने श्रुगाल के साथ बात करते हुए पहली गाया कही:—

> श्रारव्यक्सम इसिनो, चिररचतपस्सिनो, किच्छा कर्त उद्पानं, कथं सम्म श्रवासयी ॥

[चिरकाल तक तप करने वाले, श्रारण्यवामी ऋषियों द्वारा वड़ी मुश्किल से तैयार किया गया यह जलाशय हे सीम्य! तू ने क्यों दूषित किया ?]

यह सुन श्रमाल ने दूसरी गाथा कदी:-

एस धन्मो सिगालानं, यम्पीत्वा प्रोहदामसं, पितु पितासहं धन्मो, न नं उज्जातुमरहसि ॥

[ यह श्रुगालों का धर्म है कि जिसे पीयें उसे दूपित करें । यह हमारे पिता-पितामह का धर्म है । यह जोध करने योग्य नहीं ।]

तव वीधिसत्व ने उसे तीसरी गाथा कही:-

येसं वो एदिसो धम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो, मा वो धम्मं श्रधम्मं वा श्रष्टसाम कुदाचनं ॥

[ जिन्का तुम्हारा धर्म ऐसा है, उनका ग्रधम कैसे होगा ! हम न कहीं तुम्हारा धर्म देखते हैं न ग्रधम |

इस प्रकार वोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर कहा—फिर मत श्राना। तव से उसने फिर लौट कर भी नहीं देखा।

शास्ता ने इस भर्मदेशना को ला, जातक का मेल विठाया। उस समय जलाशय को दूपित करने वाला यही श्रााल था। गण का शास्ता तो मैं ही था।

#### २७२. व्यग्घ जातक

"येन किच्चेन संस्था।.." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोकालिक भिद्ध के बारे मे कही । कोकालिक-कथा तेरहवे परिच्छेद के तकारिय जातक भे स्राएगी।

# क. वर्तमान कथा

कोकालिक ने "सारिपुत्र, मौदगल्पायन को लेकर आर्जगा" सोच, कोकालिक राष्ट्र से जेतवन आकर शास्ता को नमस्कार कर, स्थिवरों के पास जाकर कहा—आञ्चसो कोकालिक राष्ट्र वासी लोग आपको याद कर रहे हैं; आओ चलें।

'श्रायुष्मान, तुम जास्रो हम नही स्राऍगे।"

स्थिवरों के श्रस्वीकार करने पर वह स्वयं लौट गया। भिन्नुश्रों ने धर्म-सभा मे चर्चा चलाई—श्रायुष्मानो । कोकालिक सारिपुत्र श्रोर मौदगल्यायन के साथ भी नहीं रह सकता, (उनके) विना भी नहीं रह सकता । सयोग भी नहीं सहता, वियोग भी नहीं सहता। शास्ता ने श्राकर पूछा—''भिन्नुश्रो । यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?''

''ग्रमुक बात-चीत।"

'भिन्नुत्रो ! श्रमी ही नहीं, पहले भी कोकालिक सारिपुत्र श्रीर मीद-गल्यायन के साथ भी नहीं रह सकता था, (उनके) बिना भी नहीं रह सकता था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व एक अरण्य मे वृत्त-देवता होकर पैदा हुये। उसके विमान (वासस्थान) से थोड़ी ही दूर दूसरी वड़ी वनस्पति पर दूसरा वृत्त-देवता रहता था। उस वन-

विकारिय जातक ( ४८१ )

खरह में सिंह ग्रौर ब्याघ रहते थे। उनके भय से वहाँ न कोई रोत करता था ग्रौर न इन्ह ही काटता था। टहर कर उधर देख भी नहीं समता था। वे सिंह ग्रौर ब्याघ गीति-भीति का शिकार मार कर राति थे। ग्रवशिष्ट वहीं छोड़कर चले जाते थे। इसलिए उन नन-दारड में मुर्टा की बदव उटने लगी।

तय दूसरे अन्ये, पूर्ण, कारण-प्रशारण को न जानने वाले वृक्-देवता ने एक दिन बीधिसत्व से कहा—िमत्र ! इन सिह-व्याओं के कारण हमारा बनखरड मुर्वा की हुर्गन्ध ते भर गया है, में इनको भगाऊँगा । बीधिसत्व ने कहा—िमत्र ! इन डोनों के कारण हमारे घर सुरिन्त हैं। इनके भाग जाने से हमारे घर नण्ड हो जाएँगे । सिह-व्याभी का पढ-चिंन्ह न देखकर मनुष्य सारे बन को काटकर एक मेदान करके छंत बनाएँगे । तुम्हे ऐसा अञ्चा न लगे । यह कह पहली दो गानाएँ कहीं:—

> येन मित्तेन संसमा, योगम्होमो विहिसति, पुन्वेवरमाभवन्तस्स, रक्ते ध्रयसीय पण्डितो ॥ येन मित्तेन संगा, योगक्तोमो पवउढति, करेययत्तसमं द्वतिं, सन्यकिच्चेसु पण्डितो ॥

[जिस मित्र के रागर्ग से कल्याण का नाश होता है, उसके द्वारा श्रमिभृत त्रपने यश श्रादि की श्रील के रमान रहा करे।

जिस मित्र के तसार्ग से कल्याण की नृद्धिहोती है, सब काय्यों में पिएडत ब्राइमी उनके साथ प्रपने जैसा वर्ताव करे।

इस प्रकार वोधिसत्व हारा वधार्य वात कही जाने पर भी उस मूर्ज देवता ने उसे न समक्ष, एक दिन भैरव-रूप दिखाकर उन सिह-व्याघों को भगा दिया। मनुष्यों ने उनके पद-चिन्ह को न देख, सिंह-व्याघ दूसरे वन चले गये, जानकर वन-खर्ड का एक भाग काट डाला। देवता ने वोधिसत्व के पास जाकर कहा—मित्र! मैंने तुम्हारे वचन का (पालन) न कर उन्हें भगा दिया। ग्रव उनके चले जाने की बात जान कर मनुष्य वन-खर्ड को काटते हैं। क्या करना चाहिए ?

"श्रव वे श्रमुक नाम के वन-खरह में रहते हैं; जाकर उन्हें ले श्राश्रो।"

वहीं जाकर उनके सामने खड़े हो,हाथ जोड़ उसने तीसरी गाथा कही:-

एथ व्यग्वा, निवत्तन्हा, पन्त्रमेथ महावर्न, सा वर्न छिन्दि निन्यग्घं, न्यघा सा हेसु निन्बना ॥

[त्रात्रों व्याघो । लौट चलो, फिर महावन चलो, जिसमे व्याघ रहित वन को लोग न काटे, श्रौर व्याघ भी विना वन के न रहे ।]

देवता के इस प्रकार याचना करने पर भी उन्होने कहा—तुम जास्रो हम नहीं आएँगे। उन्होने अस्वीकार कर दिया। देवता अकेला वन-खरड लौटा। लोग भी कुछ ही दिनों मे सारे वन को काट कर, खेत वनाकर कृषि-कर्म करने लगे।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया।

उस समय का मूर्ख देवता कोकालिक था । सिंह सारिपुत्र था । व्याव मौदगल्यायन । पिएडत देवता तो मै ही था ।

#### २७३. कच्छप जातक

"को नु उद्दितमत्तोव..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोसल-राजा के दो महामित्रयों की कलह-शान्ति के वारे में कहीं। वर्तमान-कथा दूसरे परिच्छेद में आहीं गई है।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी-राष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। आयु प्राप्त होने पर तत्त्वशिला में में शिल्प सीख, काम-भोग छोड़, ऋ पिप्रब्रज्या ली। फिर हिमालय प्रदेश में गगा के किनारे आश्रम बना, वहाँ अभिज्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर, ध्यान-कोड़ा करते हुए रहने लगे। इस जातक में बोधिसत्व परम-मध्यस्थ थे। उपेत्ता पारिमता को पूर्ण किया था। जब वे श्रपनी पर्णशाला में बैठे रहते थे, उस समय एक प्रगल्भ दुश्शील बन्दर श्राकर (उनके) कान के छिट्ट में श्रपनी जननेन्द्रिय टालता था। बोधिसत्व (उसे) न रोक उपेत्तावान् ही बैठे ही रहते थे।

एक दिन एक बहुवा पानी से निकल, गां के किनारे मुँह फैलाकर धूप सेवन करता हुआ मो रहा था। उसे देख, उस चल्रल बानर ने उसके मुख में जननेन्द्रिय डाली। तय उत कहुवे ने जागकर पेटी में टालीजाती हुई की तरह जननेन्द्रिय को टस लिया। तीव बेदना हुई। बेटना को रोकने में असमर्थ हो उसने लोचा—कीन मुक्ते इस दुःख से मुक्त करेगा १ किसके पास जाऊँ १ तपस्थी के अतिरिक्त दूसरा मुक्ते इम दुःख ने मुक्त नहीं कर सकता। उसी के पास मुक्ते जाना चाहिए। तय कहुवे को दोनों हाथों से उठाकर बोधिसत्य के पाम गया। बोधिसत्य ने उस दुश्शील बानर का मखील उद्वाते हुए पहली गाथा कही—

को नु उहितमत्तोव, प्रहत्योव वाएएो, कहन्तु भिक्लं श्रचरि कं सद्ध उपसङ्गीम ॥

[ श्रिधिक भोजन से भरे हुए हाय वाला तू कौन बाहाण है ? तूने कहाँ भिचा माँगी ? किस श्रद्धावान् के पास गया था ? ]

यह सुन दुश्शील वानर ने दूसरी गाया कही:— ग्रहं किपिसिम हुम्मेघो, श्रनामासानि श्रामिस, स्वं मं मोचय भइन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पव्यतं॥

[मैं दुर्बु दि यानर हूँ । स्पर्श न करने योग्य को मैंने स्पर्श किया । तुम मुक्ते छुडा टो । तुम्हारा भला हो । छूटते ही मैं पर्वत पर चला जाऊँगा।]

वोधिसत्य ने उसके प्रति करुणा कर, कह्युचे के साथ वार्तालाप करते हुए तीसरी गाया कही—

"कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डन्मा होन्ति सक्कटा, सुद्य कस्सय कोण्डन्म, कत मेथुनक तया ॥

[कळुवे काश्यप होते हैं ग्रौर वानर कौएडन्य। हे काश्यप! कौएडन्य ने तुम्हारे साथ (गोत्र का साहश्य होने से) मैथुन किया। (श्रव) उसे छोड़ दो।]

1

कछुवे ने बोधिसत्व का वचन सुन, उचित बात पर प्रसन्न हो, बानर की जननेन्द्रिय छोड़ दी। बानर मुक्त होते ही बोधिसत्व की वन्दना कर, भाग गया। फिर उस स्थान को लौट कर भी नहीं देखा। कछुवा भी वोधिसत्व की वन्दना कर यथास्थान गया। बोधिसत्व भी ध्यानी बना रह कर ब्रह्मलोक-गामी हुआ।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया।

उस समय कक्कुवा, बानर दो महामात्य थे। तपस्वी तो मै ही था।

# २७४. लोल जातक

"कायं बलाका सिखिनी. " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक लोभी भिद्ध के बारे में कही:—

# क. वर्तमान कथा

धर्म-समा मे लाए जाने पर उसे शास्ता ने कहा—भित्तु ! तू श्रमी ही लोभी नहीं है, पहले भी था। श्रीर लोभ के ही कारण मरा। उस कारण पुराने पिंडतों को भी श्रपने वासस्थान से बाहर होना पड़ा। यह कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वाराण्सीसेठ के रसोइये ने पुण्य के लिए छींका टाँगा। उस समय बों बसत्व कबूतर की योनि में पैदा होकर वहाँ रहते थे। रसोई-घर के ऊपर से जाते हुए एक लोभी कौंवे ने मछुली-माँस के नाना प्रकार के पकवान देख, सतृष्ण हो सोचा— किसकी महायता से मौका मिले ? इस प्रकार विचार करते हुए उतने वोधि-सत्व को देख "इसकी मदद में हो मकता है" निञ्चय कर, उसने चुगने के लिए जंगल जाते समय उसका पीज़ा किया।

तव उससे वीविसत्व ने कहा—ो कीवे! में दूसरी जरह चुगने वाला हूँ, तुम दूसरी जगद चुगने वाले हाँ, तो मेरे पीछे पीछे क्यों ग्रा रहे हो ?

"भन्ते ! तुम्हारी किया मुक्ते अच्छी लगती है, मैं भी तुम्हारा साथी चुगने वाला होकर तुमारी नेवा करना चाहता हूं।"

बोधिमत्व ने स्वीकार किया। उसके साच साथ चुगते हुए, अदेले चुगते हुए की तरह (वहाँ) से विसक, उसने गांवर के छेर को छिनरा, कीट्रे-मकोड़ों को खा, पेट गर, बोधिसत्व के पास जाकर कहा—तुम अभी तक चुग ही रहे हो ! क्या गोजन का प्रभाग नहीं जानना चाहिए ! आओ अतिसन्थ्या होने के पहले ही चलें।

बोधिसत्व उसके साथ निवाम स्थान गये। रसोट्ये ने "हमारा कवूतर साथी लेकर आया है" सोच काँवे के लिए भी एक छींका टाँगा। कौवा चार पाँच दिन उसी ढंग से रहा। एक दिन रोट के लिए बहुत सा मछली माँस लाया गया था। कौवा यह देख, लोभ से अभिभृत हो, प्रातः से ही करा-हते हुए लेटा।

सवेरे वोधिसत्व ने कहा—''शौम्य ! ग्रा नुगने चलें।'' ''तुम नाग्रो, मुक्ते ग्रानीर्ण की शंका है।''

'सौम्य ! कीवों को अजीर्ण नहीं होता । तुम्हारे द्वारा ग्रहण किये जाने पर दीपक की वत्ती तुम्हारे पेट में थोड़ी ही देर टहरती है। शेप मुँह में डालते ही पच जाता है। मेरा वचन मानो, इस मौंस-मछली को देखकर ऐसा मत करो।"

"स्वामी! ग्राप ऐसा क्या कहते हैं ! मुक्ते त्रजीर्ण ही हुन्ना है।"
"तो ग्रप्रमादी होकर रहो" कह कर वोधिसत्व चले गये।

रसोइया मळुली-माँस के नाना पकवान वना कर, शरीर से पसीना पोंछुता हुन्ना रसाई घर के दरवाजे पर खड़ा हुन्ना। कौवा "यही माँस खाने का समय है" सोच जाकर रस की कटोरी के सिरे पर बैठा। रसोइय़े ने "किकि" शब्द सुन, लौट कर कौवे को देखा। अन्दर जाकर उसे पकड, सारे शरीर को नोच, सिर मे चूळ छोड़कर, श्रदरक-जीरा श्रादि पीस, मठा मिलाकर "तू हमारे सेठ के मछली-माँस को जूठा करता है" कह, सारे शरीर में मल कर, कौवे को छीके में डाल दिया। तीब्र वेदना हुई। बोधिसत्व ने चुगने की भूमि से श्रा, उसे कराहते हुए देखकर, मसखरी करते हुए पहली गाथा कही—

कायं बलाका सिखिनी, चोरी लङ्घी पितामहा, श्रोरं बलाके श्रागच्छ, चयडो मे वायसो सखा॥

[ जिसका पितामह वाटल है, चोर, शिखावाला, यह बगुला कीन है है हे बगुले इधर आ, (क्योंकि) मेरा मित्र कीवा चएड है । ]

यह सुन कौवे ने दूसरी गाथा कही-

नाहं बलाका सिखिनी, श्रहं लोलोस्मि वायसो, श्रकत्वा वचनं तुरहं, पस्स लूनोस्मि श्रागतो ॥

[ मैं बगुला नहीं हूं, मै लोभी कौवा हूं | देखो, तुम्हारे वचन को न मानने के कारण नोच डाला गया हूं | ]

यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-

पुनपापज्जिस सम्म, सीखं ही तव तादिसं, निह मानुसका भोगा, सुभुक्षा होन्ति पक्खिना ॥

[ हे सौम्य । तू फिर उसी दराड को प्राप्त होगा । तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है । मनुष्यों के भोग पित्त्यों के लिए नही होते । ]

ऐसा कह बोधिसत्व ''श्रव मै यहाँ नहीं रह सकता'' सोच, उड़ कर दूसरी जगह चले गये। कीवा भी कराहता हुआ वहीं मर गया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्य-प्रकाशन के समय लोभी भिद्ध अनागामी फल मे प्रति-ब्टित हुआ।

उस समय का लोभी कौवा लोभी भिन्तु था। कब्तर तो मैं ही था।

<sup>े</sup> बादल की कड़क से चगुली गर्भ धारण करती है।

### २७५. रुचिर जातक

'कार्य वलाका कचिरा' यह शास्ता ने जंतवन में विटार करते समय एक लोभी भिन्तु के बारे में कही। दानों कथाएँ पहली (कथाओं) के ही समान है, ग्रीर गाथा भी।

कार्य यलाका रुचिरा, काकानीळिस्स घट्यति, चर्यदो काको सराा मर्ग्य तस्स चैतं कुलावकं॥ कौवे के घोंसले में यह कीन मुन्टर बगुला पण है ! मेरा मित्र कीवा चरह है। यह उसका घोसला है।

> ननु सं सम्म ! जानासि, दिज सामाकमोजन, श्रकत्वा वचनं नुरहं, पस्त जूनोस्मि श्रागतो ॥

[ ऐ द्विज ! ऐ तृण-श्रीज भन्नी ! क्या तुम मुफे नहीं जानते हो ! तुम्हारे वचन को न मानने से ही श्राकर देखों में नोच डाला गया हूं । ]

> पुनपापज्जिस सम्म ! सीनं ही तय तादिसं, निह मानुसका भोगा, सुभुआ होन्ति पिक्खना॥

[ हे सौम्य! तू फिर उसी दएड को प्राप्त होगा। तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है। मनुष्यों के भोग पित्त्यों के लिए नहीं होते।

यहाँ भी बोधिसत्व "श्रव मैं यहाँ नहीं रह सकता" सोच उड़कर दूसरी जगह चले गये।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के समय लोमी भिन्तु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ।

लोभी भिन्तु कौवा था। कवूतर तो मैं ही था।

### २७६. कुरुघम्म जातक

"तव सद्धं च सीलं च ... "यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक इस की हत्या करने वाले भिद्ध के बारे मे कही:—

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती वासी दो मित्र, मित्तु हो, उपसम्पदा प्राप्त कर, प्रायः एक साथ रहते थे। एक दिन श्राचिरवती (नदी) पर जा, स्नान कर, वे किनारे के बालू पर धूप लेते हुए कुशल-त्नेम पूछ रहे थे। उसी समय दो हस श्राकाश मार्ग से जा रहे थे। उनमे से छोटे मित्तु ने कंकड उठाकर कहा—इस हस-बच्चे की श्रांख में मारता हूं।

"नहीं सकेगा।"

"इस तरफ की बात रहने दो, दूसरी तरफ की आँख में मारूँगा।" "यह तो नहीं हो सकेगा।"

"तो सब करो" कह तिकोना कंकड़ ले, उसने हस के पीछे फेका। हंस ने कंकड़ का शब्द सुन, मुड़कर देखा। तब दूसरा गोल कंकड ले, दूसरी तरफ की आँख में मारकर इघर वाली आँख से निकाल दिया। हंस चिल्लाता हुआ पलट कर उनके पैर में ही आ गिरा। वहाँ आस-पास खड़े भिन्तुओं ने देख, आकर कहा—आयुष्मान्! बुद्ध के शासन में प्रव्रजित होकर यह जो तुमने प्राणी की हिसा की, सो अनुचित किया। उसे लेकर तथागत को दिखाया। शास्ता ने पूछा—सचमुच ! भिन्तु तुमने जीव-हत्या की ?

"सचमुच भन्ते !"

"भित्तु! ऐसे कल्याणकारी शासन में प्रब्रजित होकर तुमने कैसे ऐसा किया ! पुराने पिखतों ने बुद्ध के पैदा होने के पहले स्त्री सहित घर में रहते समय अल्प-मात्र अनुचित कमो के करने में भी हिचिकचाहट की। (और) तूने इस प्रकार के शासन में प्रब्रजित होकर जरा भी हिचिकटाहट नहीं की। क्या भित्तुओं को शरीर, वचन और मन से संयत नहीं होना चाहिए !" ऐसा कह, पूर्वजन्म की कथा कही—

### ' ख. श्रतीत प्रथा

पूर्व समय में कुरु राष्ट्र में इन्द्र-प्रत्य नगर में धनवजय के राज्य करते समय वोधिसत्य ने उसका पटरानी की कोख में जनम ग्रह्ण किया। क्रमशः यहें हो तक्षिला में जारर शिटप सीखें। पिता ने उपराज बनाया। श्रामें चलकर पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर, दस राज-धमों के श्रमुकूल चलते हुये कुर-धमांनुसार श्राचरण किया। कुरुधमं कहते हैं पाँच शीलांको। याधिसत्य ने उनका पित्रज्ञता से पालन किया। जिम प्रकार दोधीसत्व ने उसी प्रकार उसकी माता, पटरानी, छोटे भाई उपराजा, जाएण पुराहित, रज्ज्यहण करने वाला श्रमात्य, सारथी, सेट, द्राणमापक महामात्य, हारपाल तथा नगर की शोना वैश्या ने भी पालन किया। इस प्रकार उन्होंने:—

राजा माता महेसी च उपराजा पुरोहितो, रज्जुको सारथी सेट्टी दोखों दोवरिको तथा; गणिका तेकादस जना ऊच्धम्में पतिद्विता॥

[राजा, माता, पटरानी, उपराजा, पुरोहित, रज्जुब्रह्ण करने वाला, सारथी, सेठ, द्रोणमापक, द्वारपाल ऋीर वश्या—ये ग्यारह जन कुरुधर्म में प्रीतिष्ठित रहे।]

इन सब ने पवित्रता से पांच शोलों का पालन किया। राजा ने नगर के चारों द्वारों पर, नगर के बीच में श्रीर निवास (-ग्रह) के द्वार पर छः दान-शालायें बनवा प्रति दिन छः लाख धन का त्याग करते हुये सारे जम्बुद्धीप को उन्नादित कर दान दिया। उसकी दानशीलता सारे जम्बुद्धीप में प्रसिद्ध हो गयी।

उस समय कलिए राष्ट्र के दन्तपुर नगर में कालिए राजा राज्य करता था। उसके राष्ट्र में वर्षा न हुई। वर्षा के न होने से सारे राष्ट्र में श्रकाल पड़ गया। भोजन का कष्ट श्रीर बीमारी फैल गई। दुर्द्ध श्रिमय, श्रकाल-भय श्रीर रोग-भय यह तीनों भय फैल गये। मनुष्य श्रकिचन ही वच्चों को हाथो पर ले जहाँ तहाँ घूमते थे। सारे राष्ट्र के निवासियों ने इकट्टें हो दन्तपुर पहुँच राजद्वार पर शोर मचाया। राजा ने खिड़की के पास खड़े हो शोर सुनकर पूछा:—यह क्यों चिल्लाते हैं १

"महाराज, सारे राष्ट्र में तीन भय उत्पन्न हो गये हैं—वर्षा नहीं होती, खेत नष्ट हो गये हैं, ऋकाल पड़ गया है, मनुष्य खराब भोजन मिलने से रोगी हो गये हैं ऋौर सब कुछ छोड़ केवल पुत्रों को हाथो पर उठाये घूमते हैं। महाराज! वर्षा बरसायें।"

"पुराने राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे १"

"पुराने राजा महाराज ! वर्षा न होने पर दान दे, उपोसथ ( ब्रत ) रख, शील ले, शयनागार में प्रविष्ट हो, एक सप्ताह तक दूब के बिछौने पर लेटे रहते थे। तब वर्षा होती थी।"

राजा ने 'श्रच्छा' कह वैसा किया। ऐसा करने पर भी वर्षा नहीं हुई।

राजा ने अमात्यों से पूछा—''मै ने अपना कर्तव्य किया। वर्षा नहीं हुई। क्या करूँ १'

"महाराज इन्दप्रस्थ नगर में धनञ्जय नामक कुरु-नरेश का अञ्जन वसभ नाम का मङ्गल-हाथी है। उसे लाये। उसके लाने से वर्षा होगी।"

"वह राजा सेना तथा वाहन से युक्त है, दुर्जय है। उसका हाथी कैसे लायेंगे १"

"महाराज, उसके साथ युद्ध करने की आवश्कयता नहीं है। राजा दानी है, दान-शील है। मागने पर अलकृत शीस भी काट कर दे सकता है। सुन्दर आँखे भी निकाल कर दे सकता है। सारा राज्य भी त्याग सकता है। हाथी का तो कहना ही क्या! मागने पर अवश्य ही दे देगा।"

''उससे कौन माग सकते हैं १"

"महाराज, ब्राह्मण।"

राजा ने ब्राह्मण्-ग्राम से ब्राठ ब्राह्मणो को बुला, सत्कार-सम्मान करके हाथी मागने के लिए भेजा।

उन्होंने खर्चा लिया और राही का मेस बना चल दिये। सभी जगह एक ही रात ठहरते हुये, जल्दी जल्दी जा, कुछ दिन नगर-द्वार पर दान-शालाओं में भोजन कर, थकावट उतार पूछा— "राजा टान-शाला में कव श्राता है ?"

श्रादिमयों ने उत्तर दिया—पन्न में तीन दिन—चतुर्दशी को, पूर्णिमा को तथा श्राप्टमी को श्राता है। कल पूर्णिमा है। इनलिये कल भी श्रायेगा। ब्राह्मण श्रगले हिन प्रातः काल दी जाकर पूर्व-ब्रार पर खड़े हो गये।

वोधिगत्व भी प्रातः काल ही स्नान कर, (चन्टन छादि का) लेपकर, सब छालकारों से छालकृत हां, गजे हुये श्रेष्ठ हाथी के कन्ने पर चढ़, यहुत से छानुयाह्यों के माग पूर्व-हार की टान शाला में पहुँचा। वहाँ उनर, सात छाट जनों को छपने हाथ ने भोजन हे, 'दगी तरह में दां' कह, हाथीपर चट, दिख्ण द्वार को चला गया। बाह्मणों नो पूर्व-द्वार पर खिपाहियों की छाविनता के कारण मौका न मिला। वे दिल्लण-हार पहुँच, राजा को छाते देल, हार से थोड़ी ही दूर एक ऊँचे स्थान पर राष्ट्रे हुने। जब राजा पान छाया तो उन्हों ने हाथ उटाकर राजा की जयजयकार बुलाई। राजा ने वज्र-छांकुश से हाथी को रोक उन के पान पहुँच पूछा—ब्राह्मणों, क्या चाहते हो शाह्मणों ने भोधिसत्व का, गुणानुवाद करते हुथे पहली गाथा कही:—

तव सद्ध्य मीलद्य चिदित्वान जनाधिप, वर्ण्ण श्रक्षनवण्णेन कालिद्वस्मिं निसिम्हसे ॥

[ हे जनाधिप। तेरी श्रद्धा श्रीर शील को जानकर हम कलिङ्ग-देश में श्रय्जन वर्ण नाग का सोने से विनिमय करें।]

भावार्थ है—हे जनाधिए! हम तेरा शील ग्रीर श्रद्धा जान यह सोच कर यहाँ ग्राये हैं कि इस प्रकार का श्रद्धावान तथा शीलवान राजा मागने पर श्रव्जनवर्ण दाथी को दे देगा। फिर हम उस तेरे हाथी को श्रपने हाथी की तरह कलिज राजा के पास ले जायेंगे ग्रीर उसका बहुत धन धान्य से विनिमय करेंगे तथा उस धन-धान्य को पेट मे डालेंगे। इस प्रकार सोच कर हे देव! हम यहा श्राये हैं। श्रव जो करना है सो हे देव! श्राप जाने।

दूसरा श्रर्थ:—श्रापका श्रद्धा-शील वर्ण है, गुण है—मागने पर पशु का तो क्या कहना, राजा जीवन भी दे दे—सुन कर कलिझ-राज के पास यह श्रद्धजन वर्ण नाग ले जाकर धन से विनिमय करेगे, सोच यहाँ श्राये हैं।

इसे सुन वोधिसत्व ने कहा—हे ब्राह्मणो, यदि इस नाग का विनिमय कर धन का भोग किया तो वह सुमोग है। मत सोच करो। मैं जैसा

त्रलकृत नाग है वैसा ही दूँगा। इस प्रकार आश्वांसित कर शेष दो गाथाये कहीं:—

श्रवसचा च मचा च योध उहिस्स गच्छति, सन्त्रे ते श्रप्पटिक्लिपा पुन्नाचरियवचो इद ॥

[अन्न-मृत्य तथा भृत्य कोई भी हो जो भी (माँगने के) उद्देश से जाते हैं, वे सभी इनकार न करने योग्य हैं। यह (हमारे) पूर्व आचाय्यों का वचन है।]

ददामि वो ब्राह्मणा नागमेतं राजारहं राजभोगां यसस्सिनं, ब्राह्मतं हेमजालाभिव्रनं ससारथिं गच्छथ येन कामं ॥

[हे ब्राह्मणो, में तुम्हें यह राजाश्रो के योग्य, राज-परिभोग्य, यशस्वी, श्रलकृत तथा स्वर्ण जाली से ढका हुन्ना हायी देता हूं। इसका सारथी भी इसके साथ है। जहाँ चाहो (ले) जाश्रो।

इस प्रकार हाथी के कन्धे पर बैठे ही बैठे बोधिसत्व ने वाणी से दान दे दिया। फिर नीचे उतर कर 'यदि कही हाथी अनलकृत रह गया हो तो उस स्यान को भी अलकृत करके दूँगा' सोच तीन बार हाथी की प्रदित्तणा करके देखा। अनलकृत स्थान नहीं दिखाई दिया। तब उसने हाथी की सूरड को बाह्मणों के हाथ मे दे, स्वर्ण की कारी से सुगन्धित जल गिरा, हाथी दे दिया। बाह्मणों ने अनुयाइयों सिहत हाथी को स्वीकार कर, हाथी की पीठ पर बैठ, दन्तपुर-नगर पहुँच, हाथी राजा को दिया। हाथी के आने पर भी वर्ण नहीं हुई। राजा ने पूछा—अब क्या कारण है !

"कुरु-राज धनव्जय कुरु-धर्म पालता है। इसलिये उसके राष्ट्र मे पन्द्र-हवें दिन, दसवें दिन वर्षा होती है। यह राजा के ही गुणों का प्रताप है। इस पशु में गुण होने पर भी श्राखिर कितने गुण हो सकते हैं।

'तो अनुयाइयों सिंहत इस सजे सजाये हाथी को वापिस ले जाकर राजा को दो; वह जिस कुरुधर्म का पालन करता है, वह सोने की तख्ती पर लिखवा कर लाओं" कह ब्राह्मणों और अमात्यों को मेजा। उन्होंने जाकर राजा को हाथी सौप कर निवेदन किया—देव! इस हाथी के जाने पर भी राजा का शीन उनके निन को प्रमलना क्यों नहीं देता या ! उस ममय प्रति तीलरे वर्ष कार्तिकमान में कार्तिकैलाय नाम का उत्सव होना था । उस उत्सव को मनाने एये रा गामण हव प्रनङ्गारों से सन, देवनाछों का मेस बना, चिन-राज नामक यज दे पास गर्दे हो, नारों ह्योर फूर्मों ने सने हुये चिनित-त्राण फेंक्त थे । इस गजा ने भी नह उत्मय मनाने नमय एक नालाव के किनारे के निजराज के पास राहे होतर चारों छोर निवित बाण फेंके । शेष तीन छोर फेंके बाण दिगाई दिये। नालाव के नल पर फेंका बाण न दिगाई दिया। राजा के मन में अनुताप हुआ कि करीं गेरा फेंका बाण महली के शरीर में तो नहीं चला गया ! प्राणी की दिंगा होने से शील-मेद हो गया। इसित्वे शील (मन को) असल नहीं करता था।

उसने कडा-नात! मुक्ते कुरुधर्म के बारे मे अनुनाप है। लेकिन मेरी माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है। उससे अरण करो।

'महाराज! मैं जीवहिंसा करूँगा, यह श्रापकी चेतना नहीं थी। विना चित्त के जीवहिसा नहीं होती। श्रापने जिस कुरुधमें का पालन किया है। वह हमें दें।"

"तो लिखो" कह सोने की तस्ती पर लिखवाया—जीवहिंमा नहीं करनी चाहिये। चोरी नहीं करनी चाहिये। कामभोग सम्बन्धी मिथ्या-चार नहीं करना चाहिये। भूठ नहीं वोलना चाहिये। मद्यपान नहीं करना चाहिये।

लिखा कर भी कहा कि ऐसा होने पर भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है, मेरी माता के पास से ग्रहण करो । दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी माता के पास जाकर कहा—देवी ! श्राप कुरुधमें की रक्षा करती हैं। उसका उपदेश हमें दे। 'तात! मैं सचमुच कुरधर्म का पालन करती हूँ, लेकिन अब मेरे मन में उसके बारे में अनुताप है। मुंके वह धर्म प्रसन्न नहीं करता, इस लिए तुम्हें नहीं दे सकती।"

उसके दो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र राजा था, किनष्ठ उपराजा। एक राजा ने बोधिसत्व के पास लाख के मूल्य का चन्दनसार श्रीर हजार के मूल्य की सोने की माला मेजी। उसने 'माता की पूजा करूँ गा' सोच वह सब माता को दे दी। माँ ने सोचा, न मै चन्दन का लेप करती हूँ, न माला पहनती हूँ, मै ये श्रपनी पतोहू को दूगी। फिर उसे ख्याल हुश्रा कि उसकी ज्येष्ठ-पतोहू ऐश्वर्य्यवान् है, पटरानी है, इसलिए उसे सोने की माला देगी श्रीर किनष्ठ पतोहू दिरद्र है, इसलिये उसे चन्दनसार देगी। उसने राजा की रानी को सोने की माला दे उपराज की मार्थ्या को चन्दनसार दिया। लेकिन दे चुकने पर उसे ख्याल श्राया—मै तो कुरुधर्म का पालन करनेवाली हूँ। इन दोनों मे कौन दिरद्र है, कौन श्रदरिद्र, इससे मुक्ते क्या ! मुक्ते तो जो बड़ी हो उसी का श्रिधक श्रादर करना योग्य है। कही उसके न करने के कारण मेरा शील मंग तो नहीं हो गया ! उसके मन मे इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हुश्रा। इसीलिए ऐसा कहा।

दूतों ने उत्तर दिया—श्रपनी वस्तु यथारुचि दी जाती है। तुम ऐसी बात में भी सन्देह करती हो, तो तुमसे दूसरा क्या पाप-कर्म हो सकता है ? शील इस तरह भग नहीं होता। हमें कुरु-धर्म दे। उस से भी कुरुधर्म ले सोने की तख्ती पर लिखा।

"तात । ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नही है। मेरी पतोहू कुरू-धर्म का पालन अञ्छी तरह करती है। उससे कुरुधर्म ग्रहण करे।"

उन्होने पटरानी के पास जा, पृत्रोंक ढग से क़ुरुधर्म की याचना की। उसने भी पूर्वाक ही की तरह कहा—श्रब मेरा शील मुक्ते प्रसन्न नहीं करता। इसलिये नहीं दे सकती।

उसने एक दिन भरोखे मे बैठे-बैठे राजा के नगर की प्रदित्त्णा करते समय हाथी की पीठ पर उसके पीछे बैठे हुए उपराज को देख लोभाय-मान हो सोचा—यदि मै इसके साथ सहवास करूँ तो भाई के मरने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हो यह मेरी खातिर करेगा। तब उसे ध्यान आया— भेंने क़ुरुधम का पालन करने वाली होकर स्नामी के रहते, दूसरे पुरुप की श्रोर बुरी दृष्टि से देखा। मेरा शील भंग हो गया होगा। उसके मन में यह सन्देह पैदा हुश्रा। इसीलिये उसने ऐमा कहा।

दूतों ने उत्तर दिया—ग्राग्यें ! चित्त में ख्याल ग्राने मात्र से दुरा-चार नहीं होता । तुम ऐसी बात में भी सन्देह करती हो तो तुमने उल्लघन फैसे हो सकता है ! इतने से शील भंग नहीं होता । हमें कुरुधमें दें ।

उससे भी कुरुधर्म प्रहरा कर सोने की पट्टी पर लिखा।

"तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है । उपराज ग्रच्छी तरह पालन करता है । उसमे ग्रहण करें ।"

उन्होंने उपराच के पान जा पूर्वोक्त प्रकार ही कुरुधर्म की याचना की।

वह मन्ध्या समय राजा की नेवा मं जाता हुन्ना, रथ पर ही बैठा, राजाजन में पहुँच, यदि राजा के पास खाकर वहीं संरहना चाहता तो रस्ती न्नीर चाइक को धुरी के न्नंदर रख देता था। उस इशारे से न्नादमी लोट कर न्नाले दिन प्रातःकाल ही उसके वाहर निकलने की प्रतिन्ना करते हुए खड़े रहते। यदि उसी समय लोटने की इन्ना होती तो रस्ती न्नीर चाइक को रथ में ही न्नोड़ कर राजा से भेंट करने जाता। न्नादमी उससे यह समक कर कि न्नभी लोटेगा राजहार पर ही खड़े रहते। वह एक दिन ऐसा करके राजमहल में गया। उसके जाते ही वर्षा होने लगी। राजा ने 'वर्षा हो रही है' कह उसे लौटने नही दिया। यह वहीं खाकर सो गया। लोग 'न्नय निकलेगा' सोच प्रतीन्ना करते हुए सारी रात भीगते खड़े रहे। उपराज ने दूसरे दिन निकल जन्न लोगों को भीगे खड़े देखा तो वह सोचने लगा—में तो कुरुधर्म का पालन करता हूं नोर मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया। मेरा शील भग हो गया होगा। इसी सन्देह के कारण उसने दूतों को कहा—में सचसुच कुरुधर्म का पालन करता हूँ । लेकिन इस समय मेरे मन में सन्देह पैदा हो गया है। इसलिये मैं कुरुधर्म (का उपदेश) नहीं दे सकता।

"देव ! इन लोगों को कण्ट हो, यह तुम्हारी मसा नहीं रही है। विना इरादे के कर्म नहीं होता। इतनी सी बात में भी जब श्राप सन्देह करते हैं, तो श्रापसे उल्लघन कैसे हो सकता है १"

दूतों ने उस से भी शील प्रहण कर उन्हें सोने की पट्टी पर लिख लिया। 'ऐसा होने पर भी मेरा चित प्रसन्न नही है। पुरोहित अञ्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करे।"

उन्होंने पुरोहित से जाकर याचना की। वह भी एक दिन राजा की सेवा में जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक राजा ने उसके राजा के पास मध्याह स्ट्यें की तरह लाल वर्ण का रय मेजा है। "यह रथ किस का है १" पूछने पर उत्तर मिला, "राजा के लिये लाया गया है।" पुरोहित के मन में विचार पैदा हुन्ना-मै बूढ़ा हूं। यदि राजा यह रथ सुके दे दे तो मै इस पर चढ कर मुखपूर्वक घूमूँ। यह सोच, वह राजा की सेवा मे पहुँचा। उसके राजा की जय बुला कर खड़े होने के समय वह रथ राजा के सामने लाया गया। राजा ने देख कर कहा-यह रथ वहुत सुन्दर है। इसे आचार्य को दे दो। पुरोहित ने लेना स्वीकार नहीं किया। बार बार कहने पर भी ग्रस्थीकार ही किया। ऐसा क्यों हुन्ना १ वह सोचने लगा-मै कुरुधर्म का पालन करने वाला हूं। मैने दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ पैदा किया। मेरा शील भग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा - तात! कुरुधर्म के प्रति मेरे मन में सन्देह है। मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। इसलिये मैं नहीं दे सकता हूं।

"ग्रार्थ ! केवल ( मन में ) लोभ उत्पन्न होने मात्र से शील भंग नही होता। श्राप इतनी सी वात में भी सन्देह करते हैं। श्रापसे क्या उल्लंघन हो सकेता १३३

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिख लिये । ''ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। रस्सी पकड़ने वाला श्रमात्य श्रच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करे।"

उसके पास भी पहुँच याचना की। यह भी एक दिन जनपद में खेत की गिनती कर रहा था। डराडे में वंधी हुई रस्ती का एक सिरा खेत के मालिक के पास था, एक उसके पास । जिस सिरे को उसने पकड़ रखा था उत सिरे की रस्ती से वॅघा हुन्रा डडा एक केकड़े के विल पर न्ना पहुँचा। वह सोचने लगा-यदि डडे को विल में उतालँगा, तो विल के अन्दर का केक जा मर जायगा। यदि इंडे की आगे की सरका दूँगा ती राजा का हक मारा जायगा। यदि पीछे की छोर करूँ गा तो एत्य का हक मारा जायगा। क्या किया जाय १ तय उसे युक्ता—यदि विल में केक़ ग हांगा तो प्रकट होगा। उंडे को तिल में ही उताक गा। उसने उंटा विल में उतार दिया। केकड़े ने 'किरी' ख्रायाज की। तब उसे चिन्ता हुई—टंहा केकड़े की पीठ में छस गया होगा छोर केक ग मर गया होगा। में कुकधमें का पालन करता हूं। मेरा शील मंग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण कुकधमें के प्रति मेरे मन में मन्देर है। इसलिये नुम्हें नहीं दे सकता है।

'श्रापकी यह मंसा नतीं थी कि चेकड़ा गरे। शिना इरादे वा कर्म नहीं होता। इतनी बात में भी त्याप नन्देह करते हैं। श्रापसे केने उन्लंघन हो सकता है ?"

दूतों ने उसमें भी भील ग्रहण कर मोने की पट्टी पर लिख लिये।
''ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रमन्न नहीं है। सार्थी ग्रन्छी तरह रक्ता करता है। उसने भी ग्रहण करें।''

उन्होंने उसके पास भी पहुँच याचना की । यह एक दिन राजा को रथ से उद्यान ले गया । राजा वहाँ दिन भर की इा कर शाम को निकल कर रथ पर चढा । नगर में पहुँचने से पहले ही सूर्यास्त के समय वादल धिर ग्राये । सारथी ने राजा के भीगने के उर से घोड़ों को चाबुक दिखाया। सिन्ध्य पाँड़े तेज़ी से ढोड़े । तय से घोड़े उद्यान जाते ह्योर लीटते समय भी उस स्थान पर पहुँच, तेजी से टौड़ने लगते । क्यों ? उनको ख्याल हो गया कि इम स्थान पर खतरा होगा, इसीलिये साग्धी ने हमे इम स्थान पर चाबुक दिखाया था । सारथी को भी चिन्ता हुई—राजा के भीगने वा न भीगने से मुक्त पर दीप नहीं ह्याता । लेकिन मैने सुशिक्ति सिन्ध्य घोडों को चाबुक दिखाने की गलती की । इसलिये ग्रय यह ग्राते-जाते भागने का कष्ट उठाते हैं । में कुक्धमं का पालन करता हूं । वह मेरा भंग हो गया होगा । उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण मेरे मन में कुक्धमं के प्रति सन्देह हैं । इसलिये नहीं दे सकता ।

"ग्राप की यह मना नहीं थी कि सिन्धव घोड़े कष्ट पाये। विना इरादें के कर्म नहीं होता। इतनी वात में भी त्राप मन मैला करते हैं। ग्रापसे कैसे उल्लंधन हो सकेगा।"

दूतों ने उस से शील शहण कर उन्हें सोने की पट्टी पर लिख लिया। ''ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। सेठ अञ्छी तरह रक्ता करता है। उस से शहण करे।"

उन्होंने सेठ के पास भी पहुँच कर याचना की । वह भी एक दिन जब धानकी बल्ली निकल आई थीं, अपने धान के खेत में पहुँचा । देखकर उसने सोचा कि धान को बॅधवाऊँगा और धान की एक मुट्ठी पकडवा कर खम्में से वधवा दी । तब उसे ध्यान आया—इस खेत में से मुक्ते राजा का हिस्सा देना है । विना राजा का हिस्सा दिये गये खेत में से ही, मैने धान की मुट्ठी लिवाई । मैं कुरुधमें का पालन करता हूं । वह भग हो गया होगा । उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण मेरे मन में कुरुधमें के प्रति सन्देह है । इसलिये नहीं दे सकता हू ।

"श्रापकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके चोरी का दोष नहीं घोपित किया जा सकता। इतनी सी बात मे भी सन्देह करने वाले श्राप किसी की क्या चीज ले सकेंगे १"

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा।

'ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। दोणमापक महामात्य श्रच्छी तरह पालता है। उस से ग्रहण करें।"

उन्होंने उसके पास भी पहुँच कर याचना की । वह एक दिन कोठी के द्वार पर बैठा राजा के हिस्से के धान की मिनती करा रहा था। बिना मापे गये धान के ढेर में से धान लेकर उसने चिह्न रख दिया। उस समय वर्षा श्रा गई। महामात्य ने चिह्न को गिन कर 'मापे गये धान इतने हुए' कह, चिह्न के धान बटोर, मापे गये धान में डाल दिये। फिर जल्दी से कोठी के द्वार पर पहुँच, खडा हो सोचने लगा—क्या में ने चिन्ह के धान, मापे गये खेत में फेके वा बिना मापे गये ढेर में १ यदि मापे गये ढेर में तो मैंने अकारण ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की। मैं कुरधर्म का पालन करता हू। वह संग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण मेरे मन में कुरधर्म के प्रति सन्देह है। इस लिये नहीं दे सकता हूं।

उन्होंने उसके पास भी पहुंच वर याचना की 1 उसने भी एक दिन नगर-द्वार बन्द करने के रमय तीन बार पोपणा की थी। एक दिह मनुष्य अपनी छंटी वित्न के गाय लड़ नि-पत्ते लेगे के लिये जगल गया थो। लोटते समय उसकी आवाज मुनकर दान को ले शीनता से अन्दर आया। द्वार-पाल बोला— त् नहीं जानता कि नगर में राजा है १ त नहीं जानता कि समय रहते ही उस नगर का द्वार बन्द हो जाता है १ अपनी स्त्री को ले जगल में रित-क्षीज़ करता घमता है। उसने उत्तर दिया—स्वामी! यह मेंगे भार्या नहीं है। यह मेरी बहिन है। तब द्वार-पान चिन्तित हुआ—मेंने बहिन को भार्या बना दिया। यह मुक्ते अनुनित हुआ । में कुरुषमं का पालन करता हूं। वह मेरा भंग हो गया होगा। यह बात मुनाकर उसने कहा—इस बात ने गेरे मन में कुरुषमं के प्रति सन्देह हैं। इसलिये नहीं दे सकता हूं।

"श्रापने जैसा समभा, वैना कहा। इससे शील भंग नहीं होता। इतनी बात के लिये भी श्राप श्रनुताप करते हैं तो ग्राप कुरुधर्म वा पालन करते हुए जान-बूक्त कर कुठ क्या बोलेंगे ?"

दूतों ने उसने भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा ।

"ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। कुरुधर्म का वेश्या अच्छी तरह पालन करती है। उसने प्रह्ण उर्दे।"

उससे भी याचना की। वेश्या ने भी पूर्वोक्त प्रकार से ही मना किया। क्यों ? देवेन्द्र शक उनके सदाचार की परी ज्ञा लेने के लिये तरुण का भेस धारण कर आया, और यह कह कर कि में आऊँगा एक सहस्र देकर देव लोक को ही चला गया। वह तीन वर्ष तक नहीं लौटा। उसने अपने शील कें भग होने के डर से तीन वर्ष तक किसी दूसरे आदमी से पान तक भी नहीं

ग्रहण किया। क्रमशः जब वह ग्राति-दरिद्र हो गई, तब सोचने लगी—मुफे सहस्र देकर गया ग्रादमी तीन वर्ष तक नही ग्राया। मैं दरिद्र हो गई हूं। जीवन-यापन नहीं कर सकती हूं। ग्रब मुफे न्यायाधीश ग्रमात्य के पास जाकर खर्चा लेना चाहिये। उसने न्यायालय में जाकर निवेदन किया— स्वामी! जो ग्रादमी मुफे खर्चा देकर गया, वह तीन वर्ष से नहीं लौटा। यह भी नहीं जानती कि वह जीता है या मर गया १ मैं ग्रब जीवन-यापन नहीं कर सकती हूं। क्या करूँ ?

तीन वर्ष तक भी नही श्राया, तो क्या करेगी १ श्रव से खर्च लिया कर । उसके फैसला सुन कर न्यायालय से निकलते ही एक श्रादमी एक सहस्र की थैली लाया । उसे लेने के लिये हाथ पसारने ही के समय इन्द्र भकट हुश्रा । उसने देखते ही हाथ खीच लिया श्रीर बोली—सुमे तीन साल पहले हजार देने वाला श्रादमी श्रा गया । सुमे तेरे कार्षापणो की जरूरत नहीं है।

शक श्रपना ही रूप धारण कर मध्यान्ह सूर्यं की तरह चमकता हुश्रा श्राकाश में खड़ा हुग्रा। सारा नगर इकट्ठा हो गया। तब शकने जनता को सबोधन कर कहा—मैने इसकी परीचा लेने के लिये तीन वर्ष हुए इसे हजार दिये थे। शील की रचा करनी हो तो इस की तरह रचा करनी चाहिये। इस प्रकार उपदेश दे, उसके घर को सातो रत्नो से भर, शक्र 'श्रव से श्रप्रमादी होकर रहना' कह देवलोक को चला गया। इस कारण उसने मना किया कि मैने लिये खर्चे को बिना भुगताये दूसरे से प्राप्त होने वाले खर्चे के लिये हाथ पसारा। इससे मेरा शील मुक्ते प्रसन्न नही करता। इसी से तुम्हे नहीं दे सकती।

"हाथ पसारने मात्र से शील भग नहीं होता। श्रापका शील परम परिशुद्ध शील है।"

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखे।

इस प्रकार इन ग्यारह जनो द्वारा पालन किया गया शील सोने की पट्टी पर लिख, दन्तपुर पहुँच, किलाइ नरेश को सोने की पट्टी दे, सब हाल सुनाया। राजा ने उस कुरुधर्म में स्थित हो पाँच शीलों को पूर्ण किया। उस समय सारे किलाइ राष्ट्र में वर्ण हुई। तीनों सय शान्त हो गये। राष्ट्र का कल्याण हो गया। पैदाबार खूब हुई।

शोधिमत्य जीवन पर्ह्यन्त दान श्रादि पुण्य करके श्रनुयायियो सहित स्वर्ग-गामी हुए।

शास्ता ने यर धर्मदेशना ला (आयं-) सत्यों को प्रकाशित पर जातक ना मेल वैदाया। सत्यों के जन्त में काई सत्तायर हुये, कोई सहदामाणी हुए. कोई जनामासी हुए तथा कोई जर्रन हुए। जानक के मेल के बारे में—

> गिका उप्पनवण्या च पुरायों दोवानिकों नदा, रज्जुगाहों च कवानों दोणभाता च कोलितो ॥ सारिपुत्तों नदासेट्ठि अनुरुद्धों च सारथी, गामायो करमपों घरों उपराजा नन्द पण्टियों ॥ महेसी राहुलगाता मायादेवी जनेशिया, फुरुराजा बोधिमतों एवं धारेय जातकं॥

[उम समय की वैश्या उत्तलवर्गा थी, द्वारपाल पुरुष् था। रज्जु परकृते वाला प्रनान था. दोण् मापने पाला वोलित था। मेठ सरिपुत्र था।
सारथी श्रनुकद था। ब्राह्मण कस्मप रथविर थे। उपराजा नन्द-परिडत थे।
पटरानी राहुल-माना थी। श्रीर जन में मायादेवी थी। कुकराला स्वयं वोधिसत्व थे। इस प्रकार जातक को समर्भे।

## २७७, रोसक जातक

"वस्सानि पञ्जास " यह शास्ता ने वेळुवन में विद्वार करते समय वध करने के प्रयक्त के बारे में कही। वर्तमान कथा प्रकट ही है।

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत कवूतर होकर पैदा हुये। वह बहुत से कवूतरों के साथ जंगल में पर्वत-गुफा में रहते थे। एक सदाचारी तपस्वी भी उन कब्तरों के निवासस्थान के श्रासपास ही एक प्रत्यन्त-ग्राम के समीप श्राश्रम बना पर्वत-गुफा मेरहताथा। बोधिसत्व वीच बीच मे उसके पास श्राकर सुनने योग्य सुनते थे। तपस्वी वहाँ चिरकाल तक रहकर चला गया।

एक कुटिल जटाधारी आकर वहाँ रहने लगा। वोधिसत्व भी कबूतरों के साथ उसके पास प्रणाम कर, कुशल दोम पूछ, आश्रम के आसपास घूम, पर्वत-कन्दरा के समीप चुगकर, शाम को अपने निवासस्थान जाते। कुटिल जटाधारी वहाँ पचास वर्ष से अधिक रहा। एक दिन प्रत्यन्त-आमवासियों ने कबूतर का मास पकाकर दिया। उसने रस-लोभ से पूछा—यह किसका मास है १ "कबूतर का मास।" उसने सोचा मेरे आश्रम पर बहुत से कबूतर आते हैं। उन्हें मारकर मास खाना चाहिये। उसने चावल, घी, दही जीरा और मिर्च आदि मगवा कर एक और रखा। फिर एक मोगरी को कपड़े से ढक, कबूतरों की प्रतीचा करता हुआ पर्णकुटी के द्वार पर बैठा।

वोधिसत्व ने कब्तरों के साथ आ, उस कुटिल जटाधारी की दुष्ट करनी देख सोचा—यह दुष्ट तपस्वी कुछ दूसरे ढग से बैठा है। कहीं इसने हमारी जाति के किसी का मास तो नहीं खाया है १ में इसकी परीचा करूँ गा। उसने जिधर से वायु चल रही थी उसके अनुसार खड़े हो उस (तपस्वी) की शरीर गध सूघ कर जाना कि यह हमें मारकर मास खाना चाहता है। इसके समीप नहीं जाना चाहिए। वह कब्तरों को ले वापिस लौटकर चुगने लगा। तपस्वी ने उसे न आता देख सोचा—उन्से मधुर बात चीत कर, विश्वस्त हो आने पर, मारकर खाना चाहिए। उसने पहली दो गाथाये कहीं:—

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि वसिन्ह सेलस्स गुहाय रोमक, श्रसद्गमाना श्रमिनिञ्जुतत्ता हत्यत्तमायन्ति समण्डला पुरे ॥ तेटानि वक्कड्ग किमत्यमुस्सुका वजन्ति श्रञ्जं गिरिकन्दरं दिजा, न नून मञ्जन्ति समं यथापुरे चिरण्यवुत्या श्रयवा न ते इमे ॥ मोयेव में ते सबसम्म माम्ने , चिच्छ ते स्मानि चने पहुट्ट प्राजीस नेस में उत्तयात ॥

[ एम मृह ना । है। एन होते परनागने हैं। मुन्दी है। श्रोर हम भी दूसरे नहीं हैं। तेबिम तेता निक हमारे प्रांत रागव हो गया है। है श्राक्षीयक ! इसी कारण में हम हुन्द ने इस्ते हैं। ] दुटिल एपड़ी ने उप देन्य कि इन्होंने मुक्ते जान लिया है तो मांगरी

फैंफ फर मारी। मोगरी नृक गर्छ। तम वह दोला—जा। त्यच गया। गीधिमत्य के कता—गुफ ते नृ चून गया, लेकिन चारी नरकों से त नहीं नृतेगा। यदि पान वहा गरेगा तो गाम-पासियों को यम कहकर कि वह चौर है गुफे पकाया नृ गा। भीम भाग ना ! उने दराकर भगा दिया। जन्नभागी बहा नहीं रह समा।

शास्ता ने यह धर्म देशना ला जातक का गेल धैटाया। उच समय तपस्वी देवदत्त था। पहला सदानारी तपस्वी सारि-पुत्र था। कवृतरों में ज्येष्ठ तो मैं ही था।

## २७८. महिस जातक

"कमत्थमभिसन्धाय....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक शरारती वन्दर के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में किसी कुल मे एक पालत्, शरारती बन्दर था। वह हथ-साल जाकर एक शीलवान् हाथी की पीठ पर मल-मूत्र कर देता श्रीर इधर उधर धूमता। हाथी श्रपने शील के कारण, शान्त होने के कारण कुछ न करता।

एक दिन उस हाथी के स्थान पर दूसरा दुष्ट हाथी-वच्चा खडा था। वन्दर इसे भी वह ही समभ उसकी पीठ पर चढ गया। उसने उसे सूर्ड से पकड, जमीन पर रख पैर से दबा चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। यह समा-चार मिच्च-संघ मे प्रकट हो गया। एक दिन मिच्च-श्रों ने धर्मसभा मे बात चीत चलाई—श्रायुष्मानो ! शरारती वन्दर दुष्ट हाथी को शीलवान् हाथी समभ उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने उसे मार डाला। शास्ता ने श्राकर पूछा—मिच्च-श्रो, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो १

"श्रमुक बात चीत।"

"भिन्तुत्रो, इस शरारती बन्दर का केवल त्रभी यह स्वभाव नही था, पुराने समय से लेकर यही स्वभाव रहा है।"

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही:--

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व हिमालय-प्रदेश में भैसे की योनि में पैदा हुआ। बड़े होने पर शक्ति शाली तथा महान् शरीर वाला हो, वह पर्वत, पब्भार, गिरि, दुर्ग तथा घने जंगलों में घूमता था। उसे एक सुखद वृद्ध की छाया मिली। चारा चुग कर दिन में वह उस वृद्ध की छाया में जा खड़ा हुआ। एक शरारती बन्दर ने खुल ने उतर, उनकी पीट पर चढ़ मल-मूत्रकर दिया। फिर शींग पकर लटकने हुने नया पूँछ पकर मूलते हुए खेलने लगा। वोधिमत्व ने शान्ति, भेपी, श्रीर दया रूपी नम्यनि सं बुक्त होने के कारण उसके अनाचार पर ध्यान नरी दिया। यन्दर वार वार उसी तरह करता था। तय एक दिन उस गृल पर रहने वाले देवता ने गृल के तने पर खड़े हो, 'महिपरात । इस हुन्ट दन्दर का अनाचार क्यों गहन करते हो ! इसे रोकी' कहते हुने यह परली दो गायायें कही:—

कमायमिसन्धाय लहुधितस्स वृभिनो, सन्यकामदुहरसँग हमं दुरुपं तिविक्तसि ॥ मिह्नेन निहनाहेतं पत्रसा च श्राधिहुह, भीयो याना पनुरुभेय्युं नो चस्म पटिसेयको ॥

[ किन नारण इम नंगल द्रोही की, सब नामनार्ने पूरी बरने वाले की तरह, इस दु: एको, नहन करने हो ? एकको मीम मे मारो श्रीर पैर से दबा दो । यदि इसका दमन न किया गया तो श्रीर भी मूर्ख कष्ट दंगे ।]

इसे सुन दोभिसत्व ने कहा—हिन्देवता ! यदि में इसे जाति, गोन ह्योर यत में ह्यधिक होकर भी इसके दोप को सहन नहीं कलेंगा तो मेरा मनोरय कैसे सिन्न होगा ? लेकिन यह दूनरे को भी मुक्त जैसा ही समक इसी प्रकार ह्यनाचार करेगा । तब यह जिन प्रचएड भैसों से वर्ताव करेगा, वे ही इसे मार देगे । दूसरों द्वारा इसका वह मरण मुक्ते दुःख से तथा प्राणि-हिंसा ने बचा लेगा । वह कह तीसरी गाया कही:—

> समेवायं सन्त्रमानो श्रन्त्रम्पेवं करिस्सितः, ते तं तत्व वधिस्सन्ति सा मे मुत्ति भविस्सिति ॥

[यह दूसरे को भी मुक्त जैसा समक्त उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। वे इसे मार देगे। वह मेरी मुक्ति होगी।]

कुछ दिन वाद वोधिसत्य ग्रन्यत्र गया । दूसरा प्रचएट भेंसा वहाँ ग्राकर खड़ा हो गया। दुण्ट बानर ने उसे भी वही समभ उसकी पीठ पर चढ़ वैसा ही ग्रनाचार किया।

उसने उसे हिलाकर मृमि पर गिराया श्रौर सींग से छाती चीर पैरीं से कुचल कर चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यो को प्रकाशित कर, जातक का मेल वैठाया। उस समय का दुष्ट भैंसा यह ऋव का दुष्ट हाथी था। दुष्ट बानर यह दुष्ट बानर ही। शीलवान् महिषराज तो मै ही था।

#### २७१. सतपत्त जातक

"यथा माण्वको पन्थे..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पण्डुक तथा लोहितक के वारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

छः वर्गीयो में से दो जने—मेत्तिय श्रौर मुम्मजक—राजग्रह के पास रहते थे। श्रस्सिज तथा पुनब्बसुक कीटागिरि के पास रहते थे। श्रौर यह दो जने—पण्डुक तथा लोहितक—श्रावस्ती के पास जेतवन मे रहते थे। वे जिस बात का न्याय से निर्णयहो गया रहता उसे फिर फिर उठाते थे। जो उनके परिचित मित्र होते उनको सहारा देते हुये कहते—श्रायुष्मानो। तुम न इनसे जाति मे, न गोत्र मे, न शील में, किसी बान मे कम नही हो। यदि तुम श्रपना श्राग्रह छोड दोगे तो ये तुम्हे श्रच्छी तरह दबा लेगे। इस प्रकार वे उन्हे श्रपना श्राग्रह न छोड़ने देते।इससे भगड़े, कलह-विग्रह तथा विवाद चालु रहते।

मित्तुत्रों ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने इस सम्बन्ध में, इस वारे मे, भित्तुत्रों को एकत्र करा, परंडुक तथा लोहितक को बुलवा पूछा— भित्तुत्रों, क्या तुम सचमुच स्वय भी मुकद्दमे को बढ़ाते हो हो। श्रीर दूसरों को भी अपना आग्रह छोडने नही देते हो ?

"भन्ते ! सचमुच"

"तो भिचुत्रो, यदि ऐसा है तो तुम्हारी क्रिया सत्पत्त माणवक की किया की तरह है।"

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही :---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व नमय में वाराण्छी में बहादत्त के राज्य करने के तमय बोधियत्व एक काशी-जाम में विभी छल में पैदा हुये। यहे होने पर कृषि-वाण्डिय ग्राहि कोई जीविमा न कर, उसने पाँच ही चोरों का नरदार बन, बटमारी तथा सेंघ लगाना ग्रादि करते हुए जीविका चलाई।

उन समय वाराण्मी के किसी यहस्य ने मुफिसिल के विसी जाटमी को एक सहस्र कार्पायण दिये थे। यह उन्हें विना उनाहे ही मर गया। उसकी भार्य्या भी बीमार लेकर मृत्यु शैक्या पर लेटी। उनने पुत्र को बुलाकर कहा—तात! तेरे पिता ने एक झाटमी को हजार दिये थे। यह उन्हें बिना उनाहे ही मर गया! निर्दि में भी मर जाऊँगी तो बत नुके नहीं देगा। जा मेरे जीते जी ही उनमें वन्त् कर। उनने 'श्रव्झा' कह, वहाँ पहुँच कार्पायण प्राप्त किये।

उसकी माता भर कर पुत्रस्नेह के कारण उसके ग्राने के मार्ग में गीदकी होकर प्रकट हुई। उस गमत्र यह चोरो का नग्दार मुसाफिरों को लूटता हुन्त्रा श्रपने साथियों सहित उसी रास्ते पर था।

पुत्र के जंगल की श्रांर मुँह करने पर उस गीदाने ने बार बार रास्ता रोक कर गना किया—तात! जगल में मन जा। वहाँ चार हैं। वह तुमें मार कर कार्पापण छील लेंगे। उसने वह बात न जानने के कारण 'यह मनहृष्ठ गीदड़ी मेरा रास्ता रोकनी हैं' सोच ढेले श्रीर टएडे से माँ को भगा जगल में प्रवेश किया। (उसी ममय) एक कठफोड़ पत्ती चोरों के मामने चिल्लाता हुश्रा फड़फडाया—इस श्रादमी केपास हजार कार्पापण हैं। इसे मारकर वह कार्पापण ले लो। माणवक ने उसकी बात न ममभ 'यह मझल-पत्ती हैं, श्रव मेरा कल्याण होगा' सोच टाथ जोड़ कर कहा—त्रोलें स्वामी। बोले।

वोधिसत्व सवकी वोली समभते थे! उन दोनों की किया देखकर सोचने लगे—यह गीदड़ी इसकी मा होगी। इसीलिये वह इस डर से इसे रोकती है कि मारकर कार्पापण छीन लेंगे। यह कठफोड़ा तो शत्रु होगा। इसीलिये वह कहता है कि इसे मारकर कार्पापण छीन लो। यह इस वात को न समभता हुआ हितचिन्तक माता को डराकर धमकाता है, और अनर्थ चाहने वाले कठफोड़े को हितचितक समभ उसके सामने हाथ जोड़ता है। श्रोह! यह मूर्ख है। विधिसत्व भी, जो कि महापुरुष होते हैं, जो दूसरों की चीज ले लेते हैं, उसका कारण उनका श्रयोग्य-जन्मग्रहण है। ऐसा भी कहते हैं कि यह नक्त्रों के दोप से होता है।]

तक्ण चोरों के बीच में श्रा पहुँचा। बोधिसत्व ने उसे पकड़वाकर पूछा—कहाँ रहने वाला है १

''वाराणसी रहने वाला हूँ।"

"कहाँ गया था ?"

"एक गामड़े में से हजार लेना था, वहाँ गया था।"

''क्या तुसे मिला १''

"हाँ, मिला।"

"तुमे किसने मेजा ?"

'स्वामी! मेरा पिता मर गया है। श्रीर माँ भी रोगिणी है। उसने यह समभ कर कि मेरे मरने पर यह नहीं पायेगा मुक्ते मेजा।"

"श्रव श्रपनी माँ का हाल जानता है ?"

''स्वामी! नहीं जानता हूँ।"

तेरे (घर से) निकलने पर तेरी माता मर कर पुत्र-स्नेह के कारण श्याली होकर पैदा हुई । वह तेरे मरने के डर से रास्ता रोक कर तुमें मना करती थी। तूने उसे डरा कर भगा दिया। कठफोड़ा पन्नी तो तेरा शत्र है। उसने हमें कहा कि इसे मारकर कार्पापण छीन लो। तू अपनी मूर्खता के कारण हितचिन्तक माता को भेरी अहितचिन्तक हैं मानता है और अनर्य चाहने वाले कठफोड़े को भेरा हित चाहने वाला है समभता है। उसका तुम पर कुछ उपकार नहीं है। तेरी माँ वहुत गुणवाली है। 'कार्पापण लेकर जा' कह विदा किया। शास्ता ने यह देशना ला ये गायाये कहीं—

यथा साणवको पन्थे सिगालि वनगोचरिं, श्रत्थकामं पवेदेनिंत श्रनत्थकामाति सन्त्रति श्रनत्थकामं सतपत्तं श्रत्थकामोति सन्त्रति । प्रवमेव इधेकचो पुगालो होति ताविसो, हितेहि बचनं युत्तो पतिगण्हाति वामतो ॥ ये च शो मं पगंसन्ति मया उरकंसयन्ति च, तं हिसो गण्यने भित्तं सतपत्तं य भाणयो ॥

[जिस तर वन में प्मने वाली मीदा को जो हित की यात कहती थी, माणवक श्रिहत चाहने वाली समभता था श्रीर श्रनर्थ चाहने वाले कठ-फोट़े को भला चाहने वाला समभता था; इनी प्रकार इस संसार में कोई कोई श्राहमी ऐसा भी होता है जो दितकर यान को उलटा ही समभता है। जो उसकी प्रशास करते हैं श्रीर जो भय में गुशामट करते हैं उन्हें वह वैते ही मित्र समभता है भैसं माणवक ने कडफों को (मित्र समभता)।

इनीलिये कहा है:-

श्रम्बद्धहरो मित्तां यो च मित्तां वचीपरो, श्रमुपियम यो श्राह श्रपायमु च मो सला। एते श्रमित्ते चत्तारो इति विम्नाय पण्डितो, श्रारका परिवटनेय्य मगां परिमयं यथा॥

[जो श्रव्भवत्युदरों भिन है (स्त्रयं केंत्रल गाली हाय श्राकर भिन के घर से कुछ न कुछ ले ही जाता है), जो यान का ही घनी है, जो श्रव-कूल, प्रिय ही प्रिय बोलता है, जो नरक का साथी है—यह चार "मित्र" श्रिमित्र ही है। पिएटत-जन इन्हें जानकर भय युक्त मार्ग की तरह दूर से ही छोड़ दे।]

शास्ता ने इस धर्मदेशना का विस्तार कर जातक का मेल विठाया। उस समय चोरों का सरदार मैं ही था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सिगालोवाद-सुत्त (दीव्यनिकाय)

## २८०, पुटदूसक जातक

"श्रद्धा हि नून मिगराजा. .. " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक दूने दिगाड़ने वाले के बारे में कही।

## क वर्तमान कथा

श्रावस्ती मे एक श्रमात्य ने बुद्र की प्रमुखता मे भित्तु संघ को निमनित्रत कर उद्यान मे विठाकर दान दिया। भोजन की समाप्ति पर उसने कहा
—जो उद्यान मे घूमना चाहे घूमे। भित्तु उद्यान मे घूमने लगे। उसी समय
बाग का माली एक खूब पत्तों वाले चृत्त पर चढ, बड़े बड़े पत्तो से
दूने बना, चृत्त से नीचे गिराता था—यह दूना फूलो के लिये होगा, श्रौर यह
फलों के लिये होगा। उसका पुत्र—एक बच्चा—जो जो दूने यह गिराता
उन्हें नष्ट करता जाता था। भित्तुश्रों ने वह बात शास्ता से निवेदन की। 'न
केवल श्रभी, पहले भी भित्तुश्रों, यह दूने नष्ट करने वाला ही थां कह शास्ता
ने पूर्व-जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व वाराण्सी में किसी कुल में पैदा हुये। बड़े होने पर घर में रहते समय एक दिन किसी काम से बाग में गये। वहाँ बहुत से बन्दर रहते थे। माली उक्त प्रकार से ही दूने गिराता था। बानरों का सरदार जो जो दूने वह गिराता था उन सब को नष्ट करता जाता था। बोधिसत्व ने उसे आ्रामन्त्रित कर 'मालूम होता है तू माली द्वारा गिराये गये दूने नष्ट कर उनसे अच्छे बनाने चाहता है' कह यह गाथा कही:—

श्रद्धा हि नून मिगराजा पुटकम्मस्स कोविदो, तथा हि पुटे दूसेति श्रद्धां नून करिस्सिति ॥ [निश्चय से मृगराज दूने बनाने में पिएडत है। वह दूनों को ऐसे नष्ट कर रहा है, जैसे (इनसे श्रच्छे) दूसरे दूने बनायेगा।]

# तोसरा परिच्छेद

## ४. अब्भन्तर वर्ग

#### २८१. श्रव्मन्तर जातक

"त्रव्मन्तर नाम दुमी " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र के विम्बा देवी स्थविरी को ज्राम्न-रस देने के बारे मे कही:—

## क. वर्तमान कथा

सम्यक् सम्बुद्ध के अंष्ठ धर्म-चक्र प्रवित्त करने पर वैशाली की क्टागारशाला में विहार करते समय पाञ्च सौ शाक्य-देवियों को साथ ले, महाप्रजापती गौतमी ने प्रव्रज्या की याचना कर, प्रव्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की। आगे चलकर वह पाँच सौ भिद्धुित्याँ नन्दकोवाद (सूत्र) सुनकर ऋहत्व को प्राप्त हुई। शास्ता के श्रास्वती के पास विहार करते समय राहुल-माता देवी ने भी सोचा—मेरे स्वामी प्रव्रजित होकर सर्वज्ञ हो गये। पुत्र भी प्रव्रजित होकर उन्हीं के पास रहता है। मैं घर मेरहकर क्या करूँ गी १ मैं भी प्रव्रजित हो श्रावस्ती पहुँच सम्यक् सम्बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती हुई रहूँगी। वह भिद्धित्यों के उपाश्रय में गई श्रीर प्रव्रजित हो श्राचार्य्य उपाध्यायों के साथ श्रावस्ती जा, शास्ता श्रीर प्रिय-पुत्र को देखती हुई एक भिद्धुत्यी-उपाश्रय में रहने लगी। राहुल श्रामग्रेर जाकर माता को देखता था।

एक दिन स्थिवरी का उदर-वायु कुपित हो गया। पुत्र के देखने त्राने पर, उसे देखने के लिये बाहर न निकल सकी। दूसरों ने रोगी होने की बात कही। उसने माता से जाकर पूछा—क्या मिलना चाहिये ? "तात! घर मे रहते समय शक्कर मिश्रित आम्र-रस पीने से मेरा उदर-वायु शान्त हो जाता था। लेकिन अब भिचा माँग कर जीवन यापन करते हैं, कहाँ मिलेगा ?" श्रामग्रेर 'मिलेगा तो लाऊँगा' कह चला गया।

उस श्रायुष्मान के उपाच्याय घे धर्मसेनापति (सारिपुत्र), श्राचार्यं मटामीद्गल्यायन, लपु-पिता त्रानन्द रयविर श्रीर पिता सम्यक् सम्बुह— इस प्रकार वह मम्पनिशालीया। ऐमा होने पर भी वह किसी दूसरे के पास न जा, उपाध्याय के पास पंच, प्रसाम कर चिन्तित की तरह खड़ा हुशा।

रथितर ने पृद्धा—राष्ट्रल ! चिन्तित सा क्यों है? 'भन्ते ! मेरी मा स्थिवरी का उदर-वायु क्षित हो गया है।" 'भ्या मिलना चाहिये !"

"शक्यर भिले श्राम्रस्स से श्रन्छा हाता है।"

"प्रच्छा, चिन्सा न कर मिलेगा।"

वे श्रगले दिन उने ले शास्वती में प्रविष्ट हों, श्रामणेर की श्रासनशाला में विठा राजद्वार पर पत्चे। कोशल नरेश ने स्यविर को विठाया। उसी चर्ण उन्तानपाल हाल पर पर्के गतुर छामों का एक दृना लावा। राजा ने छामों का दिलका उतार शक्कर टाल, श्रपने राथ से ही मल स्थविर को पा भर कर दिया । स्थविर ने राज-निवास से निकल भ्रासनशाला पर्च 'ले जाकर माता को दे' कह श्रामग्रेर को दिया। उत्तने ले जाकर दिया। स्यविरी के खाते ती उदर-वाय शान्त हो गया। राजा ने भी श्रादमी भेजा-रयविर ने यहाँ बेटकर ह्याम-रस नहीं पिया। जा देख किसे दिया ! उसने स्थिवर के माथ ती जा, श्राकर वह समाचार राजा से कहा। राजा ने सोचा-विद शास्ता पर में रहते चक्रवर्नी-राजा होते। राहुल श्रामणेर ज्येष्ठ-पुत्र, स्थविगी स्त्री-रतन । सारे चकवाली का राज्य इन्हीं का होता। हम इनकी सेवा में रहते। ग्रव जब यह प्रव्रजित होकर हमारे त्राश्रय से रह रहे हैं, तो हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इनकी श्रोर से लापरवाह हों। उस दिन से वह लगानार स्थविरी को ग्राम्न-रस दिलाता रहा। स्थविर के विम्वादेवी स्यविरी को आम्ररस देने की वात भित्तुसंघ में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन भिन्नुग्रों ने धर्म सभा मे वात चीत चलाई—ग्रायुष्मानी ! सारिपुत्र स्थविर ने विम्वादेवी स्थविरी को आम्ररस से संतर्षित किया। शास्ता ने आकर पूछा-भिनुत्रो, वैठे क्या वातचीत कर रहे हो १ 'म्रमुक वातचीत।' 'भिनुत्रो, सारिपुत्र ने केवल अभी राहुल-माता को आम्रस से सतर्पित नही किया, पहले भी किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही:-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व काशी ग्राम के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख ग्रहस्थी स्थापित की। माता पिता के मरने पर ऋपिप्रब्रज्या ले हिमालय प्रवेश में ग्रामञ्जा तथा समापित्त याँ प्राप्त की। फिर ऋपियों की मण्डली के सरदार हो, बहुत समय व्यतीत होने पर, नमक-खटाई खाने के लिये पर्वत से उत्तर, चारिका करते हुये वाराणसी पहुँच, उद्यान में रहने लगे।

ऋषि-समूह के सदाचार के प्रताप से इन्द्र भवन काँपने लगा। शक ने ध्यान देकर कारण का पता लगाया, और सोचने लगा—इन तपस्वियों को यहाँ से उखाड़ने का प्रयत्न करूँ गा। जब इन्हे रहने को स्थान न मिलेगा, कष्ट सहते हुये घूमेगे, तो इनका चित्त एकाग्र न होगा। इससे मेरा दुख दूर होगा। 'क्या उपाय किया जाय' सोचते हुये उसे यह उपाय स्का—ऋाधी रात के बाद राजा की पटरानी के शयनागार में प्रवेश कर श्राकाश में खड़ा होकर कहूँगा: श्रन्दर के पके श्राम को खाने से मद्रे ! तुके पुत्रलाभ होगा, श्रीर वह चकवर्ती राजा होगा। राजा देवी की बात सुन कर पके श्राम के लिये उद्यानमेजेगा। में श्रामों को श्रन्तर्धान कर दूँगा। राजा को कहेगे—बाग में श्राम नहीं है। राजा के यह पूछने पर कि कौन खा जाते हैं उसे बताया जायगा कि तपस्वी खा जाते हैं। इसे सुन राजा तपस्वियों को पिटवा कर निकलवा देगा। इस प्रकार ये कष्ट पायेगे। उसने श्राधी रात के बाद शयनागार में प्रविष्ट हो, श्राकाश में खड़े हो, श्रपना देवेन्द्र होना प्रकट कर उसके साथ बात चीत करते हुये पहली दो गाथाये कही:—

श्रव्भन्तर नाम दुमो यस्स दिव्बमिदं फर्नं, भुत्वा दोहळिनी नारी चक्कवित्त विजायित ॥ त्वच्च भद्दे महेसीसि साचासि पतिनो पिया श्राहरिस्सित ते राजा इदं श्रव्भन्तर फल ॥

[ अन्दर वह वृद्ध है, जिसका यह दिन्य फल है | दोहद वाली नारी हसे खाकर चक्रवर्ती पुत्र पैदा करेगी | हे सद्रे ! तू महिणी है और पित की प्यारी है । राजा तेरे लिये यह अवभन्तर फल मगा देगा |]

इस प्रकार राक देवी को ने दो गाथाय वह 'न् अप्रमाठी हो, देर न करना, 'कल राजा को कहना' अनुशासन कर अपने निवास-स्थान को गया। दूसरे दिन नेवी रोगिणी ना टंग यना नेविकाओं को रशारा कर लेट रही। ऊपर उठे रवेन-अप के नीचे मिहासन पर नेव नाटक देगने हुये राजा ने देवी कों न देख नेविकाओं में प्रमा—देवी कहीं है।

"देव! रोगिणी होगउँ है।"

उनने देवी के पान जा, वहा पात बैठ, पीट मलते हुये पूछा— ''मर्ट ! नया कप्ट है !''

''महाराज ! प्रीर नां कोई कष्ट नरी है, हा दोहद उत्तन हुम्रा है।"

"भद्रो क्या चाहती है ?"

"देव ! श्रन्दर का फन।"

"यह प्रन्दर का प्राम कहाँ होता 🕻 🖰 🤊

'देव ! मैं ग्रन्दर के ग्राम को नहीं जानती है । लेकिन वह मिलेगा तो जीऊँगी, न मिलेगा नहीं जीऊँगी ।"

'तो शिन्ता गतकर, मगवारेंगे' कह राजा ने देवी को श्राश्वासन दिया। फिर उठ, जाकर राजिंग्हासन पर वैठ श्रामात्यों का बुनवाकर पूछा—देवी को श्रान्दर के श्राम का दोहद पेदा हो गया है। क्या किया जाय!

"देव दो श्रामों के बीच में स्थित श्राम ग्रन्टर का श्राम है। उत्रान में भेजकर दो श्रामों के बीच में राहे श्राम के फल मगवा कर देवी को दिलायेंगे।"

'त्रज्हा' इस नरह का न्याम लाखो यह राजा ने उत्यान भेजा। शक ने श्रपने प्रताप से उद्यान के ख्रामों को खाये जैसे करके अन्तर्धान कर दिया। ख्राम के लिये गये खादिमियों ने सारे उद्यान मे ध्रम एक ख्राम भी न पा, जाकर राजा से कहा—उद्यान में ख्राम नहीं है।

"ग्रामों को कौन खाते हैं ?"

"देव ! तपस्वी खाते हैं।"

"तपस्वियों को उद्यान से पीट कर निकाल दो।"

मनुष्य ने 'श्रच्छा' कह निकाल दिया। शक्त का उद्देश पूरा हो गया। देवी श्राप्रफल का श्राग्रह करके पड़ी रही।

राजा को जब ख्रौर कुछ नही सूक्ता तो स्रमात्यो तथा ब्राह्मणों को एकत्र कर पूछा-स्रान्दर के स्राम के बारे मे जानते हो ?

"देव ! परम्परा से यही सुना है कि अन्दर का आम देवताओं का भोग्य-आम होता है। वह हिमालय में कञ्चन-गुफा में होता है।"

''उस ग्राम को कौन ला सकेगा १"

ें वहाँ कोई स्राटमी नहीं जा सकता। एक तोते के बच्चे को वहाँ मेजना, चाहिये।"

उस समय राजकुल में एक बड़े शरीर वाला तोते का बचा था— कुमारों की गाड़ी के पहिये की नाभी जितना । वह शक्तिशाली था, प्रज्ञावान् या और था उपायकुशल । राजा ने उसे मंगवाकर कहा—तात ! मैं तुम्हारा बहुत उपकार करता हूँ । सोने के पिजरे में रहते हो । सोने की थिलया में मधु और लाजा खाते हो । शक्कर का पानी पीते हो । तुम्हें भी हमारा एक काम पूरा करना चाहिये ।

"देव । कहे।"

"तात । देवी को अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है। वह आम हिमालय में कञ्चन-गुफा में है। वह देवताओं का भोग्य है। वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता। तुक्ते वहाँ से फल लाना चाहिये।"

"देव । श्रन्छा लाऊँगा।"

राजा ने सोने की थाली में मधु-खील खिला, शकर का शर्वत पिला, सौ तरह के पके हुये तेल से उसे पद्धों के बीच में चुपड़, दोनों हाथों में लें, खिडकी में खड़े हो आकाश में छोड़ दिया। वह भी राजा के प्रति नम्रता दिखा, आकाश में उडते हुये मनुष्य-पथ से आभल हो हिमालय में पहुँचा। वहाँ हिमालय की प्रथम-पिक के अन्दर रहने वाले तोतों के पास जा पूछा—अन्दर का आम किस जगह है १ मुक्ते वह स्थान वताये।

"हम नही जानते। दूसरी पिक के अन्दर के जानते होगे।" उनसे सुन वह वहाँ से उड दूसरी पिक के अन्दर पहुँचा। वहाँ से तीसरी, चौथी, पाँचवी तथा छठी। वहाँ भी तोतो ने यही कहा—हम नहीं जानते, सातवीं पिक के अन्दर के तोते जानते होगे। उसने वहाँ भी पहुँचकर पूछा—अन्दर का आम कहाँ है ? बताया—अमुक स्थान पर कञ्चन-पर्वत के अन्दर।

"भें उसके फल के लिये श्राया हू। सुके वहाँ ले चलकर उसका फल दिलाशो।"

"वह वैश्रवगा (कुवेर) महाराज राम्गोग्य है। वहाँ नहीं जाया जा सकता। सारा एक, जा में लगाकर लोटे की सान जालियों से घिरा है। हजार-करोड़ कुम्भगड़ राजम रक्ता करने हैं। उनको दिग्याई दे जाने पर जान नहीं यच सकती। करपारम्भ की आग और श्रवीचि महानरक की तरह का स्थान है। यहाँ जाने की हुक्छा न वर।"

> "यदि तुम नहीं जाने, नां मुक्ते स्थान यता दो।" "तो श्रमुक श्रमुक्त गस्ते से जा।"

यह उनने कथनानुमार टीक रास्ते से वर्ग पहुंच, दिन भरिष्ठपारहा।
श्राधी-रात के बाद रास्तों के सोने के समय श्रन्थर के श्राम के पास जा एक
मूल के बीच ने राने: शने: चढने लगा। लांह-जाली ने 'किली' श्रावाज की।
रास्तत जागकर तांते के बन्ने का देख पकट कर विचार करने लगे—
यह श्रामचोर है। इसे नया दएट दें। एक बीला—इने मुँह में डालकर
निगल जाऊँगा। दूसरा बोला—हाथ ने मनकर पींछ कर बिटोर दूँगा।
तीसरा बोला—हो दुकरें करके श्राहों पर पक्षा कर खा जाऊँगा।

उसने उनका दएइ-विधान सुनकर भी विना भयभीत हुये पूछा—है राजसो ! तम किसके श्रादमी हो ?

"वैश्रवण महाराज के।"

'नुम भी एक राजा के त्रादमी हो। मैं भी एक राजा का ही श्रादमी हूं। वाराग्सी राजा ने मुक्ते श्रान्दर के फल के लिये भेजा है। मैं वही श्रापने राजा के लिये जीवन परित्याग करके श्राया हूं। जो श्रापने माता, पिता तथा स्वामी के लिये जीवन बिलदान करता है, वह देवलोक में ही पैदा होता है। इसलिये मैं भी इस तिर्थक् बोनि से मुक्त होकर देवलोक में पैदा होऊँगा।"

यह कह तीसरी गाथा कही:-

भतुरत्ये परक्कन्तो यं ठानसधिगच्छति, ' सूरो श्रत्तपरिचागी लसमानो भवासहं ॥

N. Part

[स्वामी के लिये प्रयत्न करने वाला, शूर तथा स्रात्मत्यागी जिस स्थान को प्राप्त होता है, मैं भी उसी स्थान को प्राप्त होऊँगा ।]

इस प्रकार इस गाथा से उसने उन्हे उपदेश दिया। उन्होने उसका उपदेश सुन सोचा—यह धार्मिक है। इसे मार नही सकते। इसे छोड़ दे। वे तोते के बच्चे को छोड़कर बोले—तोते। हमारे हाथ सेत् मुक्त है। सकुशल जा।

''मेरा श्राना व्यर्थं मत करो । मुक्ते एक फल दे दो ।"

"तोते ! तुमे एक फल देने का हमारा अधिकार नहीं है। इस बृक् के आमों पर अङ्ग लगे हैं। एक का भी फर्क पड़ने पर हमारा जीवन नहीं रहेगा। कुवेर के क्रुद्ध होकर एक बार देखने से ही गरम तवे पर डाले तिलों की तरह हजार कुम्भाएड भुन कर बिखर जायेगे। इसलिये उमे नहीं दे सकते। हाँ मिलने का स्थान बता सकते हैं।"

'कोई भी दे। मुक्ते तो फल ही चाहिये। मिलने का स्थान ही बताये।"

"इस कञ्चन-पर्वत के अन्दर जोतिरस नाम का तपस्वी अप्रिमे हवन करता हुआ कञ्चन-पत्ति नाम की पर्णशाला मे रहता है। उसकी वैश्रवण से घनिष्टता है। वैश्रवण उसके पास नियम से चार फल भेजता है। उसके पास जा।"

वह 'अञ्जा' कह तपस्वी के पास पहुँच, प्रणाम कर एक श्रोर बैठा। तपस्वी ने पूछा-कहाँ से श्राये १

"वाराणसी राजा के पास से।"

"किस लिये आये १"

"स्वामी! हमारे राजा की रानी को पके अन्दर के आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। उसके लिये आया हूँ। राज्यसों ने मुक्ते स्वयं पका आम न दे आप के पास मेजा है।"

''तो बैठ, मिलेगा।"

वैश्रवण ने उसके पास चार फल मेजे। तपस्वी ने उनमे से दो खाये। एक तोते को खाने के लिये दिया। उसके खा चुकने पर एक फल छीके मे रख, तोते की गरदन मे डाल 'श्रय जा' कह तोते को विदा किया। उसने वह लाकर देवी नो दिया । उसने उसे न्या दोहद को शान्त किया । लेकिन उसके कारण उसे पुत्र नहीं हुआ ।

शास्ता ने यह भर्ग-देशना ला जानक का मेल बैटाया। उस समय देवी राहुल-माना थी। तांना श्रानन्द या। पदा श्राम देने वाला तपस्वी सारिपुत। उद्यान में रहने वाला नयर्त्वा में ही था।

### २ = २. सेय्य जातक

"सैय्यगो मेय्यगो होति..." यह शास्ता ने जैतवन में विहार करते समय कोशल-नरेश के एक श्रमात्य के बारे में नहीं।

## क. वर्तमान कथा -

वह प्रमात राजा का यहन उपकारी था, तय काम कर देने वाला। राजा ने उने प्रपना यहत उपकारी जान महान सम्पत्ति दी। दूसरे ईपीलुओं को यह नहन न हुन्ना। उन्होंने चुगली खा राजा का मन उसकी ग्रोर के खट्या कर दिया। राजा ने उनके कहने पर विश्वास कर, प्रपराध की जाँच न कर, उस निटोंप सटाचारी को जंजीर से वंधवा केंद्रनाने में डलवा दिया। यह वहाँ श्रकेला रहता हुन्ना सटानार के कारण निच्च की एकाम्रता को प्राप्त हां, संस्कारों पर विचार कर स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुन्ना। त्रागे चलकर राजा ने उसे निटोंप समभ जजीर तुज्वा, पहले जितनी सम्पति दी थी उनसे भी श्रधिक दी। यह शास्ता को प्रणाम करने की इन्हा से यहुत सुगन्धि, माला श्रादि ले विहार गया। वहाँ तथागत की पूजा कर, प्रणाम कर, एक श्रोर वेटा। शास्ता ने उसका कुशल समाचार पूछते हुए कहा—"सुना सुम्हारा श्रनर्थ हुन्ना है ?"

''हाँ भन्ते, ग्रनर्थ हुग्रा, लेकिन भैने उस ग्रनर्थ से भी ग्रर्थ निकाल लिया। कारागार में वैठकर स्रोतापत्ति फल प्राप्त किया।" "उपासक, केवल तू ने ही अनर्थ में से अर्थ नहीं निकाला, किन्तु पुराने पडितों ने भी अनर्थ में से अर्थ निकाला ही है" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख में पैदा हुए । बड़े होने पर तत्त्वशिला जा शिल्प सीखा। पिता के मरने पर राजा बन दस राज-धर्मों का उल्लंघन न करते हुए वह दान देता, शील की रत्ता करता, और उपोसथ (-ब्रत) रखता। उसके एक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित कर दिया। नौकर चाकरों ने जान, राजा को सूचित किया कि अमुक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित किया है।

राजा ने जाँच करवा जैसा हुआ या वैसा जान उसे निकाल बाहर किया—श्रव से तू मेरी सेवा मे मत रह। वह जाकर एक सामंत राजा की सेवा मेरहने लगा। शेष सारी कथा उक्त महासीलव जातक में आई कथा की तरह ही है।

इस कथा में भी उस राजा ने तीनवार—परीक् कर उस श्रमात्य की बात मान वाराण्सी राज्य लेने की इच्छा की । बड़ी भारी सेनाले वह राज्य सीमा पर श्रा पहुँचा । वाराण्सी राजा के ५०० महा योद्धात्रों ने यह समा-चार सुन, राजा से निवेदन किया—देव ! श्रमुक राजा वाराण्सी राज्य लेने की इच्छा से जनपद चीरता हुश्रा चला श्राता है। हम जाकर उसे वहीं पकड़ें।

"मुक्ते पराई हिसा से प्राप्त राज्य की आवश्यकता नहीं। कुछ मत करो।"

चोर-राजा ने आकर नगर को घेर लिया। मंत्रियों ने फिर राजा से निवेदन किया—देव। हम उसे पकड़ ले ? राजा ने उत्तर दिया—कुछ करने की आजा नहीं है। नगर-द्वार खोल दो। वह स्वय अमात्यो सहित ऊँ चे तल्ले पर सिंहासन पर जा बैठा। चोर-राजा ने चारों दरवाजों से अपने आदमी

महासीलव जातक ( ११ )

धुसा, नगर में प्रविष्ट हो, प्रासाद पर चढ, श्रमात्यों सहित राजा को पकरवा, जजीरों से बंधवा, कारागाम में डलवा दिया।

राजा ने बंधनागार या कारागार में बैठे बैठे ही चीर राजा के प्रति भंजी भावना करते हुए मैंनी ध्वान प्राप्त किया। उसकी मैंनी के प्रताप से चार राजा के गरीर में जलन पदा हुई। सारा शरीर दो मशालों ने भुलस दिए की तरह होगया। उसने महान पीट्रा श्रमुभव करते हुए पूछा—(इस मुख का) क्या कारण है।

"तुमने नदाचारी राजा को कारागार में ढलवाया है, उसी से यह दुरा पेटा हुआ होगा।"

उनने जा कर बोधिसत्य ने समा माँग ली श्रीर उसका राज्य लौटा दिया—तुम्हारा राज्य तुम्हारे ही पाछ रहे। श्रव से तुम्हारे शत्रुश्रों की जिम्मेटानी मुक्त पर है। उन दुष्ट श्रमात्य की राज-टर्स्ट दे, वह श्रपने नगर को ही लीट गया। नोधिमत्य ने श्रलहृत केंचे तल पर श्वेत-छन्न के नीचे राज्य सिंहानन पर बैट, हर्ट गिर्ट बैटे श्रमात्यों से बात चीत करते हुए पहली दो गायाएँ कहीं:—

> सैय्यंतो सेय्यसो होति यो सेय्यस्पसेवति, एकेन संधिं क्लान सतं यज्मे श्रमोचिं। तस्मा सन्देन लोकेन संधिंकत्वान एकको, पेरच समां निगन्देय हदं सुणाथ कामयो॥

[जां श्रेण्ट कार्यकर्ता है, उस श्रेण्ट कार्य करने वाले का कल्याण होता है। एक से मेल करके सी वढ़ होने वालों को मुक्त कराया। इस लिये सब काशीवासी यह मुनें श्रोर श्राकेला श्रादमी सारे लोक से मैत्री भावना कर मर कर स्वर्ग प्राप्त करे।]

इस प्रकार वोधिसत्व ने जनता को मैत्री भावना के लाभ वता बारह योजन के वाराण्सी नगर का श्वेत-छत्र छोड़, हिमालय में प्रविष्ट हो ऋषि प्रवच्या ग्रहण की।

<sup>ै</sup> मैत्री भावना से विचार-समाधि कामावचर-लोक में जन्म देती है श्रीर श्रर्पण से गणलोक में।

शास्ता ने सम्यक् सम्बुद्ध होने पर तीसरी गाथा कही— इदं वत्वा महाराजा कंसी वाराणसिगाहो, धनु तूणिञ्ज निक्लिप सञ्जमं श्रान्कुपागिम ॥

[यह कह वाराण्सी पर अधिकार करने वाला राजा कंस, धनुष श्रौर त्णीर छोडकर सयम के मार्ग पर आरुढ हो गया।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय चीर-राजा त्रानन्द था । वाराणसी राजा तो मैं ही था ।

# २८३. वड्ढकीसूकर जातक

"वरं वरं त्व .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय धनुगाहतिस्स स्थावर के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

प्रसेनजित राजा के पिता महाकोशल ने विम्बिसार राजा को अपनी लड़की कोशल-देवी व्याहने के समय उसके स्नान-चूर्ण के मूल्य के तौर पर उसे काशी गाँ। दिया जिससे लाख की आदमनी होती थी। अजातशत्रु के पिता की हत्या करने पर कोशल देवी भी शोकाभिभूत हो मर गई। तब प्रसेन जित राजा ने सोचा—अजात शत्रु ने पिता को मार डाजा—स्वामी के मरणशोक से मेरी बहन भी मर गई। मैं इस पितृ-घातक चोर को काशी गाँव नहीं दूँगा। उसने अजातशत्रु को वह गाँव नहीं दिया। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय समय पर युद्ध होता। अजातशत्रु तरुण था, सामध्य-वान था, प्रसेनजित था बूढ़ा। वह बार बार पराजित होता, महा-कोशल के भी आदमी बहुत करके पराजित हो गए। राजा ने अमात्यों से पूछा—हम बार बार हार जाते हैं, क्या करना चाहिये !

'देव ! श्रार्य (= भिन्नु) मंत्रणा में बड़े पट्ट होते हैं। जेतवन विहार में भिन्नुयों की बात-चीत मुननी चाहिये।"

राजा ने चर-पुरुपों को प्राज्ञा दी—नमग समय पर उनकी वात-चीत सुनो । वे तब में वैसा वरने लगे ।

उस समय दो गृर स्थिर बिनार नी मीमा पर पर्ण-शाला में रहते थे। उत्तर स्थिय थ्रोर धनुगाहतिस्म स्थितर। उनमें से धनुगाहतिस्म स्यितर राजि के पाले थ्रीर मध्यम पहर में सो. थ्राप्तिरी पहर में उठ, जलावन को तोड़, श्राम बाल, धेठे ही बैठे बांले—भन्ते उत्तर स्थिवर!

**''क्या है भन्ते निसारयविर १'** 

"क्या द्याप सो रहे हैं !"

"न सोते हों, तो क्या करेंगे !"

"उठ कर बेटें।"

वह उट वेटे । उन्होंने उत्तर स्वविर से कहा-

"यह तुम्हारा लोभी महापेट्ट कोशल (नरेश) चाटी भर भात को ही गन्दा करता है। युद राचालन कुछ नहीं समभता। हार-गया ही फहलयाता है।"

"तो उसे क्या करना चाहिये १"

उस समय चर-पुरुष राहे उनकी बात चीत सुन रहे थे। धनुगाह-तिस्स स्यविर ने युद्र के बारे में श्रापना विचार कहा—

'भनते! युद्ध में नीन तरह के व्यूह्य होते हैं—पद्म-व्यूह, चक्र-व्यूह श्रीर राक्ट व्यूह। श्रजातशतु को पब उने के इच्छुक को चारिये कि वह अस्क पर्वत की कोटा में दो पर्वतों की श्रोट में मनुष्यों को छिपा, श्रागे दुर्वल सेना दिग्वाए। किर शत्रु को पर्वत में पा, पर्वतों के वीच में प्रविष्ट हुश्रा जान, प्रवेश-मार्ग को वन्ट कर दे। इस प्रकार श्रागे श्रीर पीछे दोनों श्रोर पर्वत की श्रोट से कृद कर शोर मचाते हुए उसे घेरलें, जैमे जाल में फॅसी मछली श्रथवा सुट्टी में श्राया मेडक का वच्चा। इस प्रकार उसे प्रकड़ा जा सकता है।"

चर-पुरुषों ने यह वात राजा से कही। यह सुन राजा ने संग्राम-दुन्दुभी वजवायी श्रौर जाकर शकट-व्यूह वना श्रजातशनु को जीता पकड़-वाया। फिर श्रपनी लड़की वजिर कुमारी भाँजे को व्याह, उसके स्नान-मूल्य के तौर पर काशी गाँव दे विदा किया। वह समाचार मित्तु-संघ में फैल गया।
एक दिन भित्तुं श्रों ने धर्म-सभा में बैठे बैठे चर्चा चलाई—श्रायुष्मानो ।
कोशल राजा ने धनुग्गहतिस्स की मत्रणा के श्रनुसार श्रजात शत्रु को जीत
लिया। शास्ता ने श्राकर पूछा—भित्तुश्रो, बैठे क्या वात-चीत कर रहे हो १

"श्रमुक बात-चीत।"

"भित्तुत्रो, न केवल ग्रभी, धनुगाहतिस्स युद्ध-मत्रणा मे पटु है, किन्तु वह पहले भी पटु रहा है।" इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व जंगल में चृत्त-देवता होकर उत्पन्न हुए। उस समय वाराण्सी के पास एक बढ्इयों का गाँव था। उनमें से एक बढ़ई लकड़ी के लिये जगल गया। वहाँ उसने गढ़े में पड़े एक सुअर-बच्चे को देख घर, लाकर पोसा। वह बड़ा होकर महान शरीर वाला, टेढ़ी डाढो वाला, किन्तु सदाचारी हुआ। बढ़ई द्वारा पोसे जाने के कारण उसका नाम बढ़ई-सूअर ही पड़ गया। वह बढ़ई के चृत्त छीलने के समय थ्यनी से चृत्त को उलटता पलटता, मुँह से उठा कर वासी (छुरी-कुल्हाड़ी) फरसा, क्खानी, तथा मोगरी ला देता। काले डोरे का सिरा पकड़ लेता।

वह बढई, कोई इसे खा न जाय, इस भय से ते जाकर जगल मे छोड़ आया। उसने भी जगल मे चेमकर, सुखकर स्थान खोजते हुए एक पर्वत की आट मे एक महान गिरि-कन्दरा देखी, जहाँ खूब कन्द मूल थे और सुख से रहा जा सकता था। सैकड़ों सूत्रार उसे देख उसके पास पहुँचे। उसने उन्हें कहा—''मै तुम्हे ही ढूँ ढता था। तुम यहाँ मिल गए। यह स्थान रमणीए है। मै अब यही कहूँगा।"

''सचमुच यह स्थान रमणीए है, लेकिन यहाँ खतरा है।"

"मैने भी तुम्हे देखकर यही जाना । चरने के लिये ऐसी श्रच्छी जगह रहते हुए भी शरीर मे मास रक्त नहीं है । यहाँ क्या खतरा है ११

"एक न्याघ्र प्रातःकाल ही आकर जिसे देखता है, उसे उठा ले जाता है।" 'नया यर लगातार ते जाता है या कभी कभी १"

"लगानार ।"

"व्याग वितने हैं ?भ

"एक ही।अ

"तुम इतने हाँ एक ने पार नहीं पा सबने १"

"तौ नती सकते।"

'भे उसे पकरूँगा, तुम केवल गेग करना करना। वह व्याघ कहाँ रहता है "

"इन पर्वत में।"

उसने रात यो ही स्यारों को नगा, युर भंचालन का विचार करते हुए 'ब्यूह तीन तरह के होने हैं—पदा-ब्यूह, नक-ब्यूह तथा शकट-ब्यूह' कह पदा-ब्यूह का निश्चय किया। वह उस मृमि-भाग से परिचित था। इसलिये यहाँ युद्ध की यंजिंगा करनी चाहिये, सोच उसने पाहुरों छौर उनकी माताछों को बीच में क्या। उनके गिर्ट बाँक मृप्यरियों को, उनके गिर्द बने-सूत्ररों को, उनके गिर्ट बार करने में ममर्थ, बलवान मृत्ररों के दस दस, बीस बीस के कुएड जहाँ तहाँ स्थापिन किए। अपने राहे होने के रयान के त्रागे एक गांल गटा खुदबाया। पीछे से एक छाज की तरह, क्रमानुगार नीचे होता हुआ। टलवान भृमि के महशा। उनके सार सनर यो दा मूल्लरों को नहाँ तहाँ 'मतडरें' कह नियुक्त करते हुए अपने दय हो गया।

व्यान ने उठकर देन्य कि समय हो गया। उसने जाकर उनके सामने के पर्यत-तल पर गारे हो लागि संगर हो प्रांगे सोल सूलरों को देसा। यटई-सूल्लार ने सूलरों का इशारा किया कि ने भी उन भी लोग घर कर देखें। उन्होंने नैसे देखा। व्याव्य ने मुँह रोग्ल कर तास लिया। सूल्लारों ने भी नैसे किया। व्याव्य ने पेशान किया। मूल्लारों ने भी किया। इस प्रकार जो जो उसने किया, वहीं उन्होंने भी किया। वह सोचने लगा—पहले सूल्लार मेरे देखने पर भागने का प्रयत्न करते हुए भाग भी नहीं सकते थे, ल्लाज विना भागे मेरे प्रति-शत्तु वन जो में करता हूं, वह करते हैं। एक केंचे से स्था पर खड़ा हुल्ला उनका नेता भी है। ल्लाज में गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है।

वह रक कर अपने निवास स्थान को लौट गया। उसके मारे मास को खाने वाला एक कुटिल, जॉटल तपस्वी था। उसने उसे खाली आता देख उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही:—

> वरं वरं त्वं निहनं पुरे चरि श्रस्मिं प्रदेशे श्रभिक्षुय्य स्करे, सोदानि एको व्यपगम्य कायसि बलन्तु ते व्यग्ध नचन्ज विन्जति ॥

[पहले त् इस प्रदेश के सूत्रारों को श्राभिमृत कर उनमें से श्रुच्छे श्रुच्छे मार कर खाता था। श्रव एक श्रोर श्रकेला होकर ध्यान कर रहा है। हे व्याश! श्राज तुभा में बल नहीं है।]

> यह सुन व्याघ्र ने दूसरी गाथा कही:— इसे सुदं यन्ति दिसोदिसं पुरे भयदिता लेखगवेसिनो पुथू, ते दानि सगंम्म रसन्ति एकतो यत्थदिता दुप्यसहज्ज मे मया॥

[पहले ये डर के मारे श्रपनी श्रपनी गुफाश्रो को खोजते हुए जिस तिस दिशा में भाग जाते थे। श्रव एक जगह इकट्ठे होकर श्रायाज लगाते हैं। श्राज मेरे लिये इनका मर्दन करना दुष्कर है।]

इस प्रकार उसे उत्साहित करते हुए कुटिल तपस्वी ने कहा—जा तेरे चिंग्घाड कर छलाग मारने पर सभी डर कर तितिर-वितिर हो भाग जायेगे। उसके उत्साह दिलाने पर व्याघ वहादुर बन फिर जाकर पर्वत शिखर पर खड़ा हुआ। बढ़ई-सूत्र्यर दोनों गढो के बीच मे खड़ा था। सूत्र्यर वोले—

"स्वामी महाचोर फिर ग्रा गया है।"

"डरो मत । श्रव उसे पकड़ूँगा।"

व्याघने गरज कर बढई-सूत्रार पर ग्राक्रमण किया। सूत्रार उसके ग्रपने ऊपर ग्राने के समय जल्दी से पलट कर सीधे खने गढ़ें में जा पटा। व्याघ वेग को न रोक सकने के कारण ऊपर ऊपर जाकर छाज की तरह के टेढें खने गढ़ें में श्रत्यन्त वीहड़ जगह गिर कर ढेर सा हो गया। सूत्रार गढें से निकला। उसने विजली की तेजी से जा व्याघ की जाँचों में श्रपनी काँपों ने प्रहार कर नाभि तक चीर टाला । किर पांच प्रकार का मधुर मांस कांपों से लपेट व्याम के मस्तक को छेद "लो ग्रपने शनू को" कह उठाकर गढ़ से चाहर किया । पहले जो ग्राये उन्हें मास मिला । पीछे घ्राने वाले उनका मुँह मूँ पते किरते ये कि व्याप-मांस बैसा होता है ? मृश्ररों को ग्रमी सन्तेष नहीं था । यह उन्मुखर ने उनका ग्राकार प्रकार देग पृक्षा—क्या ग्रमी सन्तृष्ट नहीं हो ?

'स्वामी, इस एक व्याघ के मारे जाने मे क्या लाग १ दूतरे दत्त भाग ला सक्ते बाला मुटिल रुपस्त्री जीता ही है।"

"यह बीन है १"

"एक तुराचारी तपस्वी।"

'जनती क्या सामर्थ्य है जब ब्याघ भी मैंने मार छाला।'' यह उसे पराने के लिये सूचर समृत के साथ चला।

कृटिल तपली ने जब देरा कि व्याघ को देर हो रही है तो सोचने लगा कि कहीं स्थाने ने व्याघ को पकड़ नो नहीं लिया है। यह जिधर से न्यूपर थ्रा रहे थे, उभर ही जारहा था। स्थाने यो प्राता देख थ्रपना सामान लेकर भागा। स्थाने ने पीछा किया। यह सामान छोड़कर जल्दी से गृलर के पेड़ पर चढ़ गया। म्ह्यर बोले—स्वामी। हम मारे गये। तपली भागकर बुक्त पर चढ़ गया।

> ''यह कीनसा खन्न है ।'' ''यह गूलर खन्न हैं'

उसने स्त्रिरयां को श्राज्ञा दी कि वे पानी लायें, स्त्रर-यन्त्रों को श्राज्ञा दी कि वे सोदें, श्रीर बड़े दांता वाले स्त्र्रारों को कहा कि वे जड़े कारें। फिर स्वयं गूलर की सीधी मोटी जड़कों फर्से से काटते हुये की तरह, एक प्रहार से ही गूलर को गिरा दिया। घर कर खड़े स्त्र्रारों ने कुटिल तपस्वी को जमीन पर गिरा, हुकड़े टुकड़े कर, हिंडुयाँ मात्र छोड़ खा हाला। फिर वर्डई-स्त्र्रर को गूलर की जड़ मे ही बिठा, कुटिल तपस्वी के शङ्क में ही पानी मगवा, श्रीभें पिक कर राजा बनाया। एक तक्या स्त्र्रारी का श्रीभेपक कर उसे उसकी पटरानी बनाया।

उस दिन से आज तक राजाओं को गूलर के श्रेष्ठ पीढ़े पर विठा कर तीन शिक्षों से उनका अभिपेक किया जाता है। उस वन-खरड में रहने वाले देवता ने यह आश्चय्ये देख एक खोह में सूत्रारों के सामने खड़े हो तीसरी गाथा कही:—

> नमत्थु सद्घानं समागतानं दिस्वा सयं सक्षवदामि श्रब्सतं, व्यग्य मिगा यत्थ जिनिसु दाहिनो सामगिया दाहबलेसु सुन्चरे॥

[ श्राये हुए ( स्त्र्यरों के ) सब को मेरा नमस्कार है। मैं इस श्रद्धत मैत्री-भाव को स्वयं देखकर नमस्कार करता हूँ। जहाँ दाँतों वाले मृगों (स्त्र्यरों) ने व्याव्र को जीत लिया। स्त्र्यरों मे एकता होने से ही वे मुक्त हुए।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय धनुगाह तिस्स बर्द्ध-सूत्र्यर था। वृत्त्व-देवता मै ही था।

## २८४. सिरि जातक

"यं उस्सुका सघरन्ति.. " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्री-चोर ब्राह्मण के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

इस जातक की वर्तमान-कथा पूर्वोक्त खिद्रद्वार जातक में आई ही है। इस कथा में भी वह अनाथ-पिण्डिक के घर में चौथी ड्योड़ी में रहने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> खिदरङ्गार जातक (१.४.४०)। १७

वाली मिण्या-धारणा वाली देवी रहती थी। उसने दरहक में-स्वरूप चीवन फरोड़ सोना लाकर कोठों में भर, श्रनाथ-पिएडव के माथ मैत्री स्थापित की। वह उस देवी को शास्ता के पाम ले गया। शास्ता ने उसे धर्मापदेश दिया। वह धर्मीपदेश सुन सोतापत्र हुई। तब से मेठ का धन पूर्ववन हो गया।

एक श्रावर शिन्यानी श्रीलद्धण बाह्यण ने सीचा कि स्रनाथ-पिण्डिक दिए होनर शिर ईश्वर हो गया। मैं उसे देग्वने जाने वाले की तरह जा उसके घर से श्री चुरा लाकें। वह उसके घर पर्न्चा। श्रानाथ-पिण्टिक हारा तरहत हो, कुशल-तेम पी बात होने पर जब उगमे पूछा गया कि किए लिये श्राये हो, तो वह दूँ हने लगा कि श्री कहाँ प्रतिष्टित है ? नेट का एक धुले शक्त क्षेमा एप्रेंश्वेत नुर्गा गोने के पिंजरे में वन्द या। उनकी कलगी में श्री प्रतिष्टित थी। बाह्यण ने बह देखा कि श्री मुर्गे की पलगी में प्रतिष्टित है। बोला—महामेट ! में पाँच सी विद्यार्थियों को मन्त्र पटाता हैं। एक मुर्गे के बारण जो समय श्रममय बोलता है, वे श्रीर में कष्ट पाते हैं। वह मुर्गा तमय से बोलने बाला है। में हसके लिये श्राया है। मुक्ते यह मुर्गा दे है।

'वादाण मुगां ले ले। में तुके मुगा देता है।"

'देता है' कहते ही उसकी कलगी से निकल कर श्री तिकने में रखीं
मिण में जा प्रतिष्टित हुई। बाहाण ने यह जान कि शी मिण में प्रतिष्टित हो
गई, उसे भी मौंगा। 'मिण भी देता हूं' कहते ही श्री मिण से निकल तिक्ये
पर रखी छुनी में जा प्रतिष्टित हुई। बाहाण ने यह जान कि श्री वहाँ प्रतिष्टित
है, उसे भी मौंगा। 'मगवाकर (ले) जा' कहते ही श्री सेठ की पटरानी पुण्यलच्ण-देवी के सिर में प्रतिष्टित हो गई। श्री-चोर बाहाण ने जब देखा कि श्री
वहाँ प्रनिष्टित हो गई, तब यह सोच कर कि 'यह वस्तु तो दी नहीं जा सकती है,
इसिलये मौंगी नहीं जा सकती' कहा—महा सेठ! में तुम्हारे घर श्री चुराने
के लिये श्राया था। श्री तुम्हारे मुगें की कलगी में प्रतिष्टित थी। जब वह
मुक्ते दे दिया गया, तो मिण में प्रतिष्टित हुई। जब मिण दे दी गई, तो छुड़ी
मे प्रतिष्टित हुई। जब छुड़ी दे दी गई, तो पुण्य-लच्णा देवी के सिर
मे प्रतिष्टित हुई। यह दी जा सकने वाली चीज़ नहीं, इसका नाम भी नहीं
लिया। मैं तुम्हारी श्री नहीं चुरा सकता। तुम्हारी श्री तुम्हारी ही रहे।

वह त्रासन से उठ कर चला गया।

श्रनाथ-पिएडक ने यह वात शास्ता को सुनाने की इच्छा से विहार जा, शास्ता की पूजा तथा वन्दना कर, एक श्रोर बैठ सारी बात तथागत से निवेदन की । शास्ता ने यह बात सुन 'ग्रहपित । दूसरो की श्री दूसरी जगह नहीं जाती । हाँ पूर्व समय मे श्रन्थ-पुर्ण्यों की श्री पुर्ण्यवानों के चरणों मे जा पहुँचीं कह उसके पूछने पर पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्मी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशी राष्ट्र मे ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख ग्रह्स्थी की। माता पिता के मरने पर वैराग्य हुआ तो घर छोड़ हिमालय प्रदेश में जा, ऋषि-प्रब्रज्या ग्रहण कर समापत्तियाँ प्राप्त कीं। किर बहुत समय वीतने पर नमक-खटाई खाने के लिए जन-पद लौट वाराण्सी-नरेश के उद्यान में रहने लगे। अगले दिन मिक्चाटन करते हुए हाथी-आचार्य्य के घर मिक्चा के लिये पहुँचे। वह उसकी चर्या तथा व्यवहार से प्रसन्न हुआ और मिक्चा दे, उद्यान में बसा, नित्य सेवा करने लगा।

उस समय एक लकड़ हारा जगल से लकड़ियाँ ला समय से नगर में प्रविष्ट न हो सका। शाम को एक देव-कुल में लकड़ियों की ढेरी का तिकया बना लेट रहा। देवकुल में रहने वाले बहुत से मुर्गे उससे थोड़ी ही दूर पर एक बच्च पर सो रहे थे। उनमें से ऊपर सोये मुर्गे ने प्रातःकाल बीठ गिराते समय नीचे सोये हुए मुर्गे के शरीर पर गिरा दी। "मेरे शरीर पर किसने बीठ गिराई" पूछने पर उत्तर दिया—

> "मैने गिराई।" "क्यों गिराई ?"

"ग्रसावधानी से।"

किन्तु, फिर भी उसने बीठ गिराई । तब दोनों में भगडा हो गया— "तुभमे कौन सा बल है १ श्रीर 'तुभ मे कोनसा बल है १"

नीचे सोए मुर्गे ने कहा—मुक्ते मार कर श्रङ्कार पर पका कर मेरा मास खाने वाला प्रातः काल ही एक हजार कार्णापण पाता है। ऊपर सोया हुआ मुर्गा वोला—त् इतने से ही मत गर्ज। स्थूल मास को खाने वाला राजा होता है। वादरी मांग खाने वाला सेनापति होता है श्रीर यदि स्त्री हो तो पटगर्ना होती है। श्रीर भेरे ग्रस्थि-मास को खाने वाला यदि रहस्य हो तो खजानची बनता है, यदि प्रवृज्ञित हो राज-रुल विश्वस्त होना है।

लकरहारे ने उनकी बात गुन गोचा—राज्य मिलने पर दजार की क्या श्रावश्यकता ? उसने धार में नक, ऊपर सोये मुगें को पकड़, मार कर श्रपने पटले में बांधा। फिर 'राजा वनृंगा' सोच, जा, गुले-द्वार से नगर में प्रमुख्य हो, मुगें की चमाी उतार, पेट सफ वर श्रपनी भाग्यों को दिवा— इस मुगें के मास को अच्छी तरह पका। उसने मुगें का माम श्रीर भाव तैयार कर सामने ला कर रखा—

'स्वामी ! म्वायें ।'

"भद्रे ! यह गात बड़े प्रभाव वाला है। इसे खाकर में राजा वनुगा श्रौर न् पटरानी बनेगी। इस भात और मांस को लेकर गद्रा क्लिसे जा नहाकर खार्वेगे।"

वे भात का बरनन किनारे पर एख नहाने के लिए उतरे। उस समय एवा से जुन्ध हुआ पानी आपर भात का बरनन बटा ले गया। नदी की धार में बहते उस बरतन को हाथियों को नहलाने वाले एक बटे हाथी-आचार्य ने देखा। उसने उठवाकर, उप,वाकर पूछा—इसमे क्या है !

''स्वामी । नात है श्रीर मुर्ने का मास है।''

उसने उसे बद करवा, उस पर मोट्र लगवा श्रपनी भार्यों के पास भेज दिया—जब तक हम न त्रायें तब तक हस भात को न बीटे। वह लग हहारा भी मुह में बालू श्रीर पानी भर जाने से, पेट फूल जाने के कारण भाग गया।

उस हायी-ग्राचार्य का एक कुल-विश्वस्त तपस्वी था दिव्य-चत्तु धारी। वह सोचने लगा कि मेरा तेवक हाथी के स्थान को नही छोड़ रहा है। उसे सम्पत्ति कव मिलेगी ? उसने दिव्य-चत्तु ते इसका विचार करते हुए उस ग्राटमी को देखा ग्रौर वात समक्त कर पहले ही जाकर हाथी-ग्राचार्य्य के घर बैठ रहा। हाथी-ग्राचार्य ने ग्राकर प्रणाम किया ग्रौर एक ग्रोर बैठ कर कहा—तपस्वी को मास ग्रौर भात परोसो। तपस्वी ने भात ले, मास दिये जाने पर, न ले कर कहा—इस मास को मैं वाटूंगा। 'भन्ते। वाँटे।' कहने पर स्थूल माँस आदि हिस्से करके स्थूल-मास आचार्य को दिलवाया। वाहर का माँस उसकी भार्या को और अस्थि-माँस स्वय खाया। जाते समय वह कह गया — आज से तीसरे दिन तूराजा होगा। अप्रमादी होकरे रह। तीसरे दिन एक सामन्त राजा ने आकर वाराणसी को घेर लिया। वाराणसी नरेश ने हाथी-आचार्य को राजकीय मेष-भूषा पहना, हाथी पर चढ़ा आजा दी — तू युद्ध कर। स्वय छिपे भेष मं सेना-सचालन करते समय एक तेज तीर से वीधा जाकर उसी समय मर गया।

उसे मरा जान हाथी-स्राचार्यं ने बहुत से कार्पाप्ण मगवा मुनादी कराई—जिन्हे धन की चाह हो वह स्रागे बढ़ कर लड़े । सेना ने मुहूर्त भर मे ही विरोधी राजा को मार डाला। स्रमात्यों ने राजा की शरीर-क्रिया कर सोचा—िकसे राजा बनाये ? उन्होंने निर्ण्य िकया—राजा ने स्रपने जीवन-काल मे स्रपना भेप हाथी-स्राचार्य्य को दिया स्रौर िकर इसी ने युद्र करके राज जीता। इसे ही राजा बनाये। उसे ही राज्याभिपिक किया। उसकी भार्यां को पटरानी बनाया। बोधिसत्व राजकुल-विश्वस्त हुए। शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला स्रीसम्बुद्ध होने पर ये दो गाथाएं कहीं:—

> यं उरसुका सङ्घरन्ति श्रलिक्किका बहुँ धनं, सिप्पवन्तो श्रसिप्पा च लिक्खिवा तानि भुक्षति । सब्वथ कतपुम्बस्स श्रतिच्चम्बेवपाणिनो, उप्पजन्ति बहु भोगा श्रप्पनायतनेसुपि ॥

[ ग्रमागे लोग जिस धन के सग्रह के लिये बहुत उत्सुक होते हैं, उने शिल्पी हो चाहे अशिल्पी हो, भाग्यवान् ही उपमोग मे लाते हैं। सर्वत्र दूसरे प्राणियो को छोडकर पुण्य-धान् प्राणी को ही भोग प्राप्त होते हैं, जहां से भोग नहीं प्राप्त होते वहां से भी।]

शास्ता ने ये गाथाये कह 'हे ग्रहपित ! इन प्राणियो के लिए पुराय के समान दूसरा त्रायतन नहीं है। पुरायवान के लिए जो खाने नहीं हैं, उनमें से भी रत्न पैदा होते हैं' कहा। फिर ये धर्मदेशना की—

एस देवमनुस्सानं सन्बकामददो निधी, यं यदेवाभिपत्थेन्ति सन्बमेतेनजन्मति ॥१॥ सुवरणता सुन्सरता सुत्ररहान सुरूपता,
शाधिपरचपरिवारा सन्द्रमंतन कन्मित ॥२॥
पदेसर्टा इन्सिर्ग घण्टा सिसुगम्मि यं,
देवरळाम्प दिव्येस सन्द्रमंतन सन्भति ॥३॥
भातुरियका च सम्पत्ति देवनोवं च या रति,
या च निन्नाणनम्पत्ति नन्द्रमंतेन सन्भति ॥४॥
मित्रमण्यसागम्स गोनिसो वे पयुअतो,
दिल्ला चिसुत्तिवसीभावो सन्द्रमंतेन सन्भति ॥४॥
परिसम्मित्रा विसंवर्गा च या च सावक्पारमी,
परचेन्द्रवेधि उद्यम्भि सन्द्रमंतेन सन्भति ॥६॥
एवं निर्दिद्वा एता यदिवं पुन्त्रसम्पद्रा,
नम्मा धीरा पर्न्सन्ति परिष्टता क्तपुन्ततं।

[यह (पुरय) सब देनता श्री तथा मतुष्यों की सभी कामनार्ये पूरी करने वाला खनाना है। इसमे जिय जिस की इच्छा करते हैं, यह सभी मिलता है।।१॥ मुक्य, मुस्वर, मुन्दर ग्राबार, मुन्दर गप, श्राधिपत्य ग्रौर परिवार इसने सभी कुछ मिलता है।।२॥ प्रदेश-गांच्य, एंश्वर्य, चकवतीं सुख ग्रौर दिव्य-लोकों में देवरा ग्रंथ मी—इसमें गभी कुछ मिलता है।।३॥ मानुपिक सम्पत्ति, दिव्य-लोक का ग्रानन्द ग्रोर निर्वाण सम्पत्ति—इससे सभी कुछ मिलता है।।४॥ मित्र-सम्पत्ति को प्राप्त कर उसका टीक उपयोग करने वाले को विद्या, विसुक्ति, वशीभाव इसने सभी कुछ मिलता है।।४। पटिसम्मिदा- ज्ञान,विमोच ग्रीर जो श्रावक-पारमिता है, प्रत्येप-योवि ग्रीर खंड भूमि भी—इससे सभी कुछ मिलता है।।६॥ यह जो पुर्य-सम्पत्ति है, यह ऐसी ही महान् प्रभाव वाली है। इसीलिए धीर पिरटत जन पुर्य-कर्व त्व की प्रशसा करते हैं।।७॥]

श्रव जिन जिन रत्नों मे श्रानाथ-पिधिडक की श्री प्रतिष्ठित हुई। उन सब को कहने के लिये यह 'कुक्कट' गाथा कही:—

१ खुद्दक पाठ, निधिकण्ड सुत्तं।

#### कुक्कुटमण्यो दगढो थियो च पुञ्जलक्खणो, उप्पजनित श्रपापस्स कतपुञ्जस्स जन्तुना ॥

[ पाप-रहित, पुरयवान् प्राणी को मुर्गा, मिण, छडी तथा स्त्री 'रत्न' पैदा होते हैं।]

गाथा कह कर जातक का मेल बैटाया। उस समय राजा श्रानन्द स्थिवर था। कुल-विश्वासी तपस्वी तो सम्यक् सम्बुद्ध थे।

# २८५. मिर्गासूकर जातक

"दरिया सत्तवस्सानि.. " यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय सुन्दरी की इत्या के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

'उस समय भगवान का सत्कार होता था, गौरक होता था' कथा खन्धक मे आई ही है। यहाँ सिक्ति कथा दी गई है। भगवान तथा मिक्कुसघ का जब पाँचो निदयों मे आई वाढ़ की तरह लाभ-सत्कार होने लगा, तो दूसरे तैथिंकों ने, जिनका लाभ सत्कार जाता रहा—स्य्योंदय के समय जुगुन की तरह निष्प्रम हो, इकट्ठे हो सलाह की—जब से अमण गौतम हुआ है, तब से हमारा लाभ सत्कार जाता रहा। कोई यह भी नही जानता कि हम भी हैं। किसके साथ शामिल होकर हम अमण्गौतम को निन्दित बना उसका लाभ-सत्कार नष्ट करें ? उन्हें सुभा कि सन्दरी के साथ मिलकर ऐसा कर सकेंगे।

एक दिन जब सुन्दरी तैर्थिको के आराम मे प्रवेश कर, प्रणाम कर खड़ी हुई तो उससे कोई नहीं बोला। उसके बार वार बोलने पर भी जब कोई नहीं बोला तो उसने पूछा—क्या आयो को किसी ने कष्ट दिया !

"नहन ! वया नहीं देखती है किश्रमण गीतम हमें कष्ट है, हमारे लाभ-मतकार को नण्ट कर गुमता है ?"

"भे उन बिगय में क्या कर नजती है ?"

'वरन त्रप्यान है, उति गुन्धर है। धमण गातम की श्रप्यश है, जनता को श्रानी बाद का निश्वास बरा, उसका लाम-स्टकार नष्ट कर ।'

उसने 'प्रच्या' कर स्थिकार किया और चली गई। उस दिन ने ग्राम को जब जनता शास्ता का धर्मांप्रदेश सुनरर नगर को लीटती, तो वर माला-गन्य, विलेशन, प्रम्, पहरूपन प्रादि सुमन्धियाँ ते जेतवन की ग्रीर जाती। ''कर्र जाती है १९'

"अमल गोनम के पात । म उत्तक नाथ एक गन्धज्दी में रहती हूँ"
कह किया एक वेकिको के पाराम (विचार) में रात बिता प्राटःकाल ही
जनवन के रास्ते ने उत्तर महक की छोर जाती। "क्यो सुन्दरी कहाँ गई
थी ?" पूछने पर उत्तर देती—

'अमगा गोतम के साथ एक माथ गन्धकुटी में रह कर उससे रित-की ए करके आई है।"

दसके कुछ दिन याद तिथिकों ने भूनों को कार्यापण देकर कहा— "जात्रों सुन्दरी को मार कर, श्रमण गीतम की कुटी के समीप कूड़े की ढेरी में छिपा खाखों।" उन्होंने वैसा ही किया। तत्र तिथिकों ने हस्ला मचाया— सुन्दरी नहीं दिखाई देती। राजा को खार दी। पूछा कही सन्देह है। कहा— इन दिनों जेतवन जाती थी। वहीं क्या हुखा, नहीं जानते।

गजा न श्राज्ञा दी—तो जायो उसे खोजो। तिर्धिक श्रपने तेवक ले, जेतवन पटुचे श्रीर खांजते हुये कूड़े के ढेर में देश उसे चारपाई पर लिया नगर में ला राजा से कटा—अमण गौतम के शिष्यों ने (श्रपने) शास्ता के पापकर्म को छिपाने के लिये बुन्दरी को मारकर मालाश्रों के कूड़े के ढेर में छिपा दिया।

"तो जात्रो, नगर मे घूमो।"

वे 'श्रमणों की करत्त देखों' श्रादि कहते हुए नगर की गलियों में घूम-फिर राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने सुन्दरी के शरीर को कच्चे श्मशान मे एक रि मचान बनवाकर उस पर रखवा दिया। श्रार्थ-श्रावकों को छोड़ शेष मणिस्कर ] १३७

श्रावस्ती-वासी नगर में, नगर के बाहर, उपवन में, श्रारण्य मे—सभी जगह भित्तुश्रों की निन्दा करते घूमते थे—शाक्य-पुत्र श्रमणों की करत्त देखों। भित्तुश्रों ने तथागत से यह बात कही।

शास्ता ने कहा-उन मनुष्यो का इस प्रकार प्रतिवाद करो: -

श्रमूतवादी निरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमीति चाह, उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥

[ श्रसत्य-वादी नरक में जाता है, जो करके 'नही किया' कहता है, वह भी नरक मे जाता है। दोनो ही प्रकार के नीच-कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं।]

राजा ने आदिमियों को नियुक्त किया कि पता लगाये कि किन दूसरों ने सुन्दरी को मारा है ? वह धूर्त उन कार्षापणों की शराब पी, एक दूसरे के साथ भगडा करते थे। उन में से एक बोला—तू ने सुन्दरी को एक ही प्रहार से मार दिया, उसकी लाश को मालाओं के कूड़े के ढेर में छिपा दिया। अब उसी से मिले कार्षापणों की शराब पीता है, अच्छा अच्छा। राजपुरुष उन धूर्तों को पकड़ कर राजा के पास ले गये। राजा ने पूछा—तुम ने मारा ?

''हाँ देव !'' ''किसने मरवाया !''

"दूसरे तैथिंको ने देव !"

राजा ने तैर्थिको को बुलवाकर आजा दी—जाओ, तुम सुन्दरी को उठवाकर उसके साथ नगर मे यह कहते हुए घूमो कि अमण गौतम को बदनाम करने के लिये हमने इस सुन्दरी को मरवाया। इस मे न गौतम का दोष है, न गौतम-आवकों का दोष है। उन्होंने वैसा किया। मूर्ख जनता तब अद्धायान् हुई। तैर्थिको ने भी मनुष्य-बध का दण्ड भोगा। तब से बुद्धों का सत्कार बढ़ गया।

एक दिन भित्तुत्रों ने धर्मसमा में बात-चीत चलाई—स्त्रायुष्मानो ! तैथिंक बुद्धों को कलङ्कित करना चाहते थे, स्वयं कलङ्कित हो।गये। बुद्धों का तो लाभ-सत्कार यह गया। शास्ता ने ग्राकर पृद्या—भिन्तुत्रो, यहाँ वैठे क्या दात चीत कर रहे हो ?

"श्रमुक बान चीतः"

"मिनुत्रों, हुनें को कोई कालिए नहीं लगा सकता। दुदों को पालिए लगा मकना बैगा ही है जैसे मिग को कालित्व लगा नकना। 'पूर्व रामय में मिल को बालित्व लगाने का प्रयत्न करने वाले कालित्व नहीं लगा संके' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व रामय में वागणागी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के रामय वीधिमत्त एक गाँव में ब्राह्मण कुल में पेटा हो, वहें होने पर काम-मोगों में दोप देख, निकलनर, हिमालय प्रदेश को नीन पर्यंत मालायें पार कर. तपस्त्री बन, पर्ण्याला में रहने लगे। उसके थोणी ही दूर पर मिण्-गुफा थी। वहाँ तीष्ठ गूप्तर गहते थे। गुफा के पास एक िंह घूमता था। मार्ग में उसकी प्रति-छाया पत्नी थी। विह की छाया देखा. उसके मारे स्थ्रारों का खून छोर मौंव मृख गया। उन्होंने सोचा—इस मिण के चमकदार होने से ही यह प्रति-छाया दिखाउँ देती है। इस मिण को मेला, भहा बना दें। वे समीप के एक तालाय में गये छोर वहाँ की चड़ में लेट ख्राकर मिण से बदन रगड़ने लगे। स्थ्रारों को एव माणे को मेला करने का कोई उपाय नहीं मुका, तो उन्होंने सोचा कि मिण को मेला करने का उपाय तपस्त्री से पूछे। बोधिसत्व के पास ख्रा, प्रणाम कर, एक छोर खड़े हो उन्होंने पहली दो गाथायें कहीं:—

दिया सत्तवस्सानि तिंममत्ता वसामसे, हन्छेम मिणनो शामं इति नो मन्तितं श्रहु । याव याव निघंसाम भीयो वोदायते मिण, इदब्रदानि पुष्छाम किं किच्चं इध मन्त्रसि ॥

[हम तीस जने सात वर्ष से मिण-गुफा में रहते हैं। हमने निश्चय किया है कि मिण की आभा नष्ट कर दें। ज्यों ज्यों रगड़ते हैं, त्यों त्यों मिण अधिक अधिक चमकती जाती है। अब हम यह पूछते हैं कि क्या करना चाहिए ?] उन्हें उत्तर देते हुए बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:— श्रयं मिण वेळ रियो श्रकाचो विमलो सुभो, नास्स सक्का सिर्रि हन्तुं श्रपक्कमथ सूकर ॥

[यह मिण बिल्लीर है, चिकनी है, विमल है, शुभ है। तुम इसकी चमक को नष्ट नहीं कर सकते। हे सूत्रारो! (यहाँ से) चले जात्रो।

उन्होंने बोधिसत्व की बात सुन वैसा किया। बोधिसत्व ध्यान कर ब्रह्मलोक-गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय तपस्वी मैं ही था।

## २८६. सालुक जातक

"मा सालुकस्स पिहिय " यह शास्ता ने जेतवन में विद्वार करते समय एक प्रौढ कुमारी के प्रति आसिक्त के बारे में कही। कथा चुल्लनारद्कस्सप जातक में आएगी।

# क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिद्ध से पूछा—"भिद्ध ! क्या त् सचमुच उत्तेजित है ?"

"भन्ते ! हाँ ।" "तुमे किसने उत्तेजित किया है !" "भन्ते ! प्रौढ़ कुमारी ने ।"

<sup>े</sup> चुल्लनारद जातक (४७७); देखो सुनिक जातक (१.३.३०)

'भिन्तु । यह तेरी 'प्रनर्थ-फानिशी है। पूर्व-जनम में भी त् इसके विद्याद के लिये 'प्रारं परिषद का जन्त-पान बनाग कह भिन्तुओं दे प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही:—

## ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे नाराण्यी में ब्रह्मक के राज्य करने के नमय ग्रेधिसत्व महालं। हिन नाम का बेल हुआ | उसके हुोटे भाई का नाम या चुल्ललोहित। दोनों गामी के एक परिवार में गाम करते थे | उस परिवार में एक श्रायु-प्राप्त कुमारी थी | उसकी दूसरे परिवार में शादी पत्नी कर दी गई |

जग कुल में रालुक नाम या एक युत्रर यवागु-भात खिला खिला कर पोरा जाता था कि विवाद के समय जल-पान का काम देगा। वह चारपाई के नीचे रोता था। एक दिन चुल्ललंगित ने भाई को कहा:—

"गाई! एम इस युल में काम करते हैं। हमारे टी महारे यह युल जीता है। लेकिन यह मनुष्य हमें केवल नृष्य-पुत्राल भर देते हैं। इस युद्धर को यदागु-भात जिला दिला कर पालते हैं। चारपाई के नीचे सुलाते हैं। यह हनका क्या (याम) करेगा है"

महालांहित ने यहा—तात! त् इसके यवागु-भात की इच्छा मत कर। इस क्रमार्रा के विवाद के दिन, इनका जल-पान बनाने के लिये इसे पोस रहे हैं कि रसका माम माटा जाय। थोंद्रे ही दिन बाद देखना—चारपाई के नीचे से निकाल, मारकर, दुकदे दुकदे करके आगन्तुकों का भोजन बनावेंगे। यह कह उसने पहली दो गायाएँ कहीं:—

> मा सालुक्स्स पिहिय प्रातुरन्नानि अअति, श्रणोसुक्को असं खाद एतं दीघायुन्नक्सणं॥ इदानि सो इधागन्वा श्रतिथि युन्तसेवको, श्रथ दक्तसि सालूकं सयन्त सुसलुन्तर॥

[सालुक (स्त्र्यर के भोजन)की इर्पा (= इच्छा) मतकर। वह मरणान्त भोजन खाता है। (तू) उत्सुका-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्ष्ण है। [ग्रव वह (= विवाह करने वाला) यहाँ आ्राकर ग्रातिथि होगा। तव त् मूराल की तरह होंठ वाले सूत्रर को सोता (मरा हुआ) देखेगा।

उसके कुछ दिन बाद बारात के ग्राने पर सालुक को मारकर जल-पान किया गया। दोनों बैलो ने उसका यह हाल देख सोचा—हमारा भूसा ही ग्रन्छा है।

शास्ता ने ग्रिभिसम्बुद्ध होने पर इस ग्रर्थ को प्रकट करने वाली तीसरी गाथा कही:—

विकतं स्करं दिस्वा सयन्तं ग्रुसलुत्तरं, जरगावा विचिन्तेसुं वरम्हाकं भ्रुसामिव॥

[मूसल जैसे होठ वाले स्त्रार को काटा जाकर मरा हुन्ना देख, बैलों ने सोचा—हमारा भूसा ही अञ्छा है ।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्य के अन्त मे वह भिद्ध स्रोतापित फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय की प्रौढ कुमारी इस समय की प्रौढ कुमारी। सालुक उत्तेजित भिद्ध था। चुल्ललोहित आनन्द और महालोहित तो मै ही था।

## २८७. लाभगरह जातक

"नानुमत्तो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र स्थिवर के शिष्य के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

स्थिवर के शिष्य ने पास आकर, प्रणाम कर, एक ओर वैठ पूछा— मन्ते ! मुक्ते वाम का मार्ग वताये । क्या करने से चीवर आदि की प्राप्ति होती है ! रथविर ने उत्तर दिया—आयुष्मान् ! चार वातों से युक्त होने से लाभ-सत्कार की प्राप्ति होती है । लाज-शर्म छोड़, अमण्यत्वका ख्याल न कर, थोड़ा पागल की तरह होना चाहिए, नट की तरह होना चाहिए, असंयत-भाषी तथा सयंमरहित होना चाहिए। वह उस मार्ग की निन्दा करता हुआ आसन से उठकर चला गया। स्थिवर ने शास्ता के पास पहुँच यह समाचार कहा। "सारिपुत्र! इस मित्तु ने केवल अभी लाभ की निन्दा नहीं की, पहले भी की है" कह, स्थिवर के याचना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:—

## ख, अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्य ब्राह्मण-कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर सोलह वर्ष की ब्रायु मे तीनों वेदों तथा श्रठारह शिल्पों की शिक्षा समाप्त कर चारों दिशाश्रों मे प्रसिद्ध श्रचार्य्य हुए। वह पाँच सौ ब्रह्मचारियों को शिल्प सिखाते थे। एक सदाचारी ब्रह्मचारी ने एक दिन अचार्य्य के पास जाकर पूछा—प्राण्यों को (वस्तुश्रों की) प्राप्ति कैसे होती है ?

"तात । प्राणियो को चार बाते होने से (वस्तुत्रों की)प्राप्ति होती है"

कह पहली गाथा कही:—

नानुमत्तो नापिसुणो नानटो नाकुत्हलो, मूळहेसु लभते लाभं एसा ते श्रनुसासनी ॥

[जो उन्मत्त (की तरह) नहीं है, जो चुगली नहीं खाता है, जो नाट्य करनेवालों की तरह नहीं है तथा जो असंयत नहीं है, वह मूर्ख आदिमयों से लाभ नहीं प्राप्त करता—यही तेरे लिए शिन्हा है।]

शिष्य ने श्राचार्य का कहना सुन 'प्राप्ति' की निन्दा करते हुए ये हो साथाएँ कही:—

धिरत्थु त यसलामं धनलामञ्ज बाह्यण, या वृत्ति विनिपातेन श्राधममचिरयाय वा ॥ श्रिप चे पत्तमादाय श्रनागारो परिव्वजे, एसाव जीविका सेय्या या चाधम्मेन एसना ॥

[ हे ब्राह्मण, उस यश-लाभ तथा धन-लाभ को धिकार है, जो जीविका श्रात्म-पतन से तथा अधर्मचर्या से प्राप्त होती है। श्रधर्म से जीविका खोजने की अपेद्धा यही अञ्छा हैं कि भिद्धा-पात्र लेकर अनागारिक वन प्रव्रजित हो भिद्धा माँगे।

इस प्रकार वह ब्रह्मचारी प्रब्रज्या का गुणानुवाद कर, (घर से) निकल, ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, धर्म से भिन्नाटन करता हुआ, समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मलोकगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय ब्रह्मचारी लाभ-निन्दक भिद्धुथा। ब्राचार्य्य तो मै हीथा।

## २८८. मच्छुद्दान जातक

''श्रम्यन्ति मच्छा ''यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक कुटिल व्यापारी के बारे मे कही। (वर्तमान) कथा पहले श्रा ही चुकी है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने एक कुटुम्बी के कुल मे पैदा हो, बड़े होने पर कुटुम्ब की स्थापना की। उसका एक छोटा भाई भी था। श्रागे चलकर उनका पिता मर गया। एक दिन वे दोनो पिता का कर्जा उगाहने गये। एक गाँव मे पहुँच, वहाँ से एक हजार कार्षापण् पा लौटते समय नदी-तीर्थ पर नाव की प्रतीद्धा करते हुए उन्होंने एक पोटली का भात खाया। बोधिसत्व ने बचा हुश्रा भात गङ्गा मे मछलियों को दे, नदी-देवता को (पुण्य का) हिस्सा दिया। देवता ने पुण्यानुमोदन किया। उसी से उसके पद्ध में वृद्धि हुई। उस वृद्धि के कारण का ध्यान करके उसने उसे जाना। बोधिसत्व ने भी वालू पर अपना उत्तरीय फैलाया श्रीर लेट कर सो रहा।

इसका छोटा भाई कुछ चोर-प्रकृति का था। उसने वे कार्पापण बोधिसत्व को न दे, स्वय ही लेने की इच्छा से, उन कार्पापणों की पोटली जैसी ही एक और पोटली बना, उसे कंकरों से भर, दोनों पोटलियों को एक साथ रखा। जब वे नाव पर चढकर गड़ा के बीच में गये तो छोटे भाई ने नौका मे उलभ कर अपनी समभ में कंकरों की पोटली पानी में फेकते हुए (वास्तव में) कार्पापणों की पोटली पानी में फैक दी और भाई से कहा— कर्षापणों की पोटली पानी में गिर पड़ी, अब क्या करें!

"जब पानी में गिर पड़ी तो अव क्या कर सकते हैं, चिन्ता मत करो।"
नदी-देवता ने सोचा—मैने इसके दिये पुराय के हिस्से का अनुमोदन
कर यश-वृद्धि प्राप्त की । इसकी चीज की रक्षा करूँ गा। उसने अपने प्रताप से
वह पोटली एक बडी मछली को निगलवा दी, और स्वय हिफाजत करने लगा।

उस चोर ने भी घर पहुँच 'मैने भाई को ठगा है' सोचते हुए पोटली को खोला। उसमें ककर देख उसका हृदय सूखने लगा। वह चारपाई की ढौन में छिपकर पड़ रहा। उस समय मछुत्रों ने मछली पकड़ने के लिये जाल फेके। देवता के प्रताप से वह मछली जाल में आ फॅसी। मछुए उसे वेचने नगर में आए। बडी मछनी देख मनुष्य मूल्य पूछते थे। मछुवे कहते— एक हजार कार्पापण और सात मासक देकर ले ले। मनुष्य हॅसी उडाते— हज़ार की कीमत की मछली भी हमने देख ली।

महुए मछली लेकर वोधिसत्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे श्रीर वोलें -

''इसकी कीमत क्या है ।"

"सात मासक देकर ले लो।"

"दूसरों को कितने मे दोगे १"

अत्रीरों को एक हजार कार्पापण तथा सात मासक मे देंगे। भ्राप

(केवल ) सात मासक देकर ले ले।"

उसने उन्हें सात मासक दे, मछली भार्यों के पास मेजी। भार्यों ने
मछली का पेट फाड़ते समय हजार की पोटली देखी तो बोधिसत्व को कहा।
बोधिसत्व ने उसे देख, अपने चिह्न से पहचान लिया कि पोटली उसकी है।
"इसीलिये," उसने सोचा, "यह मछुवे दूसरों को हजार कार्पापण और सात
मासक लेकर मछली देते, लेकिन हमारे पास पहुँच कर, हजार कार्पापण
हमारे ही होने के कारण, वह हमें सात ही मासक लेकर दे गये।" इस भेद

को भी जो न समके उसे श्रद्धावान् नहीं वनाया जा सकता । यह सोच पहली गाया कही:---

श्रग्धन्ति सच्छा श्रधिकं सहस्यं, न सो श्रित्थि यो इमं सहहेय्य । सरहन्च श्रस्सु इध सत्तमासा, श्रहम्पि तं सच्छहानं किणेर्यं॥

[एक हजार कार्णापण श्रिधिक (सात मासक) मछली का मूल्य है, इस पर विश्वास करने वाला कौन है ? लेकिन मेरे लिये उसका मूल्य सात मासक कहा गया । मैंने भी उस मछली (समूह) को खरीद लिया । ]

यह कह कर सोचने लगा—ये कार्पापण मुक्ते क्यों मिले ? उस समय नदी-देवता ने त्राकाश में दिखाई देते हुए खड़े हो कहा:—

''मैं गङ्गा-देवता हूँ । त्ने बचा हुत्रा भात मछितियों को दे मुके (पुर्य मे) हिस्सा दिया। उसी से मैने तुम्हारी सम्पत्ति की रचा की।" यह गाथा भी कही:—

मच्छानं भोजनं दत्वा मस दिक्खणमादिसि, तं दिक्खणं सरन्तिया कतं श्रपचितिं तया ॥

[मछिलियों को भोजन दे मुक्ते दिल्ला (पुण्य मे हिस्सा) दी। उसी दिल्ला को, उसी तेरे द्वारा किये उपकार को याद करते हुए, मैने तेरी सम्पित्त की रत्ता की।]

यह कह उस देवता ने, उसके छोटे भाई ने जो कुटिल कर्म किया था सब बताया और कहा:—"यह अब हृदय सुखा रहा है और पड़ा है। दुष्ट-चित्त की उन्नति नहीं होती। मैने तुम्हारी चीज़ नष्ट न हो इसलिये तुम्हारा धन लाकर दिया। यह अपने चोर छोटे भाई को न दे केवल तुम ही रखना।"

इतना कह तीसरी गाथा कही:—
पदुट्टचित्तस्स न फाति होति
न चापि नं देवता पूजयन्ति,
यो भातरं पेत्तिकं सापतेर्यं
शवद्ययि दुक्कतकम्मकारि॥

[ जो दुष्कर्म करने वाला श्रपने भाई की पैतृक-सम्पत्ति को ठगता है, उस दुष्ट-चित्त की न उन्नति होती है, न ही देवता उसकी पूजाकरते हैं।]

देवता ने मित्रद्रोही चोर को कार्षापण न दिलाने के लिए ऐसा कहा । लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं कर सकते । उन्होने उसे भी पाँच सौ कार्षापण भेज दिये ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (त्रार्य-) सत्यो को प्रकाशित कर, जातक का मेल बैठाया । सत्यों के अन्त मे न्यापारी स्रोतापित फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय का कुटिल न्यापारी अब कुटिख न्यापारी। ज्येष्ठ भाई तो मै ही था।

## २८१. नानच्छन्द जातक

"नानच्छन्दा महाराज..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय श्रायुष्मान श्रानन्द की श्राठ वरो की प्राप्ति के बारे मे कही। (वर्तमान-) कथा ग्यारहवे परिच्छेद की जुगह-जातक में श्राएगी।

## ख. वर्तमान कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हो, बड़े होने पर तत्त्वशिला में शिटप सीख पिता के मरने पर राज्यारूढ हुए । उसके यहाँ पिता के समय का एक प्रोहित था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था । वह दरिद्र अवस्था में एक प्राने घर में रहता था । एक दिन बोधिसत्व अपरिचित्त भेप मे रात को नगर में बूमते थे । चोरी करके लौटते हुए चोरों ने एक सुरा की दुकान पर सुरा पी और

१ जुण्ह जातक (४४६)

घड़े में भरकर घर ले चले। उन्होंने उसे देख लिया श्रीर पूछा—कौन है ? किर पीटा श्रीर चादर छीन ली तथा घड़ा उठवा कष्ट देते हुए चले।

उस ब्राह्मण ने भी उस समय बाहर निकल, गली मे खड़े हो नक्तर देखकर जाना कि राजा शत्रुक्षों के हाथ मे पड़ गया। उसने ब्राह्मणी को बुलाया। वह शीव्रता से उसके पास ब्राई—ब्रायं! क्या है १ वह बोला— भगवति। हमारा राजा शत्रुक्षों के हाथ मे जा पड़ा है।

"श्रार्थ्य । तुम्हें राजा के समाचार से क्या ? (उसके)ब्राह्मण जानेंगे ।" राजा ने ब्राह्मण की वात सुन, थोडा श्रागे वढ, चोरों से प्रार्थना की—स्वामी । में दुखिया हूं । मेरी चादर लेकर मुक्ते छोड दें ।

वार वार कहने पर उन्हों ने दया करके छोड़ दिया। वह उनका निवास-स्थान समभ रका। ब्राह्मण ने कहा—भगवति । हमारा राजा शत्रु के हाथ से मुक्त हो गया।

राजा ने यह बात भी सुनी श्रीर प्रासाद पर चढ गया। रात बीत कर प्रभात होने पर उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा—श्राचार्यों। क्या रात को नक्षत्र देखे ?

"देव । हाँ।"

"नत्त्र शुभ हैं वा ऋशुभ ?"

"देव! शुभ हैं।"

धकोई ग्रह है १११

"कोई ग्रह नही है।"

'श्रमुक घर से ब्राह्मण को बुला लास्रो' श्राज्ञा दे राजा ने पूर्व पुरो-हित को बुलाकर पूछा—

''ग्राचार्यं! क्या ग्राप ने नद्मत्र देखा १३

'देव । हाँ देखा।"

''कोई यह है १"

"हाँ महाराज ! ग्राज रात श्राप शत्रु के हाथ में पड़कर थोड़ी ही देर मे मुक्त हो गये।"

'नचत्र जानने वाले को ऐसा होना चाहिए' कह राजा ने ब्राह्मणों की निकाल दिया श्रीर (पूर्व पुरोहित से) कहा— "ब्राह्मण् । मैं प्रसन्न हूं । वर माँग ।" "महाराज । स्त्री-पुत्र से सलाह करके माँगूँगा ।" "जा सलाह करके श्रा ।"

उसने जाकर ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधु तथा दासी को बुलाकर पूछा---राजा मुक्ते वर देना चाहता है। क्या वर माँगू ?

ब्राह्मणी वोली-मेरे लिये सौ गौवे लाये।

छत्त माणवक नाम के पुत्र ने कहा—मेरे लिये कुमुद वर्ण के घोड़ों वाला श्रेष्ठ रथ लाये।

पुत्र-वधु बोली—मुभे मण्-कुगडल से त्रारम्भ करके सारे त्रलङ्कार चाहिए।

पूर्णा दासी बोली—मुक्ते उखली, मूसल श्रीर सूप चाहिए। ब्राह्मण की इच्छा थी कि एक श्रेष्ठ गाँव ले। वह राजा के पास पहुँचा। राजा ने पूछा—ब्राह्मण, क्या स्त्री-पुत्र से सलाह कर ली?

''हाँ महाराज सलाह की, लेकिन सब की एक राय नहीं।" उसने पहली गाथा कही—

> नानच्छन्दा महाराज एकागारे वसामसे, श्रदं गामवरं इच्छे बाह्मणी च गवं सत ॥ छत्तो च श्राजञ्जरथं कन्त्रा च मणिकुण्डलं, या चेसा पुण्णिका जम्मी उदुक्खलं श्रभिकङ्कृति ॥

[ महाराज । हम भिन्न-भिन्न इच्छात्रो वाले हैं, (यद्यपि) एक घर में रहते हैं। मेरी इच्छा तो है श्रेष्ठ गाव मिले, ब्राह्मणी की इच्छा है सौ गौवें। छुत्त श्रेष्ठ-रथ चाहता है ग्रौर पुत्र-वधु (कन्या) मिल-कुएडल । ग्रौर यह जो निकम्मी पुरिएका दासी है, यह चाहती है ऊखल ।]

राजा ने त्राजा दी कि सभी जो जो चाहते हैं वह सब दे दिया जाय। उसने यह गाथा कही-

ब्राह्मणस्स गामवरं ब्राह्मणिया गर्न सर्त पुत्तस्स श्राजन्त्ररथं कन्नाय मिण कुरवनं, यञ्चेतं पुरिणकं जिमां पटियादेथ उद्युक्खनं॥ [ ब्राह्मण को श्रेष्ठ गाँव, ब्राह्मणी को सौ गौवे, पुत्र को श्रेष्ठ-रथ, कन्या को मणि-कुण्डल श्रीर यह जो पुणिणका ऊखल (माँगती है) वह उसे दे दो ।]

इस प्रकार जो जो ब्राह्मण ने इच्छा की वह सब तथा श्रौर भी सम्पत्ति दे 'श्रव से हमारे कामो को करने में उत्सुक रहें' कह राजा ने ब्राह्मण को श्रपने पास रख लिया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय ब्राह्मण त्रानन्द था। राजा तो मैं ही था।

## २६०. सीलवीमंस जातक

"सील किरेव कल्याणं" यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक शील की परीचा करने वाले ब्राह्मण के वारे मे कही। वर्तमान कथा श्रीर श्रतीतकथा दोनों ही प्रथम परिच्छेद की सीलवीमंस जातक भे में विस्तार से श्राही गई हैं।

#### ख. श्रतीत कथा

इस कथा मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय उसके पुरोहित ने अपने शील की परीक्षा करने के लिए सुनार के तखते से दो दिन एक एक कार्णापण उठाया। तीसरे दिन उसे चोर बना राजा के पास ले गये। उसने रास्ते मे सपेरे को सपे खिलाते देखा। राजा ने पूछा—भो! ऐसा किस लिये किया ? ब्राह्मण ने 'अपने शील की परीक्षा लेने के लिए' कह ये गाथाये कहीं:—

सील किरेव कल्याणं सील लोके श्रनुत्तरं, पस्स घोरविसो नागो सोलवाति न हन्त्रति ॥

<sup>े</sup> सीलवीसंस जातक (१. ६. ६)

सोहं सीतं समादिस्सं लोके श्रतमतं सिवं, श्रिरयवुक्तिसमाचारो येन बुचित सीलवा ॥ जातीनन्च पियो होति मित्तेसु च विरोचित, कायस्स भेदा सुगतिं उपपज्जति सीलवा ॥

[शील ही कल्याणकर है, लोक मंशोल से बढकर कुछ नही। देखों! यह घोर विषेला सर्प (भी)शीलायान् (है) करके मारा नहीं जाता। मैने उस शील के पालन करने का निश्चय किया है, जिसे लोक में कल्याणकर कहा गया है, श्रीर जिस शील से युक्त श्रादमी बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला कहा जाता है। वह रिश्तेदारों का प्रिय होता है श्रीर मित्रों में प्रकाशित होता है। मरने पर शीलवान् श्रादमी सुगति को प्राप्त होता है।

इस प्रकार वोधिसत्व ने तीन गाथाश्रो से सदाचार का माहात्म्य कह, राजा को उपदेश दे निवेदन किया—

"महाराज ! मेरे घर मे पिता से प्राप्त, माता से प्राप्त, अपना अर्जित तथा आपका दिया बहुत धन है। उसकी सीमा नही है। मैने केवल शील की परीचा करने के लिये सुनार के तखते से कार्णापण उठाये। अब सुक्ते यह स्पष्ट हो गया कि लोक मे जाति, गोत्र, कुल सब निकृष्ठ हैं, शील ही अष्ट है। मै प्रव्रजित होर्जेगा। सुक्ते प्रव्रजित होने की आजा दे।" राजा से आजा तो, उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी (घर से) निकल, हिमालय में प्रविष्ट हो. (बह) ऋषि-प्रव्रज्या ले. समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोकगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय शील की परीचा करने वाला पुरोहित ब्राह्मण मै ही था।

# तीसरा परिच्छेद

# प्. कुस्भ वर्ग

#### २६१. भद्रघट जातक

"सब्बकामददं " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय श्रमाथ-पिण्डिक (सेठ) के भानजे के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह माता पिता से प्राप्त चालीस करोड हिरएय (सुरा-) पान में नष्ट कर सेट के पास गया। उसने उसे हजार देकर कहा—व्यापार करो। उन्हें भी गॅवा वह फिर गया। फिर उसे पाँच सौ दिलाये। उन्हें भी गॅवा फर श्राया, तो गर्दन पकड़ कर निकलवा दिया। वह श्रनाथ होकर दूसरे की दीवार (के नीचे श्रा जाने) के कारण मर गया। उसे निकाल कर वाहर फिकवाया। श्रनाथिपिडक ने विहार जाकर भानजे का सब समाचार तथागत से निवेदन किया। शास्ता ने कहा—तू इसे कैसे सन्तुष्ट करता? पूर्वजन्म में इसे मैं सब कामनाये पूरी करने वाला घड़ा देकर भी सतुष्ट नहीं कर सका। तब प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व सेठ-कुल मे पैदा हो, पिता के मरने पर सेठपद के लाभी हुए। उसके घर चालीस करोड़ धन तो केवल जमीन में गड़ा था। पुत्र उसका एक ही था। बोधिसत्व दानादि पुरुष करके मरने पर शक्र-देवराज होकर पैदा हुए।

उसके पुत्र ने गली घेरकर मण्डप वनवाया श्रौर लोगो को साथ ले सुरा पीने वैठा । वह छुलाग मारना, दौडना, गाना, नाचना श्रादि करनेवालो को हजार हजार देता था। उसे स्त्री की लत, सुरा की लत, मांस की लत लग गई। वह 'गाना कहाँ है ११ 'नाचना कहाँ है ११ 'बजाना कहाँ है ११ ढूढता हुआ तमाशे का अत्यधिक अभिलाषी हो भटकता था। उसने थोड़े ही समय मे अपना चालीस करोड़ धन और काम मे आने लायक सामान नष्ट कर दिया और दिद्र हो चीथड़े पहन घूमने लगा।

शक ने ध्यान लगाकर उसके टरिंद्र होने की वात जानी। पुत्र-प्रेम के वशीभूत हो उसने आकर उसे सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला घड़ा दिया और कहा—इस घड़े को संभाल कर रखना जिसमें टूटने न पाये। यह तेरे पास रहने से धन की सीमा नहीं रहेगी। अप्रमादी होकर रहना। यह उपदेश दे (इन्द्र) देवलोंक को ही लौट गया। वह तब से सुरापान करता हुआ घूमने लगा। बदमस्त होकर वह उस घड़े को आकाश में फेकता और फिर वापिस रोकता था। एक बार वह चूक गया। घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके बाद फिर दरिंद्र हो, चीथड़े लपेट, हाथ में खप्पर ले, भीख माँगता हुआ घूमने लगा। इस प्रकार वह दूसरे की दीवार [के नीचे आ जाने] के कारण मर गया। शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कह ये गाथाये कही:—

सन्बकामददं कुम्भं कुटं लद्धान घुत्तको, याव सो श्रनुपालेति ताव सो खुलमेघति ॥ यदा मत्तो च दित्तो च पृमादा कुम्भमन्भिदा, ततो नगो च पोत्थो च पच्छा बालो विहन्जति । एवमेव यो धनं लद्धा श्रमत्ता परिभुक्षति, पच्छा तपति दुम्मेधो कुटं भिन्नोव घुत्तको॥

[धूर्त्त सब कामनात्रों की पूर्ति करने वाले घड़े को पाकर जब तक उसकी रक्ता करता है तब तक सुख भोगता है। लेकिन जब वेहोशी से, श्रिभिमान से तथा प्रमाद से घड़े को फोड़ डालता है, तो पीछे वह मूर्ख नग्न हो तथा चीथड़े लपेटे मारा जाता है। उसी तरह जो कोई धन प्राप्त कर वेहिसाय खर्च करता है, वह मूर्ख उस धूर्त्त की तरह जिसका घड़ा फूट गया पीछे कप पाता है।

ये गाथाये कह जातक का मेल वैठाया, उस समय घड़ा फोड़ने वाला धूर्त्त सेठ का मान्जा था । शक तो मैं ही था ।

#### २६२. सुपत्त जातक

'वाराण्स्स महाराज . " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय बिम्बा देवी को सारिपुत्र द्वारा लाकर दिये गये रोहित मछली के सूप तथा नवीनघृत-मिश्रित शाली भात के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त श्रव्भन्तर जातक की कथा के सहश ही है। उस समय भी स्थिवरी को उदर-पीड़ा हुई। राहुल भद्र ने स्थिवर को कहा। रथिवर उसे श्रासनशाला में बिठा कोशल-नरेश के निवास-स्थान पर गये। वहाँ से उन्होंने रोहित मळ्ळली का सूप श्रीर नवीन घृत-मिश्रित शाली भात लाकर उसे दिया। उसने माता स्थिवरी को दिया। उसके खाते ही उसकी उदर-पीड़ा शान्त हो गई। राजा ने श्रादिमयों को भेज पता लगवाया श्रीर उस समय से वह स्थिवरी को उस तरह का भात दिलवाता रहा। एक दिन भित्तुश्रों ने धर्म-सभा में बात चलाई—श्रायुष्मानों! धर्म-सेनापित ने स्थिवरी को वैसा भोजन कराया। शास्ता ने श्राकर पूळा— "भित्तुश्रों, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?"

''ग्रमुक बातन्वीत।"

"भितुत्रो, न केवल त्रभी सारिपुत्र ने राहुल-माता की इच्छा पूरी की, पहले भी की है।" इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व कौवे की योनी मे पैदा हुये। बड़े होने पर अस्सी हजार कौओं मे

१ श्रव्मन्तर जातक (३.४.१)

प्रधान हो सुपत्त नामक काक राजा हुए। पटरानी का नाम था सुफरसा। सेनापित का नाम सुमुख था। वह अरसी हजार कौ ओं के साथ वाराण्सी के समीप रहने लगा। एक दिन सुफरसा को ले वह वाराण्सी राजा के रसोई घर के ऊपर से चुगने जा रहा था। रसोइये ने राजा के लिये नाना प्रकार का मत्स-मांसयुक्त भोजन तैयार किया था। वह वर्तनो को नड़ा कर उनका भात निकाल रहा था। सुफरसा को मत्स-मास की गन्ध आई, और राज-भोजन खाने को इच्छा हुई। वह उस दिन कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन 'भद्रे। आ चुगने चलें कहने पर वोली—आप जायें। सुक्ते एक दोहद पैदा हुआ है।

''कैसा दोहद १"

'वाराण्सी-नरेश का भोजन खाने की इच्छा है।"

"पर मै उसे नहीं ला सकता।"

'तो देव, मै जान दे दूँगी।"

बोधिसत्व बैठ कर सोचने लगा । सुमुख ने आकर पूछा महाराज, श्रसन्तुष्ट क्यों हैं १ राजा ने वह बात कही । सेनापित बोला—महाराज, चिन्ता न करें । वह उन दोनों को आश्वासन दें आज आप यहीं रहे, हम भात लायेगे कह चला गया।

उसने कौ यों को इकट्ठा कर वह वात कही । फिर 'श्राश्रो भात लाये' कह कौ श्रो के साथ वाराण्सी में प्रविष्ट हुआ । उसने रसोईघर के समीप ही कौ शों को टोलियाँ बना, उन्हें जहाँ-तहाँ सुरक्षा के लिये खड़ा किया । स्वय श्राठ कौ श्रों के साथ राजा का भोजन ले जाने के समय की प्रतीक्षा करता हुआ रसोईघर की छत पर वैठा । उसने उन कौ श्रों से कहा :—मै राजा का भात ले जाने के समय वर्तनों को गिरा दूँगा । वर्तनों के गिरते ही मेरी जान नहीं बचेगी । तुममें से चार जने भात से मुँह भर कर श्रीर चार जने मत्स-मास से मुँह भर कर, ले जाकर, प्रजापित सहित काकराज को खिलाना । ''सेनापित कहाँ है ?'' पूछने पर कहना—पीछे श्राता है ।

रसोइया भोजन तैयार कर, बहॅगी पर रख राजकुल ले चला। उसके राजाङ्गण में पहुँचने पर, काक-सेनापित ने कौ छो को इशारा किया ग्रौर स्वय उछल कर भात ले जाने वाले के कन्धे पर बैठ, पञ्जे के नाख्नों से प्रहार कर, वर्छीं की नोक जैसी चोट से उसकी नाक पर चोट कर, उडकर टोनो परो से उसका मुँह ढक दिया। राजा ने महान तल्ले पर घूमते हुये उस कौ वे की वह करत्त देख भात लाने वाले को कहा—ग्ररे भात लाने वाले! वर्तनों को छोड़, कौ वे को ही नकड़। उसने वर्तन छोड़ कौ वे को ही जोर से पकड़ लिया। राजा वोला—यहाँ ग्रा। उस समय कौ वे ग्राये श्रीर जितना स्वय खा सकते थे खाकर जैसे कहा गया था वैसे लेकर गये। तब बाकियों ने ग्राकर शेप भोजन किया। उन ग्राठ जनों ने भी जाकर रानी सहित काक-राज को खिलाया। सुफस्सा का दोहद शान्त हो गया। भात लाने वाला कौ वे को राजा के पास ले गया।

राजा ने उससे पूछा—ग्ररे काक, तूने मेरा भय नहीं किया। भात लाने वाले की नाक तोड़ दी। भात के वर्तन फोड डाले। ग्रपनी जान ग्वाई। ऐसा काम क्यों किया ?

"महाराज, हमारा राजा वाराणसी के समीप रहता है। मैं उसका सेनापित हूं। उसकी सुफस्ता नामक भार्थ्यों को तुम्हारा भोजन खाने का दोहद उत्पन्न हुन्ना। मैं वहीं त्रपने जीवन का बिलदान कर यहाँ त्राया। त्रव मैंने उसके पास भोजन मेज दिया। मेरा मनोरथ पूरा हो गया। इस कारण से मैंने ऐसा किया।"

उसने ये गाथाये कही:-

वाराणसं महाराज काकराजा निवासिको, श्रसीतिया सहस्सेहि सुपत्तो परिवारितो ॥ तस्सा दोहिजिनी भरिया सुफस्सा मच्छमिच्छित, रञ्जो महानसे पक्कं पच्चम्बं राजभोजनं ॥ वेसाहं पहितो दूतो रञ्जो चम्हि इधागतो भत्तु श्रपचितिं कुम्मि नासायमकर वर्णं॥

[ महाराज, अस्सी हजार कौ आं के साथ सुपत्त नामक काकराजा वाराण्सी के पास रहता है। उसकी सुफस्सा नाम की भार्य्या को दोहद उत्पन्न हुआ और उसने राजा की रसोई मे पके की मती राज-भोजन—मछली—की इच्छा की। उस राजा का मेजा हुआ दूत मै यहाँ आया। मैने अपने स्वामी की आजा का पालन किया और (इसी कारण से) नाक पर चोट की।

राजा ने उसकी बात सुन सोचा—हम मनुष्यों को भी बहुत सा धन देकर अपने सुद्ध नहीं बना सकते। ग्रामादि देकर भी हमें ऐसे ग्रादमी नहीं मिलते जो हमारे लिये जीवन विलदान कर सके। यह कौन्ना होकर भी ग्रापने राजा के लिये जान देता है—बड़ा सत्-पुरुप है, मधुर-भाषी है तथा धार्मिक है। उसके इन गुणो पर प्रसन्न हो राजा ने श्वेत-छन्न से उसकी पूजा की। उसने उस छन्न से ग्रापने राजा की पूजा कर सुपत्त का ही ग्रापन नुवाद किया। राजा ने उसे बुलवा, धर्मापदेश सुन, उन दोनों के लिये ग्रापने ही सहश भोजन का प्रबन्ध किया। शेष कौन्नों के लिये वह प्रतिदिन एक श्रम्मण चावल पकवाता था। स्वयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, सभी प्राणियों को ग्राभय बना, पञ्च-शीलों की रज्ञा करता था।

सुपत्त कौवे का उपदेश सात सौ वर्ष तक चला।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द था। सेनापित सारिपुत्र। सुफस्सा राहुल-माता। सुपत्त तो मै ही था।

# २ ६ ३ . कायविच्छिन्द जातक

"पुटुस्स मे " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक पुरुष के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक ग्राटमी पाएडु रोग से पीड़ित था। वैद्यों ने जवाव दे दिया था। उसके स्त्री-वच्चे भी सोचते थे—इसकी सेवा कौन कर सकता है ? उसे ख्याल ग्राया—यदि मैं इस रोग से वच जाऊँ तो प्रव्रजित हो जाऊँगा। वह कुछ ही दिन में कोई ग्रानुक्ल पथ्य मिलने से निरोग हो गया।

,

उसने जेतवन पहुँच प्रव्रज्या की याचना की। शास्ता से प्रव्रज्या ऋौर उप-सम्पदा प्राप्त कर्वह शीघ ही ऋईत हो गया।

एक दिन भित्तुश्रों ने धर्म-सभा में बातचीत चलाई—श्रायुष्मानों ! श्रमुक पाएडु रोगी 'इस रोग से मुक्त होने पर प्रब्रजित होऊँगा' सोच प्रब्रजित हुन्ना श्रौर उसने ध्रईत्व प्राप्त किया। शास्ता ने श्राकर पूछा—भित्तुश्रों, वैठे क्या बातचीत कर रहे हो !

''श्रमुक बातचीत ।'

"भित्तुत्रों ! न केवल इसी ने किन्तु पूर्व समय मे पिंडतों ने भी यही कह, रोग से उठ, प्रव्रजित हो अपनी उन्नति की ।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण्-कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर कुटुम्ब का पालन करते हुए पाएडु रोगी हुए। वैद्य भी चिकित्सा न कर सके। स्त्री-बच्चे भी निराश हो गये। वह 'इस रोग से मुक्त होने पर प्रब्रजित होऊँगा' सोच कोई पथ्य पा निरोग हो गया। तब उसने हिमालय मे प्रवेश कर ऋषि-प्रब्रज्या ली। उसने समापत्तिया स्त्रौर स्त्रभिव्जा उत्पन्न कर, ध्यान-मुख से विहार करते हुए 'स्त्रब तक इस तरह का मुख नहीं मिला' यह प्रीति-वाक्य कहते हुए, ये गाथाएँ कही:—

पुटुस्स मे भ्रन्जतरेन न्याधिना रोगेन वाळहं दुखितस्स रूपतो, पिरसुरसित खिप्पमिदं कळेवरं पुप्फं यथा पंसुनि भ्रातपे कतं॥ श्रजन्जं जन्जसङ्खातं श्रसुचिं सुचिसस्मतं, नानाकुणपपिरपूरं जन्जरूपं श्रपस्ततो॥ धिरत्थु तं श्रातुरं पृतिकायं जेगुच्छियं श्रसुचिं न्याधिधन्मं, यत्थप्पमत्ता श्रधिमुच्छिता पजा हापेन्ति मग्गं सुगतुपपत्तिया॥ [रोग से त्रित दुखित-पीड़ित मेरा यह शरीर धूप में पड़े फूल की तरह सूख जायेगा। त्रासुन्दर है किन्तु सुन्दर लगता है, त्रापवित्र है किन्तु पवित्र लगता है। नाना प्रकार की गन्दगी से भरा होने पर भी न देख सकने वाले को मनोरम लगता है। इस नित्य रोगी, गन्दे, जिगुप्सित, अपवित्र, तथा व्याधि-स्वभाव शरीर को धिकार है, जिसके प्रति आसक्त होकर वदहवास जन सुगति प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते है।

इस प्रकार वोधिसत्व नाना प्रकार से (शरीर की) श्रपवित्रता तथा नित्य रोगीपन का विचार कर शरीर के प्रति श्रनासक्त हो जीवन पर्यन्त चारों ब्रह्म-विहारो की भावना कर ब्रह्म-लोक परायण हुआ ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल बिठाया। बहुत से जन स्रोतापत्ति फल त्रादि मे प्रतिष्ठित हुए। उस समय तपस्वी मै ही था।

#### २६४. जम्बुखादक जातक

"कांयंविन्दुस्तरो वग्गु..." यह शास्ता ने वेळ्वन मे विहार करते समय देवदत्त श्रीर कोकालिक के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

उस समय देवटत्त का लाम-सत्कार नष्ट हो गया था। कोकालिक भिक्तु ग्रहस्थों के पास जा देवटत्त के गुणों का वखान करता—देवदत्त स्थिवर महासम्मत परम्परा मे त्रोकाक-राज-वशा मे पैटा हुत्रा है। विशुद्ध चित्रय वश मे पला है, त्रिपिटकधारी है, ध्यान-लाभी है, मधुरभापी है, धर्म-कियक है, स्थिवर को दे, स्थिवर का कहना करें। देवटत्त भी कोकालिक के गुण वखानता—कोकालिक उदीच्य ब्राह्मण कुल से निकल प्रव्रजित हुत्रा है। बहुश्रुत है, धर्म-कथिक है, दे, करें।" इस प्रकार वे दोनो एक दूसरे के गुण बखानते हुये गृहस्थो के घर में खाते-पीते विचरते।

एक दिन धर्म सभा में भिन्नुत्रों ने बातचीत चलाई—श्रायुष्मानो ! देवदत्त श्रोर कोकालिक एक दूसरे की भूठी प्रशसा करते खाते पीते घूमते हैं। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुत्रो, वैठे क्या वातचीत कर रहे हो ? "श्रमुक बातचीत।"

"भित्तुत्रों, न केवल श्रभी ये मूठी प्रशसा कर के खाते पीते हैं, पहले भी ऐसा ही किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व एक जम्बु-खर्ड में वृत्त देवता होकर पैटा हुए । वहाँ एक कौन्ना जम्बु शाखा पर वैटा हुग्रा पके जामुन खाता था । एक गीदड ने त्राकर ऊपर कौने को देख सोचा—मै इसकी कूटी प्रशसा कर जामुन खाऊँ । उसने उसकी प्रशसा करते हुए यह गाथा कही—

कोयं बिन्दुस्सरो चग्गु पवदन्तानसुत्तमो, श्रन्दुतो जम्द्रसाखाय मोरन्छापीव कूजति ॥

[पूर्ण स्वर वाला, सुन्दर शब्द वाला, सर्व अेष्ठ वाणी वाला ये कौन है जो जम्बू की शाखा पर बैठ कर मोर-वच्चे की भाँति कूजता है १]

कौवे ने भी उसकी प्रशसा करते हुये दूसरी गाथा कही:--

्र कुचपुत्तोव जानाति कुचपुत्ते पसंसित्, व्यग्यच्छापसरीवण्णो भुक्ष सम्म ददामि ते ॥

े [कुल पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रश्तसा करना जानता है। हे व्याघ बच्चे के सदृश वर्ण वाले मित्र मै तुमे (जामुन) देता हूं, खा।]

यह कह जम्बू-शाखा हिला उसने फल गिराये। उस जम्बू वृद्ध पर पैदा हुये देवता ने उन दोनो को परस्पर-क्रूठी प्रशसा कर जामुन खाते देख तीसरी गाथा कही:—

> चिरस्संवत पस्सामि मुसावादी समागते, वन्तादं कुणपादञ्च श्रन्नमञ्जं पसन्सके ॥

[मैं इन ग्राये हुये मिथ्या-भाषियों को देर से देख रहा हूं—एक वमन खाने वाला है, दूसरा मुदीर | दोनो एक दूसरे की भूठी प्रशसा कर रहे हैं | ]

यह गाथा कह, देवता ने उन्हें भयानक रूप दिखा वहाँ से भगा दिया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय श्रुगाल देवदत्त था। कौस्रा कोकालिक। चृत्त-देवता तो मै ही था।

#### २६५. श्रन्त जातक

''उसभस्तेव ते खन्धो " यह भी शास्ता ने वहीं विहार करते समय उन्ही दो जनों के बारे में कहीं। वर्तमान कथा पूर्व कथा सहश ही है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व एक गाँव के पास एरएड वृद्ध पर देवता होकर पैदा हुये। उस समय एक गाँव में मरे वूढे वैल को निकाल कर ग्राम-द्वार पर एरएड वन में फेक दिया या। एक श्र्माल ब्रा कर उसका मास खाने लगा। एरएड पर छिपे किसी कौवे ने उसे देख सोचा—में इसकी कूठी प्रशसा कर मास खाऊँ। उसने पहली गाथा कही:—

उसमस्तेव ते खन्धो सीहस्तेव विजिम्भतं, मिगराज नमोत्यत्थु श्रिप किञ्चि लभामसे॥

[तेरे स्कन्ध चपम की तरह है श्रीर तेरा विज्ञम्भण सिंह जैसा है। हे मृगराज ! तुभे नमस्कार है। हमे कुछ मिले।]

इसे सुन श्रगाल ने दूसरी गाथा कही:-

कुलपुत्तोवजानाति कुलपुत्ते पसंसितुं, मयुरगीवसङ्कास इतो पीरयाहि वायस ॥

[कुल-पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। हे मयूर की गर्दन सहश की वे 'यहाँ चला आ।]

उनकी करत्त देख कर उस वृत्त-देवता ने तीसरी गाथा कही:— मिगानं कोत्थुको श्रन्तो पक्खीनं पन वायसो, एरण्डो श्रन्तो रुक्खांन तयो श्रन्ता समागता ॥

[जानवरों में सब से अधिक निकृष्ट श्रुगाल है, पित्त्वयों में कौ आ श्रीर वृत्तों में एरएड। यहाँ तीनो निकृष्ट इकट्टे हो गये हैं।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल बैठाया। उस समय श्रुगाल देवदत्त था। कौत्रा कोकालिक। वृत्त्व-देवता तो मैं ही था।

#### २६६. समुद्द जातक

"कोनाय..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय उपनन्द स्थिविर के बारे मे कही।

### क. वर्तमान कथा

वह बड़ा पेंद्र था, महान तृष्णा से युक्त, गाड़ी भर सामान से भी सन्तुष्ट न हो सकने वाला। वर्षावास के समय दो तीन विहारों में वर्षा-वास करना आरम्भ कर, एक में जूता रखता, एक में हाथ की लकड़ी, एक में पानी का घड़ा, और एक में स्वय रहता। जनपद में चारिका के लिये निकलता तो ऐसे भिक्तुओं को, जिनके पास अञ्झे परिष्कार होते आर्यवश-कथा सुना कर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जैसे तैसे चीवर, जैसे तैसे पिगड-पात ( = भोजन ) जैसे तैसे शयन-ग्रासन से सन्तुष्ट होने का उपदेश [श्रं २।३१---३६]

उनसे पाशुं कूल चीवर शिवा उनके चीवर स्वयं ले लेता। मिट्टी के वर्तन दिला कर अच्छे अच्छे पात्र और थाल ले गाडी भर जेतवन लौटता।

एक दिन धर्म सभा मे भिन्नुत्रों ने बातचीत चलाई—त्रायुष्मानो । शाक्य पुत्र उपनन्द पेटू है, महेच्छुक है। दूसरों को धर्माचरण का उपदेश दे स्वय श्रमण-परिष्कारों से गाड़ी भर लाता है।

शास्ता ने त्राकर पूछा—भिन्नुत्रो, क्या बातचीत कर रहे हो १ "त्रमुक बातचीत।"

"भित्तुत्रो, उपनन्द ने दूसरों को श्रार्थवंश कथा का उपदेश दे श्रमुचित किया। पहले स्वय श्रष्टेच्छ होना चाहिए, तव दूसरे को श्रार्थवश-कथा का उपदेश देना चाहिये:—

श्रत्तानं एव पठमं पटिरूपे निवेसये । श्रयन्जमनुसासेय्य न किजलिस्सेय्य पण्डितो र ॥

[जो उचित है उसे यदि पहले अपने करके पीछे दूसरे को उपदेश करे, तो पिएडत (जन) को क्लेश न हो |]

इस धम्मपद की गाथा का उपदेश दे, उपनन्द की निन्दा कर 'भिनुत्रो, न केवल अभी उपनन्द महेच्छुक है, यह पहले महासमुद्र के भी जल की रचा करना आवश्यक समभता था' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वीधिसत्व समुद्र-देवता होकर पैदा हुन्ना। एक जल-कौवा समुद्र पर उन्द्रना हुन्ना मर्छ-लियों त्रीर पित्त्यों को रोकता था—समुद्र का जल त्राधिक न पीत्रों, संभाल कर पीत्रों। यह देख समुद्र-देवता वोलाः—

> कोनायं लोगतोयस्मिं समन्ता परिधावति, मच्छे मकरे च वारेति अभिसु च विसन्नति ॥

<sup>ै</sup> जहाँ तहाँ फैंके हुए चीथड़ों से बना चीवर।

<sup>े</sup> घस्मपद १२।२

[ ये कौन है जो मछलियो मगर-मच्छों को मना करता हुग्रा नमकीन जल पर चारो ग्रोर दौडना है ग्रौर लहरों में कष्ट पाता है <sup>१</sup>]

इसे सुन समुद्री कौवे ने दूसरी गाथा कही:— अनन्तपायी सकुणो श्रतिचोति दिसासुतो, ससुहपातुमिच्छामि सागर सरितं पतिं॥

[ मै श्रनन्त-पायी पत्ती हूँ, श्रतृप्त हूँ, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। मैं नदी-पति सागर को पी जाने की इच्छा करता हूँ।]

> इसे सुन समुद्र देवता ने तीसरी गाया कही:— स्वायं हायित चेव पूरते च महोदिधि, नास्स नायित पीतन्तो श्रपेय्यो किर सागरो ॥

[ यह महोदिध घटता है श्रौर सम्पूर्ण होता है। यह पीने से समाप्त नहीं होता है। सागर श्रपेय है।]

यह कह भयानक रूप दिला समुद्र-कीवे को भगा दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय समुद्र-काक उपनन्द था। देवता तो मै ही था।

### २६७. कामविलाप जातक

"उच्चे सकुण डेमान " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व भार्यों की ग्रासिक के बारे में कही। वर्तमान कथा पुष्फरत्त-जातक में श्रायेगी। ग्रतात-कथा इन्द्रिय जातक में श्रायेगी। ग्रतात-कथा इन्द्रिय जातक में श्रायेगी। उस पुरुप को जीते जी सूली का त्रास दिया। उसने वहाँ बैठे-बैठे उस तीव्र वेदना की भी श्रोर ध्यान न दे, श्राकाश में उड़े जाते एक कौवे को देख, प्यारी भर्यों के पास सन्देश मेजने के लिये कौवे को सम्बोधन करते हुये ये गाथाये कहीं:—

इन्द्रिय जातक (४२३)

उच्चे सकुण डेमान पत्तयान विहत्तम,
वन्नासि खोखं वामूरुं चिरं खो सा करिस्सित ॥
इदं खो सा न जानाति श्रसि सिच्छ श्रोड्डिं,
सा चण्डी काहति कोघ तं मे तपित नो इघ ॥
एस उप्पलसन्नाहो निक्लमुस्सीसके कतं,
कासिकञ्च मुद्दं वर्थं तप्पतु धनकामिका ॥

[ हे ऊँचे उड़ने वाले आकाशगामी पख-वाहन पत्ती, तू उस कोमल जघावाली को मेरा समाचार कहना। नहीं तो वह चिरकाल तक चिन्ता करती रहेगी। वह यह नहीं जानती है कि मै यहाँ सूली का त्रास पा रहा हूँ। इस-लिये वह चएडी कोध करेगी। मुक्ते उसी का दुख है, इस सूली का नही। मेरे सिराहने कमल सहश पोशाक है, और स्वर्ण की अड्गुठी है, और है काशी का कोमल वस्त । वह धनेच्छुका इन्हें पा कर सन्तुष्ट हो।

इस प्रकार रोता पीटता वह मर कर नरक मे पैदा हुआ। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैटाया। सत्यों के अन्त में उद्दिशिचत्त भिन्नु स्रोतापत्ती-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय की भार्या ही इस समय की भार्या है। जिस देव-पुत्र ने वह घटना देखी वह मैं ही था।

#### २६८. उदुम्बर जातक

'उदुम्बराचिमे पक्का .." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिन्नु के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

वह एक प्रत्यन्त के गामड़े में विहार वनवा कर रहता था—रमणीक विहार, चट्टान पर वना हुआ, भाड़ने बुहारने को बहुत नहीं, पानी का श्राराम, भिन्ना के लिये गाँव बहुत दूर नहीं, श्रौर प्रेम पूर्वक भिन्ना देने वाले मनुष्य। एक भिन्नु चारिका करता हुआ उस विहार मे पहुँचा। निवासी-भिन्नु आगन्तुक-भिन्नु के प्रति जो कर्त्तव्य था उसे कर, श्रगले दिन उसे ले, गाँव मे भिन्ना माँगने गया। लोगो ने उसे भिन्ना दे दूसरे दिन के लिये निमित्रत किया। श्रागन्तुक-भिन्नु ने कुछ दिन भोजन पा सोचा—एक उपाय से इस भिन्नु को घोका दे, निकाल बाहर कर, यह विहार ले लूँ। उसने स्थिवर की सेवा मे श्राने पर उसे पूछा—श्रायुष्मान, बुद्र की सेवा मे नहीं गया ?

'भनते, इस विहार की कोई देखमाल करने वाला नहीं है। मैं अभी तक नहीं गया हूं ।

"जब तक त् बुद्ध का टर्शन करके लौटे, तव तक मैं देखभाल करूँ गा।"

''भन्ते, अञ्छा।"

निवासी-भिन्नु मनुष्यों को 'जबतक मैं आऊँ तब तक स्थिवर की सेवा' ठीक तरह से करते रहना' कह चल दिया। उस दिन से आगन्तुक-भिन्नु ने निवासी-भिन्नु में यह यह दोष हैं, कह मनुष्यों का दिल खट्टा कर दिया। निवासी-भिन्नु भी शास्ता को प्रणाम करके लौटा। आगन्तुक ने उसका निवास-स्थान उसे नहीं दिया। वह एक जगह रह कर गाव में भिन्ना माँगने निकला। मनुष्यों ने शिष्टाचार भी नहीं किया। उसको अफसोस हुआ। उसने जेतवन जा भिन्नुओं को समाचार सुनाया। भिन्नुओं ने धर्म-सभा में बात चीत चलाई—आयुष्मानो । अमुक भिन्नु अमुक भिन्नु को विहार से निकाल कर स्वय वहाँ रहता है। शास्ता ने पूछा—भिन्नुओं, वैठे क्या वातचीत कर रहे हों १

"ग्रमुक बातचीत"

"न केवल ग्रभी, किन्तु पहले भी है भित्तुन्त्रों ! उसने इसे निवास-स्थान से निकाला ही हैं" कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व जंगल मे वृद्ध-देवता होकर पैदा हुये। उस समय वर्णा काल में सात सप्ताह तक वर्ण हुई। एक लाल मुँह वाला छोटा वन्दर एक पत्थर की दरार में जहाँ पानी नहीं पत्नता था रहता था। एक दिन वह दरार के द्वार पर, न भीगने वाली जगह पर, मुख से बैठा था। वही एक काले मुँह वाला बड़ा बन्दर ग्राया। वह भीगा था ग्रीर शीत से कष्ट पा रहा था। उसने उसे उस तरह बैठे देख संचा—इसे कौशल से यहाँ से हटा, मै यहाँ रहूँगा। उसने पेट का सहारा ले ऐसा दिखाया जैसे पेट खूब भरा हो. श्रीर उसके सामने खड़े हो पहली गाथा कही:—

> उदुम्बराचिमे पक्का निम्नोधा च कपित्यना, एहि निक्खम सुक्षस्सु किं जिबन्छाय सीयसि॥

[यह गूलर पके हैं, नियोध और कैथ भी। त्या बाहर निकल उन्हें ला। भूख से क्यों मरता है ?]

उसने उसकी बात पर विश्वास कर, फलाफल खाने की इच्छा से वाहर निकल, जहाँ-तहाँ धूम कुछ भी न पाया। लौटकर देखा तो उसे दरार मे वैठा पाया। उसने उसे ठगने के लिए उसके सामने खड़े हो दूसरी गाथा कही:—

एव सो सुहितो होति यो बद्धसपचायति,

यथाहमज सुहितो दुमपक्कानि मासितो॥

[जो वड़ों का ग्राटर करता है उसका पेट भरता है, जैसे ग्राज भें पके फल खाकर सतुष्ट हूं । ]

इसे सुन वड़े वन्दर ने तीसरी गाथा कही :---

य वनेजो वनेजस्स वंचेय्य किपनो कृपि,

दहरों पि तं सद्धे थ्य, न हि जिण्णों जराकपि॥

[जो बन मे पैदा हुआ बानर वन मे पैदा हुये बानर को ठगे, कोई बच्चा भी उसका विश्वास नहीं कर सकता, मेरे जैसा जरा-जीर्ण किप तो कर ही नहीं सकता।]

''इस प्रदेश में सभी फलाफल वर्षा से भीग कर गिर गये हैं। अब तेरे लिये यहाँ जगह नहीं है जा।'' वह वहा से चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैटाया। उस समय छोटा वन्दर निवासी-भिन्तु था। काला बड़ा वन्दर आगन्तुक-भिन्तु। चल-देवता तो मै ही था।

# २ ६ ६ . कोमायपुत्त जातक

"पुरे तुव..." यह शास्ता ने पूर्वाराम मे विहार करते समय क्रीड़ा-प्रिय भिचुत्रों के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

जिस समय शास्ता ऊपर प्रासाद में रहते थे उस समय भिन्नु नीचे प्रासाद में बैठे हुये देखा-सुना वित्याते, क्ष्मण्डा करते छौर हॅसी-मजाक उडाते थे। शास्ता ने महामोग्गस्लान को सम्बोधित कर कहा—स्रा भिन्नु, कम्पन उत्पन्न कर। स्थिवर ने छाकाश में उछल, पैर के अगूठे से उछल, प्रासाद के खम्मे पर प्रहार कर, जहाँ तक जल था वहाँ तक कॅपा दिया। वे भिन्नु मृत्यु-भय से निकल कर वाहर खड़े हुये। उनकी वह कीड़ा-प्रियता भिन्नुओं में प्रकट हो गई। एक दिन भिन्नुओं ने धर्म सभा में वातचीत चलाई—स्त्रायुष्मानो ! कुछ भिन्नु इस प्रकार के कल्याणकारी बुद्धशासन में प्रव्रजित होकर भी खिलवाड़ करते रहते हैं, अनित्य, दुख तथा अनात्म की भावना की विपश्यना नहीं बढ़ाते हैं। शास्ता ने आकर पूछा—भिन्नुओं, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ?

''श्रमुक वातचीत।"

'भित्तुत्रों न केवल श्रभी, ये कीडा-प्रिय हैं,पहले भी ये कीड़ा-प्रिय ही रहे हैं।"

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही।

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व सकय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व एक गाँव में ब्राह्मण कुल मे पैदा हुये। उनका नाम हुआ कोमायपुत्त। आगे चल कर वह ग्रहत्याग, ऋिप-प्रव्रज्या ले, हिमालय में रहने लगा। दूसरे की डा-प्रिय तपस्वी भी हिमालय में आश्रम बना रहते थे। किसए कर्म का नाम तक न था। वे जड़ल से फलाफल ला खाते हुये नाना प्रकार की कीड़ा में समय बिताते थे। उनके पास एक बन्दर भी था। वह भी कीढा-प्रिय। नाना प्रकार की शक्ले बना तपियों को तमाशा दिखाता। तपस्वी चिरकाल तक वहाँ रह नमक-लटाई खाने के लिये बस्ती में गये। उनके चले जाने पर बोधिसत्व वहाँ आकर रहने लगे। वन्दर ने उनकी तरह बोधिसत्व को भी तमाशा दिखलाया। बोधिसत्व ने चुटकी वजा उसे उपदेश दिया—सुशिक्ति प्रव्रजितों के पास रहने वाले को सदाचारी होना चाहिये, काय, वाक, मन से सुसयत होना चाहिये तथा ध्यानी होना चाहिये। वह भी उस समय से शिलवान तथा आचारवान हो गया। बोधिसत्व अन्यत्र चले गये।

नमक खटाई सेवनानन्तर वह तपस्वी भी वहाँ लौटे। बन्दर ने पहले की तरह उन्हे तमाशा नही दिखाया। तपस्यों न पूछा—न्त्रायुष्मान, पहले तू हमारे सामने तमाशा करता था। क्या कारण है कि ग्रव नही करता ! उन्होंने पहली गाथा कही:—

> पुरे तुवं सीलमतं सकासे श्रोक्किन्द्रकं कीळिस श्ररसमित्ह, करोहरे मक्किटयानि मक्कट न तं मथं सीलवतं रमाम ॥

[ त्रारे वन्दर, त्पहले सदाचारियों के पास आश्रम मे रहता हुआ कूदना फाँदना त्राटि खेल करता था। श्रपनी वह वन्दर-लीला कर। हम शीलवान उसमे रमण नहीं करते।

यह सुन बन्दर ने दूसरी गाया कही:— सुता हि सग्हं परमा विसुद्धि कोमायपुत्तस्स बहुस्सुतस्स, मा दानि मं मन्जी तुवं यथा पुरे मानानुयुत्ता विहराम श्रामुसो ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> योगाभ्यास-विधि।

[ मैंने वहु-श्रुत कोमायपुत्त से परम विशुद्धि सुनी। श्रव त् मुक्ते पहले जैसा मत समक्त। श्रायुष्मान मै श्रव ध्यानी हो कर विहार करता हूँ।]

यह सुन तपस्वियों ने तीसरी गाथा कही ---

सचेपि सेलस्मिं वपेरयुं बीजं देवो च वस्से नेव हितं रुहेरय, सुता हि ते सा परमा विसुद्धि श्रारा तुवं मक्कट मानमूभिया॥

[ ग्रगर चद्दान पर बीज बोया जाय तो वर्षा होने पर भी वह नहीं उगेगा। इसी प्रकार (यद्यपि) तू ने वह परम-विशुद्धि सुनी है तो भी तू (पशु योनि में उत्पन्न होने के कारण) ध्यान-भूमि से दूर है। ]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय क्रीड़ा-प्रिय तपस्वी ये तपस्वी थे। कोमायपुत्त तो मै ही था।

#### ३००. वक जातक

''परपाण्यरोधा.. "यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पुराण्-मैत्री के बारे मे कही ।

# क. वर्तमान कथा

(वर्तमान-) कथा विस्तार से विनाय (-िपटक) में आई ही है। यहाँ तो यह सित्तिस है। दो वर्ष की आयु के आयुष्मान उपसेन एक वर्ष की आयु वाले सब्रह्मचारी के साथ शास्ता के पास गये। शास्ता ने आलोचना की। वह प्रणाम करके चले आये और विपश्यना-भावना का अभ्यास कर आई त्व प्राप्त किया। फिर अस्पेच्छता आदि गुणों से युक्त हो, तेरह धुतंग धारण किये और अपने

<sup>े</sup> उपसम्पन्न भित्तु की श्रायु उपसम्पदा से गिनी जाती है। २२

श्रनुयाइयों को भी तेरह घुतंगधारी बनाया। भगवान के तीन महीने तक ध्यानावस्थित रहने पर श्रनुयाइयो सृहित शास्ता की सेवा मे पहुँचे। पहली बार श्रनुयाइयों के कारण निन्दित हुन्ना था। इस बार श्रधार्मिक वार्ता के श्रनुसार न चलने से प्रशसा हुई। शास्ता ने कृपा की—श्रव से धुतग-धारी भिद्ध मुक्त से यथामुविधा भेट कर सकते हैं। उसने वाहर श्रा भिद्धुश्रों को यह बात कही। तब ते भिद्धुश्रों ने धुतग-धारी हो, शास्ता के दर्शनार्थ जा, शास्ता के ध्यानावास्था से उठने पर, पाशुक्ल चीवरों को जहाँ-तहाँ छोड़ श्रपने श्रपने साफ चीवर पहने। बहुत से भिद्धुश्रों के साथ शास्ता ने शयनासन को देखते हुये, धूमने के समय जहाँ तहाँ पाशुक्ल चीवर को देख कर पूछा। वह बात मुन शास्ता ने कहा—भिद्धुश्रों! इन भिद्धुश्रों का व्रत चिरायु नहीं होगा। यह बगुले के उपोसथ व्रत के समान हुन्ना है।

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय शकदेव राजा हुये। एक मेड़िया गगा के किनारे पत्थर पर रहता था। गंगा में हिम-जल ने आकर उस पत्थर को घेर लिया। मेड़िया चढ़ कर पत्थर के ऊपर जा लेटा। न उसे शिकार मिला न शिकार का रास्ता। पानी बढ़ता ही जाता। वह सोचने लगा—न मेरे लिये शिकार है न मेरे लिये शिकार का रास्ता निकम्में पड़े रहने से तो उपीस्थ व्रत करना ही अच्छा है। उमने मन से ही उपोस्थ व्रत तथा शील बहुण किया और लेट रहा। उस समय शक ने ध्यान दे उसके दुर्वल व्रत की वात जान सोचा—इस मेड़िये को तग करूँ गा। उसने मेमने का रूप बना अपने को मेड़िये से थोड़ी दूर खड़ा हुआ दिखाया। मेड़िये ने उसे देख सोचा—व्रत दूसरे दिन रखूँगा। वह उसे पकड़ने के लिये उछला। मेमने ने भी इधर-उधर उछल अपने को पकड़ने न दिया। मेड़िया जब उने नहीं पकड़ सका तो लौट आ कर किर वैसे ही लेट रहा—अभी मेरा उपास्थ व्रत नहीं टूटता। शक ने इन्द्र रूप से ही आकाश मे प्रकट हो कहा—तेरे जैसे दुर्वल निश्चय वाले को उपोस्थ व्रत से क्या १ त् विना यह जाने कि में

शक हूं मेमने का मास खाना चाहता था । इस प्रकार मेडिये को तग कर श्रीर उसकी निन्दा कर इन्द्र देवलोक को चला गया।

ये तीनों ग्रिमिसम्बुद्ध गाथाये हैं:—

परपाणरोधा जीवन्तो मंसलोहित भोजनो,

वको वतं समादाय उपपिज उपोसथं ॥

तस्स सक्को वतन्जाय ग्रजरूपेनुपागिम,

वीततपो ग्रज्मण्पत्तो भन्जि लोहितपो तपं ॥

एवमेवं इवेकच्चे समादानिसमं दुव्यला

लहुँ करोन्ति श्रत्तानं वकोव ग्रजकारणा ॥

[ दूसरे प्राणियों की हत्या करके जीवित रहने वाले, रक्त मास का भोजन करने वाले मेडिये ने भी उपोसथ व्रत धारण किया। शक्त उसके दुर्बल व्रत की बात जान मेमने के रूप मे ज्ञाया। उस रक्त-पायी ने विगत-तप हो (उसे खाने की इच्छा से) ग्रपना व्रत तोड़ दिया। इसी तरह इसमें कुछ दुर्बल निश्चय वाले प्राणी ग्रपने को श्रोछा बना लेते हैं, वैसे ही जैसे मेडिये ने मेमने के कारण (श्रपने को श्रोछा बनाया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय शक

# चौथा परिच्छेद

# १. विवर वर्ग

# २०१. चुल्लकालिङ्ग जातक

''विवर्य इमासं द्वारं .'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चार परिव्राजिकाश्रो की प्रवर्ण के बारे में कही :—

# क. वर्तमान कथा

वैशाली में सात हजार सात सौ सात लिच्छ्रवी-राजा रहते थे। वे सभी शास्त्रार्थ-कुशल थे।

एक पाँच सौ वादों (-मतों) मे पिडत निर्मन्थ वैशाली पहुँचा। उन्होंने उसका श्रादर-सत्कार किया। एक दूसरी उसी तरह की निर्मन्यी भी श्रा पहुँची। राजाश्रों ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। ठोनों वरावर रहे। तव लिच्छिवियों ने सोचा—इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेधावी होगा। उन्होंने दोनों का विवाह करा, उन्हें एक जगह वसाया। दोनों के सहवास से कमशः चार लहिकयों श्रीर एक लड़का पैदा हुआ। लहिकयों का सच्चा, लोला, श्रववादका श्रीर पटाचारा नाम रखा गया तथा लड़के का सच्चा। उन पाँचों ने वड़े होने पर माता से पाँच सौ वाद श्रीर पिता से पाँच सौ वाद, इस प्रकार एक हजार वाद सीख लिये। माता-पिता ने लड़िकयों को यह नसीहत दो—यदि कोई गृहस्थ तुम्हे शास्त्रार्थ में हरा दे तो उसकी चरण-दािसयाँ वन जाना श्रीर यदि कोई प्रवित्तत हरा दे तो उसके पास प्रवित्तत हो जाना। समय वीतने पर माता-पिता चल बसे।

उनके मरने पर सच्चक निर्मन्थ वही वैशाली में लिच्छ्रवियों की शिल्प (-विद्या) सिखाता हुआ रहने लगा। वहनों ने जम्बु-शाखा ले, शास्त्रार्थ के लिये नगर नगर घूमना आरम्भ किया। श्रावस्ती पहुँच उन्होंने नगर-द्वार पर शाखा गाड़ दी और वालकों को यह कह कर कि जो हमसे शास्त्रार्थ

#### े चुल्लकालिङ्ग ]

कर सके वह एहस्थ हो या प्रव्रजित इस बालू की देरी को पाँव से बिखेर, इस जम्बु-शाखा को पाँव से ही कुचल दे, भिद्धार्थ नगर मे गई ।

श्रायुष्मान् सारिपुत्र विना बुहारी जगह को बुहार, खाली घड़ों में पानी भर, रोगियों की सेवा कर दिन चढ़ने पर भिचार्थ निकले। उन्होंने वह शाखा देख, पूछकर, उसे लड़कों से ही गिरवाकर कुचलवा दिया श्रीर लड़कों को कहा कि जिन्होंने यह शाखा गाड़ी हो वह खाना पीना समाप्त कर जेतवन की ड्योडी में मुक्ते मिले। भिचा से लौट कर भोजनान्तर वह विहार की ड्योडी में ही रहे। उन परिव्राजिकाश्रों ने भी भिचा से लौट उस शाखा को मर्दित देख कर पूछा:—

''इसे किसने कुचला १७

'सारिपुत्र स्थविर ने । यदि तुम शास्त्रार्थं करना चाहो, तो विहार की ड्योढी पर जाग्रो।"

वे वच्चों से यह सुन फिर नगर में गई श्रीर जनता को इकट्ठा कर विहार की ड्योडी पर पहुँची। वहाँ उन्होने स्थविर से एक हजार प्रश्न पूछे। स्थविर ने उत्तर देकर पूछा :—"श्रीर भी कुछ जानती हो १"

"स्वामी ! नहीं जानती हैं।"

''मै कुछ पूछूँ १"

"स्वामी पूछे। जानतीं होगी तो कहेंगी।"

स्थविर ने पूछा-- ''एक बात क्या है १"

वह नही जानती थी। स्थविर ने वताया। वे बोर्ली---

''स्वामी । हमारी पराजय हुई । स्नापकी जय हुई ।"

''त्र्रव क्या करोगी १'

"हमारे माता पिता ने हमे कहा था कि यदि ग्रहस्थ से पराजित होना तो उसकी ग्रहिणी हो जाना और यदि प्रव्रजित से पराजित होना तो उसके पास प्रव्रजित हो जाना। आप हमे प्रव्रजित करे।"

स्थविर ने 'श्रच्छा' कह उन्हे उत्पत्तवर्णा स्थविरी के पास प्रव्रजित कराया। सभी शीघ्र ही ऋर्हत्व को प्राप्त हुई ।

भित्तुत्रों ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो, सारिपुत्र स्थविर ने चारो परिव्राजिकात्रों का सहायक हो सभी को ऋर्हत्व प्राप्त करा दिया | शास्ता ने ग्राकर पूछा-भिच्छुग्रो, वैठे क्या वातचीत कर रहे हो १" "ग्रमुक बातचीत।"

'भित्तुत्रों, न केवल श्रमी किन्तु पहले भी यह इनका सहायक हुश्रा है। श्रव तो प्रव्रज्याभिषेक दिलवाया है, किन्तु पहले पटरानी के पद पर स्थापित किया है।"

यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही:-

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में कालिङ्ग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में कालिङ्गराज के राज्य करने के समय अस्सक राज्य के पोतिल नगर में अस्सक नाम का राजा राज्य करता था। कालिङ्गराज के पास सैन्यवल था और स्वय भी वह हाथी के वल का था। उसे कोई अपने से लड़ सकने वाला नहीं दिखाई देता था। उसने युद्धेच्छुक हो अमात्यों से कहा—मेरी युद्ध करने की इच्छा है। प्रतिपत्ती नहीं दिखाई देता। क्या कर्रे ?

"महाराज, एक उपाय है। आपकी चारों लडिकया सुन्दर रूपवाली हैं। उन्हे अलड्कृत कर, पर्देवाले रथ में विठा, सेना के साथ ग्राम-निगम तथा राजधानियों मे चक्कर लगवाये। जो राजा उन्हें अपने घर मे रखना चाहेगा, उससे युद्ध करेगे।"

राजा ने वैसा कराया। जहाँ जहाँ वह जातीं राजा लोग भय से उन्हें नगर मे न त्राने देते। भेट भेजकर उन्हें वाहर ही रखते। इस प्रकार सारें जम्बुद्दीप में घूम कर अस्सक राष्ट्र के पोतिल नगर पहुँचीं। अस्सक (राजा) ने भी (नगर-) द्वार बन्द करवा भेट भेजी। उसका निन्दिसेन नामक अमात्य पिंडत था, बुद्दिमान था और था उपाय-कुशल। उसने सोचा—इन राज-कन्याओं को सारे जम्बुद्दीप में घूम आने पर भी प्रतिपत्ती नहीं मिला। ऐसा होने पर तो सारा जम्बूद्दीप तुच्छ होता है। मैं कालिङ्ग-राज के साय युद्द करूँगा। उसने नगरद्वार पर पहुँच, द्वार-पालो को सम्बोधित कर उनके लिये नगर-द्वार खुलवा देने को पहली गाथा कही:—

विवरध इमारां द्वार नगरं पविसित्त मया, श्ररणराजस्स सीहेन सुसिट्ठेन सुरिक्खतं निव्दसेनेन ॥ [ श्रक्णराज (श्रस्सक-नरेश) के ( मन्त्री) मुक्क पुरुष-सिंह सुशिच्चित नन्दिसेन द्वारा सुरिच्चित द्वार खोल दो, जिसमे ये नगर मे प्रवेश कर सकें । ]

यह कह उसने द्वार खुलवा दिया और उन लड़िकयों को अस्सकराजा को दिखाकर कहा—आप डरे नहीं। यह सुन्दर रूपवाली राजकन्याये हैं। इन्हे अपनी रानियां बना लें। उसने उन्हे अभिषिक्त करा उनके साथ आए आदिमयों को विदा किया—जाओ, अपने राजा से कहो कि अस्सकराजा ने राजकन्याओं को रानी वना लिया। उन्होंने जाकर कहा। कलिझ नरेश उसी समय वडी भारी सेना ले निकल पड़ा—अस्सकराजा मेरी सामर्थ्य से अभी परिचित नही।

नित्सेन ने जा उसका आगमन सुना तो सन्देश भिजवाया—अपनी ही सीमा मे रहे । हमारी सीमा मे न रहे । दोनो राजाओं की सीमाओं के बीच ही युद्ध होगा। उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर क्का। अस्सक (नरेश) भी अपनी राज्य-सीमा पर ही क्का।

उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रब्रज्या ग्रहण कर उन दोनों राज्यों के बीच पर्णकुटी में रहते थे। कलिङ्ग-नरेश ने सोचा—श्रमण कुछ जानने वाले होते हैं। कौन कह सकता है कि क्या हो १ किसकी जीत हो, किसकी हार हो १ तपस्वी को पूछू गा।

उसने भेस बदल, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, एक श्रोर बैठ, कुशलचेम पूछते हुए कहा—भन्ते, कलिइ-नरेश तथा श्रस्सकराज युद्ध करने की इच्छा से श्रपनी-श्रपनी सीमा मे तैयार खड़े हैं। इनमे किसकी जय होगी श्रीर किसकी पराजय १

"महापुर्यवान् । मै नही जानता कि किसकी जीत होगी श्रौर किसकी हार १ हाँ, देवराज शक यहाँ श्राता है। उसे पूछ कर कहूँगा। कल श्राना।"

शक बोधिसत्व की सेवा मे त्रा विराजमान हुत्रा । बोधिसत्व ने उसे वह बात पूछी । "भनते, कालिङ्ग विजयी होगा । त्रस्सक पराजित होगा । यह इसके पूर्व-लक्ष्ण दिखाई देगे ।"

कालिङ्ग ने अगले दिन आकर पूछा। बोधिसत्व ने कह दिया। वह विना यह पूछे कि क्या पूर्व-लक्त्य प्रकट होगा, खुशी से फूला हुआ चला गया । वह बात फैल गई । इसे सुन श्रस्सक-राज ने निन्दसेन को बुलवाकर पूछा —कलिङ्ग विजयी होगा । हम हारेगे । श्रव क्या करना चाहिये १

''महाराज, इसे कौने जानता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार? स्नाप चिन्ता न करें कह राजा को स्नाश्वासन दे, बोधिसत्वय के पास पहुँचा। उन्हें प्रणाम कर एक स्रोर वैठ प्ञा—भन्ते । किसकी विजय होगी १ कौन पराजित होगा १

"कलिङ्ग जीतेगा, ग्रस्सक हारेगा"

'भन्ते विजयी का क्या पूर्व-लच्च्या होगा श्रौर पराजित होने वाले का क्या ?''

"महापुरयवान् ! विजयी का रक्तक देवता सर्वश्वेत चूपभ होगा, दूसरे का एक दम काला। दोनो के रक्तक-देवता जीत-हार का निर्णय करेगे।"

नित्सेन ने यह सुन जाकर राजा के एक हजार महायोद्धा मित्रों को एकत्र कर पास के पर्वत पर ले जाकर पृक्षा—

"भो ! ग्रपने राजा के लिये जीवन परित्याग कर सकोगे ?"

"हाँ, कर सकेगे।"

"तो, इस प्रपात पर से गिरो।"

वह गिरने लगे। उन्हें रोक कर कहा—वस । गिरो मत श्रपने राजा के लिये जीवन परित्याग करने को दिल से डट कर लड़ो। उन्होंने स्वीकार किया।

सग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही' सोच कलिड़ ढीला पड़ गया। उसकी सेना भी 'हमारी विजय होगी ही' सोच टीली पड़ गई। (सैनिक) कवच उतार पृथक पृथक हो यथाकिच चल दिये। जोर लगाने के समय जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ युद्ध करने के लिये एक दूसरे के पास ग्राये। दोनों के रच्छक-देवता भी पहले ही पहुँचे—कलिड़ का रच्छक-देवता सर्व-श्वेत वृषभ ग्रौर दूसरे का एक दम काला। वे परस्पर युद्ध करने के लिये तैयार हुए। लेकिन वे वैल केनल दोनों राजाग्रों को ही दिलाई देते थे ग्रौर किसी को नहीं। निटंसन ने ग्रस्सक (-राज) से पूछा—

''महाराज ! ग्रापको देवता दिखाई देता है ?" ''हाँ दिखाई देता है ।" "कैसा आकार है ?"

"किलिङ्ग का रक्तक-देवता सर्व-श्वेत वृष्म के रूप में दिखाई दे रहा है, हमारा रक्तक-देवता एक दम काला थका हुन्ना सा ।"

"महाराज, श्राप भयभीत न हो। हम जीतेंगे। कालिङ्ग की हार होगी। श्राप घोड़े की पीठ से उतर, यह शक्ति (-श्रायुध) ले, सुशिक्तित सैन्धव (घोड़े) को पेट के पास वाये हाथ से दबा, इन एक सहस्र श्रादिमयों के साथ तेजी से जा, कालिङ्ग के रक्तक-देवता को शक्ति प्रहार से गिरा दे। तब हम हजार जने हजार शक्तियों से प्रहार करेगे। इस प्रकार कालिङ्ग का रक्तक-देवता नष्ट हो जायगा। तब कालिङ्ग की हार होगी श्रीर हम जीत जायेंगे।"

राजा ने 'श्रच्छा' कह निन्दसेन के सुभाव के श्रनुसार जाकर शक्ति से प्रहार किया । श्रमात्यों ने भी हजार शक्तियों से प्रहार किया । रक्षक-देवता का वही प्राणान्त हो गया । उसी समय कालिङ्ग हार कर भाग गया । उसे भागता देख हजार श्रमात्यों ने हल्ला किया—कालिङ्ग भाग रहा है । कालिङ्ग ने मरने के भय से भागते हुए उस तपस्वी को गाली देते हुए दूसरी गाथा कही:—

> जय कितज्ञानं श्रसयहसाहिनं पराजयो श्रनयो श्रस्सकानं, इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि न उज्ज्ञभूता वितयं भणन्ति ॥

[ असहा को भी सह सकने वाले कालिङ्गो की विजय होगी और अस्सक-वासियों की पराजय निश्चित है—यही हे ब्रह्मचारी ! तू ने कहा था। जो ऋ जु हैं, वह तो फूठ नहीं वोलते!]

इस प्रकार वह तपस्वी को गाली देता हुआ भाग कर श्रपने नगर पहुँचा। (मार्ग मे) रुक कर कही (पीछे) देख तक नही सका। उसके कुछ दिन वाद शक तपस्वी की सेवा मे आया। तपस्वी ने उसके साथ बात-चीत करते हुए तीसरी गाथा कही:—

> देव मुसावादमुपातिवत्ता सन्चं धनं परमं वेसु सक्क, तं ते मुसा भासितं देवराज किं वा पटिन्च मघवा महिन्द ॥

[ हे शक ! देवता तो मृषावादी नहीं होते | उनका परम धन सत्य (ही) है | हे देवराज ! हे मघवा ! हे महिन्द ! तू ने जो भूठ बोला वह किस कारण से बोला ! ]

यह सुन शक्त ने चौथी गाथा कही:—
नतु ते सुतं बाह्यण भन्नमाने
देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमस्स,
दमो समाधि मनसो श्रदेज्को
श्रव्यगाता निक्खमणझकाले
दळहञ्ज विरियं पुरिसपरक्कमो च,
वेनेव श्रासि विजयो श्रस्सकानं॥

[क्या तूने कभी ब्राह्मणों को यह कहते नहीं सुना कि देवता परा-क्रमी पुरुप से ईर्ष्या नहीं करते । सयम, समाधि, मन की एकाव्रता, श्रव्यव्रता, समय पर निष्क्रमण और दृढ-वीर्थ्य तथा पुरुप-पराक्रम—इन्हीं गुणों के होने से श्रस्सकों की विजय हुई है।]

कलिइ-राजा के भाग जाने पर श्रस्सक राजा लूट का माल उठवा श्रपने नगर को लौटा | निद्सेन ने किलड़ के पास सन्देश मेजा—इन चारों राजकन्याश्रों का दहेज मेजो | यदि नहीं मेजोगे तो जो करना उचित है करूँ गा | उसने वह संदेश सुन, डर के मारे उन कन्याश्रों को जितना दहेज मिलना चाहिए था मेजा | तब से दोनों राजाश्रों में मेल रहा |

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय कलिझ-राजा की कन्यायें यह तरुण मिच्छिणियाँ थीं। नन्दिसेन सारिपुत्र। तपस्वी तो मैं ही था।

## ३०२. महाश्रस्सारोह जातक

"ग्रदेय्येसु दद दान ." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय ग्रानन्द स्थिवर के बारे में कही। 'वर्तमान-कथा' पहले आ ही गई है। शास्ता ने 'पूर्वकाल में पिडतों ने भी श्रापने उपकारियों का उपकार किया' कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे बोधिसत्व वाराणसी का राजा हो उत्पन्न हुए। वह धर्म-पूर्वक, न्यायपूर्वक राज्य करता था, दान देता था, शील की रक्षा करता था।

प्रत्यन्त-देश के विद्रोह को शान्त करने के लिये वह सेना सहित गया।
उसे हार कर घोड़े पर चढ भागना पड़ा। भागता भागता वह एक प्रत्यन्तप्राम मे पहुँचा। वहाँ तीस राज-सेवक रहते थे। वह प्रातःकाल ही गाँव के
मध्य में इकट्ठे हो ग्राम-कृत्य करते थे। उसी समय राजा कसे हुए घोड़े पर
चढ सजा-सजाया ही ग्रामद्वार से गाँवो मे प्रविष्ट हुआ। वह 'यह क्या' डर
कर, भाग कर, अपने अपने घर मे जा घुसे। लेकिन एक ने अपने घर पहुँच
राजा की अगवानी कर पूछा—सुना है कि राजा तो प्रत्यन्त-देश में गया है।
तू कौन है ! राज-पुरुष वा चोर-पुरुष !

"सौम्य! राज-पुरुष।"

'तो आ' कह राजा को घर ले जा अपने पीढे पर विटाया। फिर भार्थ्या को 'भद्रे, आ मित्र के पाँव घो' कह मार्थ्या से पैर धुलवा अपनी सामर्थ्या- नुसार भोजन कराया। फिर 'थोडा विश्राम करे' कह विछीना बिछा दिया। राजा लेट रहा। उसने इतने मे घोडे की काठी खोल, धुमा, पानी पिला, पीठ पर तेल की मालिश कर उसे घास दिया।

इस प्रकार तीन चार दिन राजा की सेवा करता रहा। जिस दिन राजा ने कहा—'भित्र, जाता हूँ' उस दिन भी राजा श्रौर श्रश्व के लिए जो जो करना उचित था, किया। राजा खाकर जाता हुआ बोला—सौम्य!

<sup>ै</sup> गुण जातक ( १४७ )

मेरा नाम महाश्वारोह है। मेरा घर नगर के बीच में है। यदि किसी काम से आना हो तो दिल्ला-द्वारपाल से पूंर्छना कि महाश्वारोह किस घर में रहता है और उसे साथ ले हमारे घर आना। इतना कह चला गया। सेना ने भी राजा को न देख नगर के बाहर छावनी डाल ली थी। राजा को देखा तो अगवानी कर राजा के पास पहुँची।

राजा ने नगर मे प्रवेश करते समय द्वार में एक द्वारपाल को बुलाया श्रीर जनता को एक श्रोर हटा कर कहा—तात। एक प्रत्यन्त-ग्रामवासी सुके मिलने की इच्छा से श्रायगा श्रीर तुके पूछेगा कि महाश्वारोह का घर कहाँ है १ त् उसे हाथ से पकड़ मेरे पास लाना। तुके हजार मिलेगा। वह नहीं श्राया। उसे न श्राता देख राजा ने जिस गाँव मे वह रहता था उस गाँव की मालगुजारी (विलि) वढा दी। मालगुजारी बढ़ाई। वह नहीं ही श्राया। इस प्रकार दूसरों श्रीर तीसरी वार भी मालगुजारी बढाई। वह नहीं ही श्राया।

तव उस गाँव के रहने वालों ने इकट्ठे हो उसे कहा—श्रार्थ! तेरे श्रश्वारोह के श्राने के समय से हम मालगुजारी से इतने पीडित हो गये कि सिर भी नहीं उठा सकते। जा महाश्वारोह से कहकर हमें मालगुजारी से मुक्त करा।

"श्रच्छा, जाता हूँ । लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता । मेरे मित्र के दो वचे हैं । उनके लिये, उसकी भार्यों के लिये तथा मेरे मित्र के लिये कपड़े लत्ते तथा गहने तैयार करो ।"

"ग्रच्छा, तैयार करते हैं" कह उन्होंने सब भेट तैयार की।

उसने वे सव ग्रीर ग्रपने घर पके पूए ले, दिल्ल्ग-द्वार पहुँच, द्वारपाल से पूछा—"मित्र, महाश्वारोह का घर कहाँ है ?" उसने "ग्रा, तुमे वताऊँ" कह उसे हाथ ने लिवा जाकर राजद्वार पर पहुँचाया। राजा 'द्वारपाल प्रत्यन्त वासी को लेकर ग्राया है' सुनते ही ग्रासन से उठ खडा हुग्रा ग्रीर वोला—मेरा मित्र ग्रीर उसके साथ ग्राये हुए (सन) ग्रावे। उसने उसकी ग्रायानी कर, देखते ही गले लगा कर पूछा—मेरी मित्राणी ग्रीर वच्चे स्वस्थ तो हैं न ? फिर हाथ पकड़, महान् तल्ले पर चढ, उसे श्वेत-छन्न के नीचे विठाया ग्रीर पटरानी को बुलाकर कहा—भद्रे ! मेरे मित्र के पाँव घो।

उसने उसके पाँच घोये। राजा ने सोने की मंकारी से पानी डाला। देवी ने पाँचो घोकर उनमे सुगिंघन्त तेल की मालिश की। राजा ने पूछा — मित्र हमारे लिये कुछ खाने को है ? उसने "है" कह यैली में से पूए निकाले। राजा ने सोने की थाली में ले उसका आदर करते हुए 'मेरे मित्र का लाया हुआ खाओं कह देवी और अमात्यों को दे स्वय भी खाये।

उसने दूसरी मेंट भी सामने रखी। राजा ने उसके प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए काशी (के बने) वस्त्र उतार कर उसके लाये वस्त्र पहने। देवी ने भी काशी-वस्त्र और अलङ्कार उतार उसके लाये वस्त्र तथा गहने पहने। राजा ने उसे भोजन खिलवा एक अमात्य को आजा दी—जा, जैसे मेरी हजामत वनती है उसी तरह इसकी हजामत बनवा, सुगन्धित जल से स्नान करा, लाख के मूल्य का काशी-वस्त्र पहनवा, राजामरण से अलड्कृत करवा कर ला। उसने वैसा किया।

राजा ने नगर में मुनादी करा, श्रमात्यों को इकट्टा किया श्रौर श्वेतछ्त्र के मध्य में शुद्ध हिगुल से रगा सत्र गिरा, श्राधा-राज्य दे दिया। उस समय से खाना, पीना सोना इकट्टा होने लगा। परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया, ऐसा जिसे कोई छिन्न-भिन्न न कर सके। राजा ने उसके स्त्री-पुत्रों को भी बुलवा, नगर में मकान बनवा दिया। वे मिल-जुल कर प्रसन्न चित्त रह राज्य करते।

श्रमात्यों ने क्रोधित हो राजपुत्र को कहा—कुमार ! राजा ने एक गृहस्य को श्राधा राज्य दे दिया है। वह उसके साथ खाता, पीता, सोता है श्रीर बच्चों से उसे नमस्कार करवाता है। हम नही जानते कि इसने राजा का क्या उपकार किया है ? राजा क्या करता है ? हमें लजा श्राती है। तू राजा से कह।

उसने 'ग्रन्छा' कह स्वीकार किया। फिर सारी वात राजा को सुनाकर निवेदन किया—महाराज, ऐसा न करे।

"तात<sup>ी</sup> मै युद्ध मे पराजित होकर कहाँ रहा, जानते हो १"

"देव । नहीं जानता हूं।"

"मै इसी के घर मे रहकर स्वस्थ हो आकर राज्य करने लगा हूं। जिसने मेरा इतना उपकार किया, उसे कैसे सम्पत्ति न दूँ १" इतना कह वोधिसत्व ने 'तात! जो जिसे देना श्रयोग्य है, उसे देता है श्रीर जिसे देना योग्य है उसे नहीं देता है वह जब श्रापित में पड़ता है तो (कोई) उसका कुछ उपकार नहीं करतां स्पष्ट करते हुए ये गाथाये कही:—

> श्रदेखेसु दृद दानं देखेसु नणवेन्छ्रति, श्रापासु न्यसन पत्तो सहायं नाधिगन्छ्रति॥ नादेखेसु दृदं दानं देखेसु यो पवेन्छ्रति, श्रापासु न्यसंन पत्तो सहायमधिगन्छ्रति॥ सन्त्रोग सम्भोग विसेसदस्सन श्रनित्यधम्मेसु सठेसु नस्सति, कतञ्ज श्ररियेसु च श्रञ्जसेसु च महफ्ततो होति श्रश्चम्पि तादिसु॥ यो पुढ्ये कतकत्यायो श्रका लोके सुदुक्करं, पन्छा कयिरा न वा कयिरा श्रन्चन्तं पूजनारहो॥

[जो जिन्हे देना अयोग्य है उन्हे देता है और जिन्हें देना चाहिए उन्हे नही देता, उसे आपित्त में कष्ट भोगना पड़ने पर सहायक नहीं मिलता। जो जिन्हे देना अयोग्य है उन्हें नहीं देता और जिन्हे देना योग्य है उन्हें देता है, उसे आपित्त में कष्ट भोगना पड़ने पर सहायक मिलता है।

श्रनार्य-स्वभाव शठ पुरुपों के साथ का सयोग, सभोग श्रथवा उनके प्रति किया गया विशेष उपकार नष्ट हो जाता है। श्रायों के श्रेष्ट मार्गानुयायियों वा स्थिरचित्त-मनुष्यों के प्रति किया गया थोडा भी उपकार महान् फल का देने वाला होता है।

जिसने पहले ,उपकार किया है उसने लोक में दुष्कर कार्य्य किया है, वह पीछे उपकार करे वा न करे, वह अत्यन्त पूजनीय है।]

ग्रीर कहा भी गया :--

यथा बीजं श्रामिसं बहित न विरूहीत, एवं कतं श्रसप्पुरिसे बय्हित न विरूहित ॥ कतन्त्रुम्हि च पोसिह्म सीखवन्ते श्ररियद्यक्ति ॥ सुखेत्ते विय बीजानि कतं तिर्हं न नस्सिति ॥ [जिस प्रकार आग में पड़ा हुआ बीज उगता नहीं है जल जाता है, उसी प्रकार असत्पुरुष का जो उपकार किया जाता है वह भी फलता नहीं है जल जाता है।]

यह सुन न त्रमात्य ही फिर कुछ बोले, न राजकुमार । शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया । उस समय प्रत्यन्त-वासी त्रानन्द था । वाराणसी राजा तो मै ही था ।

#### ३०३. एकराज जातक

"अनुत्तरे कामगुणे सिमद्रे " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोशल राजा के एक सेवक के बारे मे कही। वर्तमान-कथा नीचे संय्यस जातक मे आ ही गई है। यहाँ इस कथा मे तो शास्ता ने 'केवल तूही अनर्थ से अर्थ करने वाला नहीं है, पुराने परिडतों ने भी अपने अनर्थ से अर्थ किया है' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

. पुराने समय में वाराणासी राजा के उपस्थायक श्रमात्य ने राजा के श्रन्तः पुर को दूषित कर दिया। राजा ने प्रत्यच्च उसका दोष देख उसे राष्ट्र से निकाल दिया। वह दब्बसेन नामक कोशलराज की सेवा में रहने लगा श्रादि सब महासीलव जातक में श्राया ही है।

इस कथा मे तो दब्बसेन ने महान् तल्ले पर मिनत्रयों के बीच बैठे वाराण्सी नरेश को पकड़वा, छींके में डलवा, उत्तर की देहली में सिर नीचे पैर ऊपर कर लटकवा दिया। राजा चोर-राजा के प्रति मैत्री मावना कर योग द्वारा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सेय्यंस जातक (२८२)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> महासीलव जातक (४१)

ध्यानावस्थित हुआ । उसका बन्धन टूट गया । तब राजा आकाश मे पालथी मार बैठा । चोर-राजा के शरीर मे जलन पैदा हुई । 'जलता हूं' कहता हुआ इधर उधर लोटने लगा । 'इसका क्या कारण है १'' पूछने पर बताया गया कि महाराज आप ने इस प्रकार के धार्मिक राजा को निरपराध द्वार की उत्तर की देहली में सिर नीचे करके लटकवा टिया है ।

"तो जल्दो से जाकर उसे मुक्त करो।"

लोगों ने जाकर राजा को आकाश मे वैठा देख आकर दन्ब सेन को कहा। उसने जल्दी से पहुँच, उसकी वन्दना कर, समा माग पहली गाथा कही:—

श्रनुत्तरे कामगुणे सिमद्धे अत्वान पुब्वेवसि एकराजा, सो दानि दुगो नरकम्हि खित्तो नप्पजहे वर्ण वर्ज पुराण ॥

[ हे एकराज ! तू पहले अनुत्तर स्मृद्ध काम-भोगों को भोगता हुआ रहा । अब तुभे दुष्कर नरक मे फेंक दिया है। तो भी तू अपने पुराने वर्ण-बल को (कैसे) बनाये है !]

यह सुन वीधिसत्व ने शेष गाथाये कहीं:---

पुद्धे खन्ती च तपो च मरहं
सम्पत्थिता दृद्धसेना श्रहोसि,
तं दानि लद्धान कथन्तु राज
जहे श्रहं वर्ण्यवर्ल पुराणं ॥
सद्धे किरेव परिनिष्टितानि
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसयह,
यसो च लद्धा पुरिमं उळारं
नण्यतहे वर्ण्यवर्ल पुराणं
पनुज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द
सुखेन वा दुक्खमसय्हसाहि,
उभयत्थ सन्तो श्रभिनिव्द्यत्त्वा
सुखे च दुक्खे च भवन्ति तुल्या ॥

[ हे दिव्यसेन! मेरे द्वारा शान्ति ग्रौर तप की पहले ही प्रार्थना की गई थी। उन्हें पाकर मै अब अपने पुराने वर्ण को कैसे त्यागू ! हे यशस्वी! हे प्रजावान्! हे सहनशील! ये सब (दान शील ग्रादि) कर्म पहले ही कर चुका हूँ ग्रौर अपूर्व तथा उदार यश की प्राप्ति भी हो जाने के कारण मै ग्रपने पुराने वर्ण बल (सौन्दर्य्य) को नहीं छोडता हूँ। हे जनेन्द्र! दु.ख से सुख को दूरकर ग्रथवा हे सहन शील! सुख से दु:ख को दूर कर जो शान्त पुरुप हैं, वे दोनों के प्रति उपेदावान् हो सुख तथा दु:ख दोनों के प्रति समान-भाव रखते हैं।]

यह सुन दव्यसेन ने वोधिसत्व से क्तमा माँगी । अपना राज्य आप ही सभाले, मैं चोरों से रक्ता-कर्रोगा, कह उस दुष्ट-अमात्य को राज-दयड दिला चला गया। वोधिसत्व भी अमात्यों को राज्य सौंप ऋपि-प्रव्रज्या ले ब्रह्मलोक परायण हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय दन्मेन ग्रानन्द था। वाराण्सी राजा तो मै ही था।

#### ३०४. दृहर जातक

"इमानि मं दद्दर तापयन्ति .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक कोधी के बारे में कही:—

# क. वर्तमान कथा

कथा तो नीचे कही ही गई है। उस समय घमसमा में उसके क्रोधीपन की बात चलने पर शास्ता ने आकर पूछा:—

"मिन्तुत्रों, वैठे क्या वात चीत कर रहे हो ?" "ग्रमुक वातचोत ।" "शास्ता ने उस भिन्तु को बुलवा कर पूछा— २४ "भिन्तु ! क्या तू सचमुच क्रोधी है !"
"भन्ते ! हाँ ।"

'मिलुत्रो, यह केवल श्रमी कोधी नहीं है, पूर्व (जन्म) में भी यह कोधी ही रहा है। इसके क्रोध के कारण शुद्ध नागराज योनि में उत्पन्न पुराने पिडतों को भी तीन वर्ष तक गन्दगी भरी कुरड़ी में रहना पड़ा था' कह पूर्व जन्म की कथा कही।

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के ममय, वोधिसल हिमालय प्रदेश में जो दहरपर्वत में दहर नागभवन है, वहाँ राज्य करने वाले दहर राजा के महादहर नाम के पुत्र हुए। छोटे भाई का नाम था चूळ दहर। वह कोधी कठोर स्वभाव का था और नाग-माण्यकों को गाली दिया करता तथा पीटा करता था। नागराजा को जब उसके कठोर स्वभाव का पता लगा तो उसने उसे नागभवन से निकाल देने की आजा दी। महादहर ने पिता से चमा माँग आजा टलवा दी। दूसरी वार भी राजा को उस पर कोध आया। दूसरी वार भी चमा माँग ली। लेकिन तीसरी वार उसने आना दी—त् इस अनाचारी को निकालने से मुक्ते रोकता है, जाओ तुम दोनों इस नागभवन से निकल वाराण्सी में कूड़ा फेकने की जगह जाकर तीन वर्ष तक रहो। वे वहाँ जाकर रहने लगे।

उन्हें पानी तक कूड़ा फैंकने की जगह में भोजन ढूंढते फिरते देख गाँव के लड़के प्रहार करके, पत्थर लकड़ी श्रादि फेकते श्रीर गाली देते थे— कौन हैं ये बड़े बड़े सिरवाले, चीते (जैसे) पानी के सर्प। चूळदहर कोधी होने के कारण उनका वह श्रपमान सहन नहीं कर सकता था। वह बोला— भाई! यह वालक हमारा मजाक उडाते हैं। यह नहीं जानते कि हम विषेते सर्प हैं। मैं इनका श्रपमान नहीं सह सकता हूं। मैं इनको फ़ॉकार मार कर नष्ट करूँगा। इस प्रकार भाई के साथ वातचीत करते हुए उसने पहली गाथा कही:—

> इमानि मं दहर तापयन्ति वाचा दुरुचानि मनुस्सलोके,

#### मण्डूकभक्ला उदकन्तसेवी श्रासीविसं मं श्रविसा सपन्ति ॥

[ हे दहर ! ये मनुष्यलोक की दूषित वाणियाँ मुक्ते दुःख देती हैं। ये निर्विप ग्राम-त्रालक मुक्ते 'मेएडक खाने वाला तथा पानी के तट पर रहने वाला' कह कह कर गाली देते हैं। ]

> उसकी बात सुन महादद्दर ने शेष गाथाये कहीं— सका रहा पब्बाजितो श्रव्मं जनपदं गतो, महन्त कोट्टं कथिराथ दुरुत्तानं निधेतवे ॥ यत्थ पोस न जानन्ति जातिया विनयेन वा, न तत्थ मान कथिराथ वसमञ्जातके बने ॥ विदेसवासं वसतो जातवेदसमेनपि, खमितब्ब सपञ्जेन श्रपि दासस्स तजितं ॥

[ अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा दूसरे जनपद मे जाने पर दुरुक्त वाणी (को रखने) के लिये आदमी अपने पास बड़ा कोठा रखे। अप-रिचित जनों में रहते समय, जहाँ कोई अपनी जाति तथा शील से परिचित न हो, मान न करे। अमि के समान (प्रचण्ड) होने पर भी अदिमान आदमी को चाहिए कि वह विदेश में रहते दास की बुड़की तक को भी चुमा कर दे।

इस प्रकार वे वहाँ तीन वर्ष तक रहे। तन उनके पिता ने उन्हे बुलवा लिया। उस समय से वे श्रिममान रहित हो गये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी मित्तु अनागामी-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय चूळदद्दर क्रोधी मित्तु था। महादद्दर तो मैं ही था।

### ३०५. सीलवींमसन जातक

"नित्थ लोके रहो नाम ." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कामुकता के निग्रह करने के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

कथा एकादश परिच्छेद के पाणीय जातक में स्रायेगी। यहाँ यह सिल्ति वर्णन है। जेतवन-निवासी पाँच सौ भित्तु स्राधी रात के बाद मन में काम भीग सम्बन्धी सकल्प उठाने लगे। शास्ता दिन-रात के छुत्रों हिस्सों में उसी प्रकार भित्तुस्रों पर सदा नजर रखते थे जैसे एक द्रांख वाला स्रपनी (एक) स्रांख की रल्ला करता है, एक ही पुत्र वाला स्रपने पुत्र की तथा चमरी स्रपनी पूँ छ की। उन्होंने रात को दिव्यचत्तु से जेतवन को देखा तो उन्हें वे भित्तु ऐसे लगे जैसे चक्रवर्ती राजा के महल में चोर धुस गये हों। गन्धकुटी खुलवा स्रानन्द स्थिवर को खुलवा उन्होंने कहा—"स्रानन्द! कोटि-सन्यार में भित्तुस्रों को इकट्टा कर गन्धकुटी द्वार पर स्रासन विछा दो।" उसने वैसा करके शास्ता को सचना दी। शास्ता ने विछे स्रासन पर बैठ भित्तुस्रों को समुहिक तौर पर स्रामन्त्रित कर "भित्तुस्रों, पुराने पिएडतों ने यह सोचकर कि कोई भी जगह 'छिपी' नही होती, पाप नही किया" कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कहीः—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वारागिसी मे ब्रह्मटत्त के राज्य करने के समय वोधिसल ब्राह्मण्कुल मे पैदा हुए । यहे होने पर वही वाराग्सी में प्रसिद्ध आवार्य के पाम पाँच सौ विद्यार्थियों मे ज्येष्ठ होकर विद्या सिखाने लगे । आचार्य की आयु-प्राप्त लड़की थी। उसने सोचा कि इन विद्यार्थियों के शील की परीजा कर जो सटाचारी होगा उसे ही पुत्री दूंगा। उसने विद्यार्थियों को बुला कर कहा—तात! मेरी लड़की आयुप्राप्त हो गई। मै इसका विवाह करूँगा।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पाणीय जातक (४४६)

वस्रों तथा त्रलङ्कारों की अपेता है। तुम अपने सम्वन्धियों की आँख बचाकर चुराकर वस्र तथा अलङ्कार लाओ। जिसे किसी ने न देखा हो, ऐसे ही वस्ना-लङ्कार प्रहण करूँ गा। जिन्हें किसी ने देख लिया होगा ऐसे नहीं प्रहण करूँ गा। वे 'अच्छा' कह स्वीकार कर तब से सम्बधियों की आँख वधा चुराकर वस्न तथा आभरण लाने लगे। आचार्य जो कुछ कोई लाता उसे पृथक पृथक ही रखते जाते। बोधिसत्व कुछ नहीं लाये। आचार्य ने पूछा—तात तू कुछ नहीं लाता १

"त्राचार्ये । हाँ ।" "तात ! क्यों ?"

"तुम किसी के देखते लाई चीज ग्रहण नहीं करते। मै पाप करने के लिए कोई 'छिपी' जगह नहीं देखता।"

यह प्रकट करते हुए ये दो गाथाये कही:—
निध्यं लोके रहो नाम पापकममं पक्रव्यतो,
पस्सन्ति वनभूतानि तं वालो मञ्जती रहो।
श्रहं रहो न पस्सामि सुञ्जंवापि न विज्जति,
यथ श्रब्जं न पस्सामि श्रुश्चंवा होति तंमया॥

[पाप कर्म करने वाले के लिये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई न हो । मूर्ख श्रादमी उस स्थान को जहाँ वन के प्राणी देखते रहते हैं 'छिपी जगह' मानता है । मै किसी जगह को 'छिपी' जगह नही देखता । कोई स्थान 'शून्य' स्थान नहीं है। जहाँ श्रोर कोई नहीं दिखाई देता उस स्थान पर मै स्वय तो होता ही हूँ ।]

श्राचार्य ने उस पर प्रसन्न हो कहा—तात । मेरे घर मे धन है।
मै ने तो सदाचारी को लड़की देने की इच्छा से इन विद्यार्थियों की परीचा
लेने के लिए ऐसा किया। उसमें भेरी लड़की तुम्हारे ही योग्य है कह,
लड़की श्रलकृत कर वोधिसत्व को दी श्रीर शेप विद्यार्थियों से कहा—तुम
जो धन लाये हो उमे श्रपने श्रपने घर ले जाश्रो।

शास्ता ने 'भिन्तुग्रो । ग्रपनी दुःशीलता के कारण ही उन दुःशील विद्यार्थियों को वह स्त्री नहीं मिली। दूसरे पडित विद्यार्थियों ने शीलवान होने के ही कारण प्राप्त की। इतना कह ग्रमिसम्बुद्ध होने पर शेष दो गाथाएँ कही:— दुज्जन्नो च सुजन्नो च नन्दो च सुखनन्छको, वेज्जो श्रद्धनसीलोच ते धम्म जहुमत्थिका । ब्राह्मणो च कथं जहे सब्बधम्मानपारगू, थो धम्ममनुपालेति धियामा सन्चनिककमो ॥

[दुज्जन्च, सुजन्च, नन्द, सुखवन्छ्रक, वेज्ज तथा श्रद्धुव शीळ 'श्रादि स्त्री की श्रपेचा रखने वाले उन विद्यार्थियों ने धर्म छोड़ दिया। लेकिन सभी धर्मों में पारगत ब्राह्मण जो यृतिमान हैं जो सत्य में हढ़ है, तथा जो धर्म का पालन करता है वह उसे कैसे छोड़े ?]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में वे पाँच सौ भिद्ध अर्हत हो गये। उस समय आचार्य सारिपुत्र थे। पिएडत विद्यार्थियों तो मैं ही था।

#### ३०६. सुजाता जातक

"किं अग्रहका. " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय मिल्लका देवी के बारे में कही ।

### क. वर्तमान कथा

एक दिन उसका राजा से प्रेम-कलह हो गया—शयन-कलह भी कहा जाता है। राजा कोधित हो उसकी श्रोर से एक दम लापरवाह हो गया। मिल्लका देवी सोचने लगी—मै सममती हूं कि शास्ता यह नहीं जानते कि राजा मुक्त पर क्रुद्ध है। शास्ता जानकर, 'इन दोनों का मेल कराऊँगा' मोच पूर्वाह्य समय पात्र-चीवर ले पाँच सौ भित्तुश्रों के साथ श्रावस्ती मे प्रविष्ट हो राजद्वार पर पहुँचे। राजा ने तथागत का पात्र ले, घर मे लिवा लाकर, विछे श्रासन पर विठाया। फिर बुद्ध-प्रमुख भित्तु-संघ के चरण धुला यवागू तथा खाने को कुछ लाया। शास्ता ने पात्र को हाथ से दककर पूछा—देवी कहाँ है !

"भन्ते ! उससे क्या काम ! वह ऋपने यश के मान मे चूर है।"
"महाराज, स्वय यश देकर, स्त्री को ऊँचा स्थान दे, उसके द्वारा किये
अपराध को न सहना ऋयोग्य है।"

राजा ने शास्ता का वचन सुन उसे बुलवाया। उसने शास्ता को परोसा। शारता 'परस्पर मिलकर रहना चाहिये' कह ऐक्य-रस की प्रशसा कर चले गये। उस समय से ढोनो मिलकर रहने लगे।

भित्तुश्रों ने घमंसभा मे बात चलायी—श्रायुष्मानो । शास्ता ने एक शब्द से ही दोनों मे मेल करा दिया। शास्ता में श्राकर पूछा—''भिन्नुश्रो, क्या बातचीत कर रहे हो ?"

''ग्रमुक बातचीत।"

"न केवल अभी किन्तु भित्तुत्रों, मैने पहले भी एक उपदेश से ही इनमें मेल कराया है।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके अर्थधर्मानुशासक अमात्य थे। एक दिन राजा खिडकी खोले राजाङ्गन की ओर देखता खड़ा था। उसी समय एक माली की लड़की, जो सुन्दर थी और जिसकी चढती जवानी थी, वेरों की टोकरी सर पर रख, 'बेर लो, वेर लो' कहती हुई राजाङ्गन में से गुजर गई। राजा ने उसका शब्द सुना तो आसक्त हो गया। यह जान कि वह किसी की नहीं है, उसने उसे बुलवा पट-रानी बना, बहुत सपत्ति दी। वह राजा की प्रिया हुई, मन को अच्छी लगने वाली। एक दिन राजा सोने की थाली में बैठा वेर खा रहा था। सुजाता देवी ने राजा को बेर खाते देख 'महाराज! आप यह क्या खा रहे हैं ?' पूछते हुए पहली गाया कही:—

कि श्रयडका इमे देव निक्खिता कंसमल्लके, उपलोहितका वग्गु तम्मे श्रक्खाहि पुन्छितो ॥

[देव ! यह सोने की थाली में रखे हुए सुन्दर लालवर्ण अपडे से क्या हैं !—मैं पूछ रही हूं, सुके कहे ।]

राजा ने कोधित हो 'वेर वेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के वेरों को भी नहीं पहचानती' कह दो गाथाएँ कहीं:—

यानि पुरेतुनं देवि भगडुनन्तकवासिनी, उच्छुङ्गहत्था पचिनासि तस्सा ते कोलियं फलं ॥ उड्डह्मते न रमति भोगा विप्पजहन्ति तं, तत्थेविस पिटनेथ यत्थ कोलं पचिस्सिति ॥

[ हे देवि ! जिन्हे तुम पहले सिरमुँडी, चिथड़े पहने, अपनी गोद में इकट्टे करती थीं, ये वही तेरे कुल के फल हैं।

यह यहाँ उबल रही है, यहाँ मन नहीं लगता, इसे राज-भोग छोड़ रहे हैं। इसे वहीं ले जात्रो जहाँ यह जाकर वेर चुगेगी।]

बोधिसत्व ने सोचा मुक्ते छोड़ कोई दूसरा इनका मेल न करा सकेगा। मै राजा को समक्ता इसका घर से निकालना रोक्र्गा। उसने चौथी गाया कही:—

> होन्ति हेते महाराज इद्धिपत्ताय नारिया, खम देव सुजाताय मास्सा कुजिक रथेसभ ॥

[ महाराज । ऊँचे स्थान पर पहुँची खियों मे यह दोष होते ही हैं। है देव ! सुजाता को स्नमा करें। हे राजश्रेष्ठ ! इस पर क्रोध न करें।]

राजा ने उसके वचन से देवी के उस अपराध को ज्ञमा कर दिया आरे उसे यथास्थान रहने दिया। तब से दोनों मेल से रहने लगे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय वाराणसी राजा कोशल-राजा थे। सुजाता मल्लिका थी। स्रमात्य तो मै ही था।

#### ३०७. पलास जातक

"श्रचेतनं ब्राह्मण्..." यह शास्ता ने परिनिर्वाण-शैय्या पर लेटे लेटे स्रानन्द स्थविर के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

वह आयुष्मान् शोकाभिमृत हो उद्यान के बरामदे में कुएडी पकडे रो रहे थे कि आज रात को तड़के ही शास्ता का परिनिर्वाण हो जायगा, मै अभी शैच ही हूँ, मेरा जीवनोद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, और मेरे शास्ता परिनिर्वात हो जायेगे। मै पचीस वर्ष तक जो उनकी सेवा में रहा वह सव निष्फल होगा। शास्ता ने उसे न देख, पूछा—आनन्द कहाँ है १ वृत्तान्त जात होने पर उसे बुलवा शास्ता ने कहा—आनन्द । तू ने पुण्यार्जन किया है। प्रयत्न कर। तू शीघ ही अनाअव हो जायगा। चिन्ता मत कर। जब पूर्व जन्म मे सराग होने के समय भी तू ने मेरी जो सेवा की वह निष्फल नहीं हुई, तो अव जो तूने मेरी सेवा की है वह कैसे निष्फल होगी ?

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही:--

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व वाराण्सी से थोडी दूर पलास वृद्ध-देवता होकर पैदा हुए। उस समय वारा-ण्सी-निवासी देवता-पूजक थे। नित्य विल-कर्म आदि में लगे रहने वाले। एक दिरद्र ब्राह्मण् ने सोचा—में भी एक देवता की सेवा करूँ गा। वह एक ऊँचाई पर खड़े बड़े-बड़े पत्तो वाले वृद्ध की जड़ में (भूमि) वरावर कर, घास छील, चारों ओर वालु विछवा, भाड़ू दें, वृद्ध पर पञ्चाड्गुलि का चिह्न बना, माला, गन्ध, धूप से पूजा कर, दीपक जला, तथा वृद्ध की प्रदिश्चणा कर जाता और कहता—स्खपूर्वक सोना। दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाकर पूछता—सुख से तो सोये १ एक दिन उस वृद्ध-देवता ने सोचा—यह ब्राह्मण् मेरी बहुत सेवा करता है। में इसे पूछ कर जिस इच्छा की पूर्ति के लिये यह मेरी सेवा करता है वह पूरी करूँ गा। उसने उस ब्राह्मण् के आकर भाड़ू लगाते समय वृद्ध ब्राह्मण् का रूप धारण कर, पास खड़े हो पहली गाया कही:—

श्रचेतनं ब्राह्मण श्रस्सुणन्तं, जानो श्रजानन्तिममं पलास । श्रारद्धविरियो धुवं श्रण्मस्तो, सुखसेरयं पुच्छसि किस्स हेतु ? [ है ब्राह्मण ! त् जान-बूभ कर मुभ चेतना-रहित, न मुन सकने वाले, न जान सकने वाले पलास-वृक्त से क्यो नित्य ब्रालस्य-रहित होकर पूछता है—क्या मुखपूर्वक सोये १ इसमें क्या हेतु है ! ]

यह सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही:-

दूरे सुतोचेव बहाच रक्खो, देसे दितो भूतिनवासरूपो। तस्मा नमस्सामि इमं पलारां,

्र ये चेत्थ मूता ते च धनस्स हेतु ॥

[ दूर से ही प्रगट, महान्, (ऊँचे) प्रदेश में स्थित, तथा देवता का निवास स्थान होने के योग्य है। इसी लिये इस पलास चृक्त और इसमें रहने वाले देवता की पूजा करता हूँ, जिससे मुक्ते धन की प्राप्ति हो।]

यह सुन ब्राह्मण पर प्रसन्न हो हृत्त-देवता ने कहा—ब्राह्मण । में इस हृत्त् पर रहने वाला देवता हूं । डर मत । मै तुक्ते धन दूँगा।

इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अपने विमान-द्वार प्रर देव-प्रताप के साथ आकाश में खड़े हो शेष दो गाथायें कहीं:—

> सो ते करिस्सामि यथानुभावं, कतन्त्रुत ब्राह्मण पेक्खमानो । कथं हि त्रागम्म सतं सकासे, मोघानि ते श्रस्स परिफन्दितानि ॥ यो तिन्दुक्क्खस्स परो पिलक्खु, परिवारितो पुञ्चयञ्जो उळारो । तस्सेव मूलस्मिं निधी निखातो, श्रदायादो गच्छ तं उद्धराहि ॥

[ हे ब्राह्मण ! मै ब्रापने में कृतज्ञता को देखता हूँ। इसिलये मैं यथा-सामर्थ्य तुम्हारा उपकार करूँ गा। यह कैसे हो सकता है कि सत्पुरुप के पास स्नाने पर भी तुम्हारा प्रयत्न असफल हो!

यह जो तिन्दु (?) वृद्ध के श्रागे पाकर-वृद्ध है, उसी की जड़ में चारों श्रोर पूर्व-यज्ञों के फलस्वरूप विशाल खजाना गड़ा हुश्रा है। वह किसी का नहीं है। जा उसे खोद कर निकाल ले ?] इतना कह चुकने पर उस देवता ने उसे फिर कहा :---

"ब्राह्मण । तुसे इसे खोद कर निकालने मे कष्ट होगा । तू जा । मै ही इमे तेरे घर ले जाकर अमुक स्थान मे गाड़ दूँगा । तू आजन्म इस धन का भोग करना, दान देना और सदाचार-पूर्वक रहना ।"

इस प्रकार ब्राह्मण को उपदेश दे वह धन उसके घर पहुँचा दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय ब्राह्मण श्रानन्द था। वृद्ध देवता तो मैं ही था।

#### ३०८. जवसकुण जातक

"श्रकरहास ते किञ्च . " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय देवदत्त की श्रकृतज्ञता के बारे में कही. । "भिन्तुश्रो, देवदत्त केवल श्रभी श्रकृतज्ञ नहीं है, पहले भी श्रकृतज्ञ ही रहा है" कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व हिमालय प्रदेश मे कठफोड पत्ती की योनि मे पैदा हुए। एक दिन मास खाते समय एक सिंह के गले मे हड्डी फॅस गई। गला स्ज गया। शिकार नहीं कर सकता था। बड़ी वेदना होती थी। चुगने जाते समय उस पत्ती ने शाखा पर वैठे ही वैठे उसे देखकर पूछा—मित्र । तुमे क्या कष्ट है १ उसने वह हाल कहा। ''मित्र ! में यह तेरी हड्डी निकाल दूं। लेकिन भय से तेरे मुँह में प्रविष्ट होने का साहस नहीं होता। कहीं मुमे खा ही न जाये।"

''मित्र ! डर मत । मै तुमे नही खाऊँगा । मेरा प्राण वचा ।''

उसने 'त्रच्छा' कह उसे करवट लिटाया। फिर 'कौन जानता है यह क्या कर वैठे' सोच उसके नीचे और ऊपर के जबड़े मे एक लकडी लगा जिसमे वह मुँहन वंद कर सके, (उसके) मुँह मे शुस हड्डी के सिरे पर चोच से चोट की । हड्डी गिर कर (बाहर) गई। उसने हड्डी गिरा, सिंह के सुँह से निकलते समय लकड़ी को चोच से गिरा दिया और निकल कर शाला पर जा बैठा। सिंह निरोग होकर एक दिन जगली भैसे को भार कर ला रहा था। पत्ती ने सोचा—इसकी परीचा करूँगा। उसने उसके ऊपर शाला पर लटकते हुए उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही:—

श्रकरहास ते किच्चं यं वल श्रहुवहासे.

मिगराज नसो त्यत्थु श्रिप किञ्च लभामसे ॥

[ हे मृगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था । तुभै नमस्कार है । कुछ हमे भी मिले । ]

यह सुन शेर ने दूसरी गाथा कही :--

मस लोहितभक्खस्स निच्चं लुहानि कुञ्चतो, दन्तन्तरगतो सन्तो तं बहुं यम्प जीवसि ॥

[मेरे नित्य शिकार खेलने वाले, रक्त पीने वाले के मुँह में जाकर यही बहुत है कि तू जीता है | ]

यह सुन पत्ती ने शेव दो गाथाये कही:-

श्रकतञ्जुसकत्तांर कतस्स श्रप्पतिकारकं, यस्मिं कतञ्जुता नित्थ निरत्था तस्स सेवना। यस्स सम्मुखिचण्योन मित्तधम्मो न लन्भित, श्रजुसुरयमनक्कोसं सिर्णक तहा श्रपकक्रमे॥

[ जो श्रक्तज है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो उपकार के बदले में प्रत्युपकार नहीं कर सकता, जिसमें कृतज्ञता का भाव नहीं है उसकी सेवा करना निरर्थक है।

जिसका साचात् उपकार करने पर भी मित्र-धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उसके प्रति विना अर्यथ्या किये और उसे विना बुरा भला कहे, उसके पास में शीघ ही दूर हो जाना चाहिये।

शास्ता ने यह धर्मवेशना ला जातक का मेल विठाया। उससमय विठ देवदत्त था। पत्ती तो मै ही था।

## ३०६. छवक जातक

"सब्व इद चरिमवतं. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय षड्वर्गीय भिक्तुत्रों के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

कथा विनय (पिटक) में विस्तार से आई ही है। यहाँ यह संचेप से है। शास्ता ने पड़वर्गीय भिच्नुओं को बुलाकर कहा—भिच्नुओ, क्या तुम सचमुच नीचे आसन पर बैठ, ऊँचे आसन पर बैठे हुए को धर्मोपदेश देते हो १११

"भन्ते ! हा।"

शास्ता ने उन भित्तुत्रों की निन्दा करते हुए कहा—भिन्नुत्रों, मेरे धर्म का इस प्रकार अपमान करना अनुचित है। पुराने परिडतों ने नीचे आसन पर वैठ बाहरी मन्त्र वंचवाने वालो तक की भी निन्दा की है। इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व चायडाल योनि में पैदा हो, बडे होने पर कुटुम्ब पालने लगे। उसकी स्त्री को स्त्राम का दोहद पैदा हुस्रा। वह बोली—स्वामी। स्त्राम खाना चाहती हूं।

"भद्रे । इस समय आम नहीं है। कोई दूसरा खट्टा फल लाऊँगा।"
"स्वामी ! मुक्ते आम मिलेगा तभी जीऊँगी, नही मिलेगा तो जीती
नही रहूँगी।"

<sup>ी</sup> विनयपिटक ( सुत्त विभंग, ६८, ६६ )

वह उसपर आसक्त था, सोचने लगा—आम कहाँ मिलेगा? उस समय वाराण्यी नरेश के उद्यान में आम सदैव फलता था। उसने सोचा, वहाँ से पका आम लाकर इसका दोहद शान्त करूँ गा। वह रात को उद्यान में पहुँचा और आम के पेड़ पर आम-फल खोजता हुआ एक शाखा से दूसरी शापा पर घूमता रहा। उसके वैसा करते रहते ही रात बीत गई। उसने सोचा—यदि अव उतर कर जाऊँगा, तो मुक्ते देखकर 'चोर' समक्त पकड़ लेंगे। रात को ही जाऊँगा। वह एक वृद्ध पर चढ छिप रहा।

उस समय वाराणसी राजा पुरोहित से (वेद-) मन्त्र पढता था। वह उद्यान में श्राम्रवृत्त की छाया में ऊँचे श्रासन पर वैठ, श्राचार्य को नीचे श्रासन पर विठा, मन्त्र सीखता था। बोधिसत्व ने ऊपर बैठे बैठे सोचा—यह राजा श्रधामिक है जो ऊँचे श्रासन पर बैठ कर मन्त्र सीखता है, ब्राह्मण भी श्रधामिक है जो नीचे श्रासन पर बैठ मन्त्र सिखाता है श्रोर में भी श्रधामिक हूं जो स्त्री के कारण श्रपने जीवन की परवाह न कर श्राम ले जा रहा हूं। वह वृत्त से उतरते हुए एक लटकती हुई शाखा के सहारे उन दोनों के बीच में श्रा खड़ा हुश्रा, (श्रोर बोला—) महाराज। में नष्ट हुश्रा, तुम मूर्ष हो श्रीर पुरोहित मर गया है। राजा ने पूछा क्यों? उसने पहली गाया कही:—

> सन्बं इदं चरिमवतं उभो धम्मं न परसरे, उभो पकतिया चुता यो चार्यं मन्तन्कायति यो च सन्तं श्रधीयति ॥

[ ये सब नीच-कर्म हैं। धर्म को दोनों नहीं देखते हो। दोनों ही धर्म से च्युत हो—जो यह मनत्र सीखता है त्रीर यह जो मनत्र मिखाता है।] इसे सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही:—

<sup>े</sup> श्रपने चौर-कर्म की भी निन्दा करता है।

े पुराने धर्म को। कहा भी है:—

धरमो हवे पातुरहोसि पुरवे,

पच्छा श्रधरमो उदपादि जोके॥

[ पहले लोक में धर्म ही प्रादुर्भ त हुआ, श्रधर्म पीछे पैदा हुआ।]

सालीनं भोजनं भुक्षे सुचि मंसूपसेवनं, तस्मा एतं न सेवामि धम्म इसिहि सेवितं ॥

[ मै (इस राजा के पास) अञ्छी तरह पके मास के साथ शालि धान का भोजन खाता हूँ । इसीलिये ऋषियो द्वारा सेवित इस धर्म का पालन नहीं करता हूँ । ]

इसे सुन दूसरे ने दो गाथाये कही:—
परिव्यंज महालोको पचन्तव्जेपि पाणिनो,
मा त श्रधस्मो श्राचरितो श्रस्मा कुम्मिमवाभिदा।
धिराश्च तं यसलाअं धनलाभञ्च ब्राह्मण,
या ब्रुत्तिविनिपातेन श्रधममचरणेन वा ॥

[इस स्थान को छोड़ अन्यत्र जा । यह ससार बड़ा है। दूसरे भी प्राणी (भोजन) पकाते ही हैं। ऐसा न हो कि यह तेरा आचरण किया अधर्म तुमे वैसे ही फोड दे जैसे पत्थर के घड़े को । हे ब्राह्मण ! उस सम्पत्ति को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से प्राप्त हो । ]

राजा ने उसके घार्मिक भाव से प्रसन्न हो पूछा— "तुम्हारी जाति क्या है ?" "देव! मैं चाएडाल हूं ।"

"भो । यदि त् जाति वाला होता तो मैं तुसे राजा बनाता, अब से मै दिन का राजा होऊँगा त्रात का राजा हो।"

उसने अपने गले मे पहनी फूलों की माला उसके गले से वाध उसे नगर का कोतवाल बना दिया। यही नगर कोतवालों के गले मे लाल फूलों की माला पड़ने की परम्परा है। तब से राजा उसका उपदेश मान, आचार्य्य का आदर कर, नीचे आसन पर बैठकर मन्त्र सीखने लगा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय राजा त्रानन्द था। चार्यडाल-पुत्र तो मै ही था।

#### ३१०. सय्ह जातक

''ससमुद्द परियाय '' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय उद्दिग्न-चित्त भिद्धु के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती में भिद्धा मागते समय एक सुन्दर स्त्री को देखकर उद्दिग्न हो गया त्रौर (बुद्ध) शासन में उसकी त्रश्चि हो गई। भिन्नु उसे भगवान के पास ले गये। भगवान ने पूछा—भिन्नु । क्या तू सचमुच उद्दिग्न-चित्त हुत्रा है ?

'भनते ! सचमुच ।"

'तुभे किसने उद्घिग्न किया है १"

उसने वह वृत्तान्त कहा। "इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रव्रजित होकर भी तू क्यों उद्विग्न हुन्ना है १ पूर्व समय मे पिएडतों को पुरी। हित का पद मिलता था, तो भी उसे छोड़ वे प्रव्रजित हुए" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व ने पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख मे आ, जिस दिन राजा के पुत्र ने जन्म ब्रह्ण किया, उसी दिन जन्म ब्रह्ण किया। राजा ने अमात्यों से पूछा—कोई है जो मेरे पुत्र के साथ एक ही दिन पैदा हुआ हो ?

"महाराज, पुरोहित का पुत्र है।"

राजा ने उसे मॅगवा, धाइयों को दे, पुत्र के साथ इकट्ठा पालन-पोपण कराया। दोनों के गहने ऋौर खाना पीना ऋादि सब समान था। बड़े होने पर वे तक्तशिला जा, सब विद्याये सीख कर ऋाये। राजा ने पुत्र को युवराज बना दिया। बड़ी शान रही। तव से बोधिसत्व श्रीर राजपुत्र संकि दुर्जी के पिने तथा सोने लगे। दोनो का परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया। श्रागे चलकर पिता के मरने पर राज-पुत्र राजा वन वडी सम्पत्ति का उपभोग करने लगा। बोधिसत्व ने सोचा — मेरा मित्र राज्यानुशासन करता है। ध्यान श्राते ही मुक्ते पुरोहित-पद देगा। लेकिन मुक्ते गृहस्थ-जीवन से क्या १ प्रव्रजित हो एकान्त सेवन करू गा। उसने माता पिता को प्रणाम कर प्रव्रजित होने की श्राजा मागी। (फिर) महा सम्पत्ति छोड़, श्रकेला ही घर से निकल, हिमालय पहुँचा। वहाँ सुन्दर-प्रदेश मे कुटी बना, ऋषि-प्रव्रज्या ले, श्रीभिञ्जा श्रीर समापत्तियाँ प्राप्त कर ध्यान-क्रीड़ा मे रत रहने लगा।

राजा ने उसे याद कर पूछा— मेरा मित्र दिखाई नहीं देता, कहाँ है ? श्रमात्यों ने उत्तर दिया—वह प्रव्रजित हो गया है श्रौर सुन्दर वन-खरड मे रहता है। राजा ने उसका निवास-स्थान पूछ सयह नाम के श्रमात्य को कहा— जा मेरे मित्र को लिवा ला। उसे पुरोहित-पद दूँगा।

उसने 'श्रच्छा' कह वाराण्सी से निकल, क्रमशः प्रत्यन्त-देश के गाँव मे पहुँच पड़ाव किया। फिर एक वनचर को साथ ले बोधिसत्व के निवास-स्थान पर पहुँच, वोधिसत्व को स्वर्ण-प्रतिमा की तरह कुटी के द्वार पर वैठा देखा। वह बोधिसत्व को प्रणाम कर, एक श्रोर वैठ, कुशल दोम पूछ कर बोला—भन्ते। राजा श्राप को पुरोहित-पद देना चाहता है। उसकी इच्छा है कि श्राप पधारे।

वोधिसत्व ने उत्तर दिया—पुरोहित-पढ की क्या वात ! मै सारा काशी, कोशल, जम्बुद्दीप का राज्य तथा चक्रवर्ती श्री मिलने पर भी नहीं जाऊँगा। पिएडत एक बार के छोड़े भांगों को फिर नहीं ग्रहण करते। यह तो थूके को चाटने जैसा हो जाता है। इतना कह ये गाथाये कही:—

समुद्द्परियाय महिंसागर कुण्डलं, न इच्छे सह निन्दाय एव सह्य विजानिह ॥१॥ धिरत्यु तं यसलाभं धनलाभञ्ज बाह्यण, या युत्ति विनिपातेन श्रधम्मचरणेन वा ॥ श्रिपचे पत्तमादाय श्रनागारो परिव्यजे, सायेव जीविका सेय्यो याचाधम्मेन एसना ॥

### श्रिप चे पत्तमादाय श्रनातारो परिव्वजे, श्रन्भं श्रिहिंसयं लोके श्रिप रज्जेन तं वरं॥

चिक्रवाल पर्वत सिहत समुद्र के मध्य स्थित पृथ्वी को भी हे सहा। त जान ले, मै निन्दनीय होकर ग्रहण करने की इच्छा नही करता ॥१॥ हे ब्राह्मण । उस यश-लाभ तथा धन-लाभ को धिकार है जिसकी प्राप्ति नीच- हित या अधर्माचरण से हो ॥२॥ अधर्म से जीविका चलाने की अपेता पात्र लेकर बे-घर हो प्रव्रजित हो जाना ही अच्छा है ॥३॥ दुनिया में किसी की हिंसा न करते हुए पात्र लेकर अनागरिक हो प्रव्रजित होना राज्य-लाभ से भी अच्छा है ॥४॥]

इस प्रकार उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने ग्रस्नीकार किया। सहा ने भी उसकी स्वीकृति न पा, प्रणाम कर जाकर राजा से कहा— वह नहीं श्राया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्यों का प्रकाशन हो जुकने पर उद्विग्न-चित्त भित्तु स्रोतापितकल मे प्रतिष्ठित हुग्रा। ग्रनेक दूसरों ने भी स्रोतापितकल ग्रादि साज्ञात किया। उस समय राजा ग्रानन्द था। सह्य सारिपुत्र। पुरोहित-पुत्र तो में ही था।

# चौथा परिच्छेद

# २. पुचिमन्द वर्ग

# ३११. पुचिमन्द जातक

"उट्टे हि चोर " यह शास्ता ने वेज्जवन में विहार करते समय श्रायुष्मान महामौद्गल्यायन के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

स्यविर (महामौद्गल्यायन) राजग्रह के पास आरण्य-कुटी मे विहार करते थे। एक चोर नगर-द्वार गाँव के एक घर मे सेंघ लगा, जो कुछ मूल्यवान् पदार्थ हाथ मे आया ले, भाग कर, स्यविर की कुटी के आङ्गन मे जा घुसा। उसने सोचा—यहाँ मै सुरिच्चित रहूँगा। वह स्यविर की कुटिया के सामने लेट रहा। स्थविर ने उसे सामने सोया जान उस पर शङ्का कर सोचा—चोर का ससग उचित नहीं है और बाहर निकल कर उसे खदेड़ दिया—यहाँ मत सो। चोर वहाँ से निकल पद-चिह्नों को विगाड़ता हुआ भागा।

श्राटमी मशान लेकर चोर के पट-चिह्न देखते हुए वहाँ श्राए। उसके श्राने का स्थान, ठहरने का स्थान, वैठने का स्थान तथा सोने का स्थान देखकर वे कहने लगे—यहाँ श्राया, यहाँ ठहरा, यहाँ वैठा श्रीर यहाँ सोया, लेकिन इस स्थान से भागा यह हमने नहीं देखा। इधर उधर भटक कर वे बिना उसे देखे ही लौट गये।

श्रगले दिन स्थिवर ने पूर्वाएह समय राजग्रह में भित्ताटन कर, लौट, वेलुवन जा शास्ता से वह समाचार कहा। "मौद्गल्यायन! केवल तुके सशङ्कित विपय में शङ्का नहीं हुई है, पुराने पिएडतों को भी हुई थी।" स्थिवर के प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसल नगर के श्मशानवन मे नीम वृद्ध पर देवता होकर पैदा हुए । एक दिन नगर-द्धार-गाँव मे चोरी करके एक चोर वहाँ पहुँचा । उस समय वहाँ नीम श्रौर पीपल के दो बड़े वृद्ध थे । चोर नीम के वृद्ध के नीचे सामान रखकर सो गया । उन दिनो चोरों को पकड़ते थे तो उन्हे नीम के खूटे से त्रास देते थे । उस देवता ने सोचा—यि मनुष्य श्राकर इस चोर को पकड़ लेगे तो इसी नीम की शाखा छील, खूटा बना इसे त्रास देगे । ऐसा होने से वृद्ध की हानि होगी। मै इसे यहाँ से भगाऊ गा ।

> उसने उससे बात-चीत करते हुए पहली गाथा कही:— उट्टे हि चोर किं सेसि को श्रत्थो सुपितेन ते, सा तं गहेसुं राजानो गामे किन्बिसकारंक ॥

[ हे चोर ! उठ । सोने से नया लाभ १ नया सोता है १ कहीं तुभ डाका डालने वाले को राजपुरुप त्राकर पड़क न लें । ]

उसे यह कह 'राजपुरुपो के आकर पकड़ने से पहले भाग जा' डरा कर भगा दिया। उसके भाग जाने पर पीपल वृक्ष के देवता ने दूसरी गाथा कही:—

> यन्तु चोर गहेस्सन्ति गामे किन्बिसकारकं, किं तत्य पुचिमन्दस्स वने जातस्स तिट्टतो ॥

[ यदि गाँव मे डाका डालने वाले चोर को (राजपुरुप) पकड़ लेंगे, तो बन मे पैदा हुए स्थित तुभ नीम-वृक्त को इससे क्या लेना देना ? ]

इसे सुन नीम (-वृक्त पर के) देवता ने तीसरी गाथा कही:-

नत्वं श्ररसत्थ जानानि सम चोरस्स चन्तरं, चोरं राहेत्वा राजानो गामे किविसकारकं, श्रप्पेन्ति निम्बसूजिस्मं तिस्म से सद्वेत मनो ॥

[ हे पीपल-वृत्त ! तू मेरे त्रौर चोर के मेद को नहीं जानता । राज-पुरुष गाँव मे डाका डालने वाले चोर को पकड कर नीम-वृत्त पर ही त्रास देगे । मेरे मन मे यही द्याशङ्का थी ।] इस प्रकार उन देवताओं के परस्पर वार्तालाप करते समय ही, सामान के मालिक, हाथ में मशाल लिये वहाँ पहुँचे। उन्होंने पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँच और चोर के सोने की जगह देख सोचा—"मो ! चोर अभी उठकर भाग गया। हमें नहीं मिला। यदि मिलेगा तो या तो इसी नीम की शूलो पर ठोक कर जायेंगे, या शाखा से लटका जायेंगे।" वे इधर-उधर भटक चोर को बिना देखें ही चलें गये। उनकी उस बात को सुन पीपल- चूच ने चौथी गाथा कही:—

#### सक्के रय सिक्कतव्वानि रक्खेरयानागतं भय श्रनागतसया धीरो उसो लोके श्रवेक्खित ॥

[ शङ्का करने योग्य बातों मे शङ्का करनी चाहिये। भावी भय से अपनी रचा करनी चाहिए। घीर श्रादमी भावी-भय से बचता हुश्रा दोनों लोको को देखता है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया । उस समय पीपल-वृत्त पर उत्पन्न देवता सारिपुत्र था । नीम-देवता तो मै ही था ।

# ३१२. कस्तप मन्दिय जातक

"अपि कस्सप मन्दिय. ." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बृद्ध भिन्न के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक कुल-पुत्र काम-भोगों के दुष्परिणाम को देख शास्ता के पास प्रवित्त हो, योगाभ्यास में लग, शीव ही अहत्व को प्राप्त हुआ। आगे चलकर उसकी माता का देहान्त हो गया। माता के मरने पर उसने पिता और छोटे भाई को भी प्रवित्त करा लिया। वे जेतवन में रहे। वर्णावास के समय चीवर-प्राप्ति सुलभ जान, वे तीनों एक गाँव के आवास में वर्णावास कर फिर जेतवन लौटे। जेतवन के पास पहुँचने पर तरुण भिद्ध ने कहा— श्रामणेर! स्थिवर को विश्राम कराता हुन्ना ले न्ना। मै न्नागे जाकर परिवेण को साड़ता बुहारता हूँ। वह जेतवन गया। वृद्धा स्थिवर धीरे धीरे चलता था। श्रामणेर सिर में पीड़ा पहुँचाने हुए की तरह उसे वार-वार 'मन्ते! चलें, भन्ते! चलें कह कर जबर्दस्ती ले चलता था। स्थिवर 'तू मुक्त पर हुक्म चलाता है' कह फिर न्नारम्भ से चलना न्नारम्भ करता। उनके इस प्रकार परस्पर कलह करते हुए ही स्थ्यांस्त हो गया। न्नंधकार हो गया। दूसरे ने भी परिवेण साफ कर, पानी रख, उन्हें न न्नाता देख मशाल ले न्नगवानी की। उन्हें न्नाता देख पूछा—क्यों देर हुई शबूढे ने वह कारण बताया। वह उन दोनो को न्नाराम कराता हुन्ना शनैः शनै लाया। उस दिन उसे बुद्ध की सेवा मे जाने का न्नवकाश नहीं मिला। दूसरे दिन बुद्ध की सेवा मे पहुँच, प्रणाम कर बैठने पर शास्ता ने पूछा—कब न्नाया।

'भन्ते ! कल ।"

'कल ग्राकर ग्राज बुद्ध की सेवा में ग्राया है <sup>१</sup>"

उसने "हॉ भन्ते ।" कह वह कारण बताया। शास्ता ने वृद्धे की निन्दा करते हुए कहा—"यह केवल अभी ऐसा काम नहीं करता है, पहले भी किया है। अब इसने तुसे कष्ट दिया है, पहले भी पिएडतों को कष्ट दिया है।" फिर उसके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही:—

## ख, अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व काशी-ग्राम मे एक ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए । उसके बड़े होने पर माता मर गई । उसने माता का शरीर-कृत्य कर महीना, श्राधा-महीना बीतने पर धन दान दे, पिता ग्रीर छोटे भाई को ले, हिमालय प्रदेश मे जा, देव-दत्त बल्कल चीर पहन, ऋषि-प्रब्रज्या ग्रह्ण की । वहाँ वह जगह जगह से जुनकर मृत-फलादि खाकर रमणीय वन-खरड मे रहने लगा । हिमालय मे वर्षा-काल में जब मूसलाधार वर्षा होनी हे तब कन्दमूल खनना सम्भव नहीं होता ग्रीर फलाफल तथा पत्ते भी गिर जाते हें । प्रायः तपर्वी हिमालय से उत्तर वर्त्ता में चले ग्राते हैं । उस समय वोधिसत्व भी पिता ग्रीर छोटे भाई को ले दस्ती मे

चले आये। फिर हिमालय के फलने फूलने पर उन दोनों को ले अपने आश्रम को लौटा। आश्रम के थोडी दूर रहने पर और सूर्य्य को अस्त होते देख 'तुम धीरे धीरे आओ मै आगे जाकर आश्रम को ठीकठाक करता हूँ' कह उन्हें छोड़ गया। छोटा तपस्वी पिता के साथ धीरे आता हुआ, उसे कमर में सिर से टक्कर मारता हुआ 'चल चल' कह जवरदस्ती ले चलता था। बूढ़ा 'तू मुफे अपनी इच्छानुसार ले चलता है' कह लौटकर फिर आरम्भ से आता। इस प्रकार उनके कमणा करते रहते ही ऑधेरा हो गया।

वोधिसत्व ने भी कुटी को साफकर, पानी रख, मशाल लेकर उन्हें रास्ते मे आते देखा तो पूछा—इतनी देर क्या करते रहे १ छोटे तपस्वी ने पिता की करनी कही। वोधिसत्व ने उन टोनों को शनैः शनैः ले जा, कपड़ा लत्ता सम्भाल, पिता को स्नान करा, पैर धोना, (तेल) मारवना, पीठ दवाना आदि कमें कर आगीठी रखी। जब थकावट उतर गई तो पिता के पास वैठ कर कहा—तात। तरुण लडके मिट्टी के वरतनों की तरह होते हैं। ज्या भर में टूट जाते हैं। एक बार टूट जाने पर फिर जुड नहीं सकते। वे गाली दे, मखौल करे तव भी वनों को महन करना होता है। इस प्रकार पिता को उपदेश देते हुए बोधिसत्व ने ये गाथाये कहीः—

श्रिप कस्सप मन्दिया युवा सपित हन्ति वा, सन्त्रन्तं खमते धीरो पण्डितो तं तिसिक्खिति ॥ सचेपि सन्तो विवदन्ति खिप्पं सन्धीयरे पुन, बाला पत्ताव भिजन्ति न ते समयमज्करा ॥ एते भीय्यो समायन्ति सन्धि तेसं न जीरित, यो चाधिपजं जानाति यो च जानाति देसनं ॥ एरोहि उत्तरितरो भारवाहो धुरन्थरो, यो परेसाधिपन्नानं सयं सन्धातुमरहति ॥

[ हे काश्यप ! मन्द-बुद्धि युवक गाली भी दे देते हैं और मार भी बैटते हैं । धीर ये सब चमा करता है । पिएडत इसे सहन करता है । यदि सजन कभी विवाद करते हैं तो फिर भिल जाते हैं । मूर्छ (मिट्टी के) वरतनों की तरह दूटते हैं और शान्ति को प्राप्त नहीं होते । ये दो जन फिर मिल जाते हैं, इनकी परस्पर की सन्धि नष्टं नहीं होती—जो अपना दोष स्वीकार कर

सकता है और जो दोष स्वीकार करने वाले को ज्ञमा कर सकता है। जो दूसरे दोषियों को स्वयं मिला सकता है, वह बढकर है, वही भारवाह है, वही धुरन्धर है।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने पिता को उपदेश दिया । वह भी तब से शान हो गया, अञ्छी प्रकार शान्त ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का पिता तपस्वी बूढ़ा स्थिवर था। छोटा तपस्वी श्रामगोर। पिता को उपदेश देने वाला तो मै ही था।

# ३१३. खन्तिवादी जातक

'यो ते हत्ये च पादे च.. '' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक कोधी भिन्नु के बारे में कही। कथा पहले आ ही गई है। शास्ता ने उस भिन्नु को 'भिन्नु! त् अक्रोधी बुद्ध के शासन में प्रव्रजित होकर कोष क्यों करता है १ पुराने पिड़तों ने शरीर पर हजारों प्रहार होने पर, हाथ पौंच कान नाक के काट लिये जाने पर भी, दूसरे के प्रति कोध नहीं किया' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में कलाबु नाम का काशीराज राज्य करता या। उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उनका नाम था कुएडकुमार। वड़े होने पर वह तक्षशिला में सब शिल्य सीख कर आया और कुटुम्ब को पालने लगा। माता पिता के मरने पर उसने धनराशी की ओर देखते हुए सोचा—यह धन कमाकर मेरे सम्बन्धी हमें यहीं छोड़ गये, विना साथ लिये ही चले गये। मुक्ते हसे साथ ले जाना चाहिए। उसने अपना वह सारा धन विचेय्यदान अर्थात् 'जो जो कुछ ले जाये वह उसे दिया, करके दान दे दिया और अपने हिमालय मे प्रवेश कर, प्रव्रजित हो, फल-मूल खाता हुआ चिरकाल वही रहा। फिर नमक-खटाई खाने के लिए बस्ती में, क्रमानुसार वाराणसी पहुँच, राजोद्यान में रहने लगा। अगले दिन नगर में मिद्याटन करता हुआ सेनापित के ग्रहद्वार पर पहुँचा। सेनापित ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, घर में लिवा लाकर, अपने लिये तैयार भोजन कराया और वचन लेकर वहीं राजोद्यान में वसाया।

एक दिन कलाबुराज शराब के नशे में मस्त हो तमाशों से घिरा हुन्ना बड़ी शान के साथ उद्यान में पहुँचा । वहाँ उसने मङ्गल शिला-पट पर विछीना विछवाया न्नौर एक प्रिय मनोज स्त्री की गोद में सोया । गाने वजाने में होशियार नर्तिकयाँ गाना बजाना करने लगी । देवेन्द्र शाक की तरह बड़ा ठाठ बाट था । राजा को नीद न्ना गई ।

उन स्त्रियों ने सोचा—िजन जिसके लिये हम गाना बजाना करती हैं, वह ही सो गया। अब गाने बजाने से क्या लाभ १ वे बीणा, तुरिया आदि नहीं तहीं छोड उद्यान में घूमने लगी और फूल, फल तथा पत्तों से अनुरक्त हो बाग में रमण करने लगी। उस समय बोधिसत्व उस उद्यान में पुष्पित शालवृत्त की छाया में प्रबन्या-सुख का आनन्द लेते हुए वैसे ही बैठे थे जैसे श्रेष्ठ मस्त हाथी हो।

उद्यान में घूमती हुई वे स्त्रियाँ उसे देख 'श्रार्थ्याश्रो, श्रास्त्रों इस चल की छाया में प्रवर्जित बैठा है। जब तक राजा सोता है तब तक हम इस के पास वैठी रहकर कुछ सुने' कह जाकर, प्रणाम कर घर कर वैठी। वे बोली—हमारे योग्य कुछ उपदेश दे। बोधिसत्व ने उन्हें धर्मोपदेश दिया।

उस स्त्री की गोद के हिलने से राजा की आँख खुल गई। जब राजा ने जागने पर उन्हें न देखा तो वह बोला—कहाँ गई वे चएडालिनियाँ ? "महाराज। वे एक तपस्वी को घेर कर बैठी हैं।"

राजा को कोध आया। उसने तलवार निकाली और वड़े वेग से चला—उस दुष्ट तपस्वी को सबक सिखाता हूं।

उन स्त्रियों ने राजा को कोध में भरा आता देखा तो उनमें जो राजा की अधिक प्रिया थी उसने जाकर राजा के हाथ से तलवार ते ली। इस प्रकार उन्होंने राजा को शान्त किया। उसने आकर बोधिसत्व के पास खड़े होकर पूछा:—

"अमण ! तुम्हारा क्या वाद (मत) है १"

ì

į

1

''महाराज च्सा-वाद।'

''यह त्त्मा क्या १"

''गाली देने पर, प्रहार करने पर, मजाक करने पर, श्रकोधी रहना।" राजा ने ''देखता हूँ श्रभी तुम्भमे चमा है वा नहीं १'' जल्लाद की बुलवाया।

वह श्रपने स्वभावानुसार कुल्हाड़ा श्रीर कव्जेदार चाबुक लिये, पीतवस्त्र तथा लाल-माला धारण किये श्रा पहुँचा। श्राकर राजा को प्रणाम कर बोला—''क्या श्राज्ञा है १''

''इस चोर दुष्ट तपस्वी को पकड, घसीट, जमीन पर गिरा, कटीला चाबुक ले, आगो, पीछे और दोनो ओर दो हजार चाबुक लगाओ।'

उसने वैसा किया। बोधिसत्व की खलड़ी उतर गई, चमड़ी उधड़ गई, माँस फट गया ऋादि ऋौर खून बहने होगा।

राजा ने फिर पूछा—"भित्तु, क्या वादी हो ?"

"महाराज! ज्ञमावादी। क्या तुम समभते हो कि मेरी चमडी में ज्ञमा (छिपी) है १ नहीं महाराज, मेरी चमड़ी में ज्ञमा नहीं है। तुम उसे नहीं देख सकते। ज्ञमा मेरे हृदय में है।"

चारडाल ने पूछा-क्या करू महाराज ?

''इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाय काट डाल ।'' उसने कुल्हाडा ले गएडक पर रखकर हाथ काट डाले । तव कहा—

"पैर काट डाल।"

उसने पाँच काट डाले । हाथ पाँच की जड़ों से घड़े के मुँह में है लाख-रस वहने की तरह रक्त वहने लगा ।

राजा ने फिर पूछा—"क्या वादी है ?"

"महाराज, च्रमानादी । तुम सममते हो कि (च्रमा) हाथ पाँव के मूल मे है ? वह यहाँ नहीं है । मेरी च्रमा वडी गहराई मे प्रतिष्ठित है।"

राजा ने आजा दी—''कान नाक काट डाल।'' उसने कान नाक काट डाले। सारा शरीर लहू-लोहान हो गया।

फिर पूछा-"क्या वादी है ?"

''महाराज! च्लमावादी। ऐसा मत संमर्भे कि मेरी च्लमा कान नाक के मूल मे प्रतिष्ठित है। मेरी च्लमा दृदय के अन्दर बहुत गहराई में स्थित है।" राजा उसके हृदय-स्थल पर एक ठोकर मार कर चल दिया—
''दुष्ट तपस्वी ! तेरी चमा तुमे उठाकर बिठाये ।''

उसके चले जाने पर सेनापित ने बोधिसत्व के शरीर से रक्त पोछ श्रौर हाथ, पाँव, कान तथा नाक के मूल पर वस्त्र बाँध, बोधिसत्व को धीरे से विठा, प्रणाम किया । फिर एक श्रोर वैठ कर निवेदन किया कि भन्ते ! यदि श्राप कोधित हों तो केवल इस राजा पर कोधित हो जिसने श्रापको इतना कष्ट पहुँचाया है, किसी श्रौर पर कोध न करे। उसने यह प्रार्थना करते हुए पहली गाथा कही:—

यो ते हत्थे च पादे च कण्णनासञ्च छेदिय, तस्स कुज्म महावीर मा रहुं विनस्स इद ॥

[हे महावीर ! जिसने आपके हाथ-पाँव तथा नाक-कान कटवाये उसी पर क्रोधित हों, इस (काशी) राष्ट्र का विनाश न करें 1]

यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-

यो मे हत्थे च पादे च कण्णनासञ्ज छेदयि, चिरं जीवतु सो राजा नहि बुल्फन्ति मा दिसा ॥

[ जिस राजा ने मेरे हाथ, पाँव तथा कान-नाक काट डाले वह चिर-काल तक जीवित रहे | मेरे जैसे (लोग) क्रोध नहीं करते |

राजा ज्यो ही उद्यान से निकल वोधिसत्व की आँख से आंभल हुआ, यह दो लाख चालीस हजार योजन मोटी महापृथ्वी बैल के वस्त्र की तरह फट गई। अवीची (नरक) से ज्वाला ने निकल कर उसे वैसे ही लपेट लिया जैसे कुल-प्राप्त लाल कम्बल लपेट ले।

वह उद्यान के द्वार पर ही पृथ्वी में बुस महावीची नरक में पहुँचा। बोधिसत्व उसी दिन काल कर गये। राज-पुरपो तथा नागरिकों ने गन्धमाला तथा दीप-धूप हाथ में ले, बोधिसत्व का शरीर-कृत्य किया। कोई कहते हैं कि बोधिसत्व हिमालय चले गये, सो यह सत्य नहीं है। ये दो सम्बुद्ध गाथाये हैं:—

श्रह् श्रतीतमद्धानं समणो खन्तिदीपनो, तं खन्तियायेव ठितं कासिराजा श्रद्धेदिय।।

# तस्य कम्मस्य फरुसस्स विपाको कदुको श्रहु, यं कासिराजा वेदेसि निरयम्हि स्मिणतो ॥

[श्रतीत-काल मे च्नमावान् श्रमण हुन्ना। उसके च्नमाशील रहते काशी राजा ने उसे कटवा डाला। उस राजा के उस कठोर कर्म का फल (भी) कडुन्ना हुन्ना, जिसे काशीराज ने नरक मे जाकर भोगा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्यों के अन्त में कोधी भिन्नु अनागामीफल में प्रतिष्ठित हुआ। बहुत जनों को स्रोतापत्तिफल आदि प्राप्त हुये। उस समय कलाबु राजा देव-दत्त था। सेनापति सारिपुत्र था। ज्ञमावादी तपस्वी तो मैं ही था।

# ३१४. लोहकुम्भी जातक

"दुर्जीवितं..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोशल राजा के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय कोशल नरेश ने रात को चार नारकीय प्राणियों की श्रायाज सुनी। एक केवल 'दु' वोला, दूसरा केवल 'स' वोला, तीसरा केवल 'न' बोला श्रीर चौथा केवल 'सो'।

वे पूर्वजन्म मे श्रावस्ती मे ही परस्री-गमन करने वाले राजपुत्र वे। उन्होंने पराई, सुरिव्वत, द्विपाई स्त्रियों के प्रति श्रपराध कर, तरह तरह की विचित्र की इायें कर, बहुत पापकर्म किया था। मृत्यु-चक्र से कट कर वे श्रावस्ती के पास ही चार लोहकुम्भियों में पेटा हो साठ हजार वर्ष तक वहीं जलते रहे। लोहकुम्भियों के मुँह के घेरे को ऊपर की श्रोर उठा देख चारों वहें जने स्वर में क्रमशः चिल्लाये कि हम कव इस दुख में मुक्त होंगे १ राजा ने

उनकी श्रावाज सुन मृत्युभय के कारण वैठे ही वैठे सारी रात विता दी। श्रवणोदय के समय ब्राह्मणो ने श्राकर पूछा—महाराज! सुखपूर्वक सोये १

"श्राचार्यों, मेरा मुखपूर्वक सोना कहाँ। श्राज मैने इस प्रकार के चार भयानक काण्ड मुने।" ब्राह्मणों ने हाथ पीटे।

"ग्राचारयों ! क्या बात है १"

''महाराज! खतरनाक शब्द हैं।"

''इनका कुछ इलाज है, वा नहीं है ?"

"वाहे इलाज नहीं है, तो भी महाराज ! हम लोग कुशल हैं।"

''क्या करके इससे बचात्रोंगे ?"

"महाराज ! इसका प्रतिकर्म तो बहुत बड़ा है, हो नही सकता, लेकिन हम सर्वेचतुष्क यज्ञ करके इसका बचाव करेगे।"

'तो शीघ ही चार हाथी, चार घोड़े, चार बैल, चार आदमी, तीतर से आरम्भ करके सभी चार चार प्राणी लें, सर्वचतुष्क यज्ञ करके मुभे सकुशल करें।"

"महाराज । ग्राच्छा" कह उन्होंने जो-जो चाहिये सब ले, जाकर यजकुरड तैयार किया ।

वहुत सारे पापियों को खम्मे के पास जाकर खडा किया। 'बहुत सा मत्स्यमास खाने को मिलेगा और बहुत सा धन' सोच ने उत्साह से भर गए। 'देव, यह मिलना चाहिए, देव। यह मिलना चाहिए' चिल्लाते हुए इधर से उधर घूमते थे। मिल्लिका देनी ने पूछा:—''महाराज! क्या कारण है ब्राह्मण बहुत फूले फूले घूम रहे हैं १''

"तुभे इससे क्या ! त् श्रपने ऐश्वर्य मे मस्त है ! दुःख तो हमे ही है।" "महाराज ! क्या है १"

'देवि! मैंने इस प्रकार का न सुनने योग्य शब्द सुना। तब ब्राह्मणों से पूछा कि इन शब्दों के सुनने का क्या प्रभाव पड़ेगा ! ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ! स्त्रापके राज्य पर श्रथवा भोगों पर श्रथवा जीवन पर खतरा दिखाई देता है। सर्वचतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेगे। वे मेरे कहने से यज्ञ- कुण्ड का निर्माण कर जिस जिस चीज़ की जरूरत होती है, उसके लिए श्राते हैं।"

"देव ! क्या तुम्हे जो शब्द सुनाई दिये उनकी उत्पत्ति देवतात्रों सहित लोक मे जो अप्र-ब्राह्मण हैं उनसे पूजी १११

''देवि ! कौन हैं यह देव सहित लोक मे अग्र-ब्राह्मण १''

"महागौतम सम्यक् सम्बुद्ध।"

''देवि । सम्यक् सम्बुद्ध को तो मैने नहीं पूछा।"

"तो, जाकर पूछे ।"

राजा उसकी बात सुन प्रातःकाल का भोजन करने के बाद शेष्ठ रथ पर चढ़ जेतवन पहुँचा । वहाँ शास्ता को प्रणाम कर उसने पूछा—भन्ते । मैने रात में चार आवाजें सुनी । तब ब्राह्मणों को पूछा । वे 'सर्व चतुष्क यज करके कल्याण करेंगे' कह यज्ञ-कुएड बनवा रहे हैं । उन आवाज़ों के सुनने से मुक्ते क्या होगा !

'महाराज । कुछ नहीं । नारकीय प्राणी दुख अनुभव करने के कारण इस प्रकार बोले हैं। यह शब्द केवल अभी तूने ही नहीं सुने हैं। पुराने राजाओं ने भी सुने ही हैं। वे भी ब्राह्मणों को पूछ कर पशुघात यज करना चाहते थे। पिएडतों की बात सुनकर यज नहीं किया। पिएडतों ने उन आवाजों का कारण वता प्राणियों को मुक्त करा कल्याण किया।"

उसके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व ममय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी (-जनपद) के किसी गाँव में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर काम-भोगों को छोड़ ऋपियों की प्रज्ञज्या ग्रहण की । ध्यान तथा श्रांसञ्जा उत्पन्न कर, ध्यान में ही रत रह हिमालय में रमणीय वनखएड में रहते थे।

उस समय वाराणसी-राजा ने चारों नारकीयों की ये चारों ग्रावाज़ें सुन इसी प्रकार ब्राह्मणों से पूजा। उन्होंने तीन खतरों में एक एतरें की वात कह, सर्वचतुष्क यज्ञ द्वारा उसे शान्त करने की वात कही। उनकें ऐसा कहने पर (राजा ने यज्ञ कराना) स्वीकार किया। पुरोहित ने ब्राह्मणों कें साथ यज्ञ-कुएड बनवाया। श्रनेक प्राणी खम्मे के पास लाये गए। उस समय बोधिसत्व ने मैत्री-भावना युक्त चारिका करते हुए दिव्य-चतु से लोक को देखा। जब उन्हे यह दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि मुक्ते जाना चाहिए, अनेक जनो का कल्याण होगा। वह ऋदि-त्रल से आकाश मे उठ, वाराणसी-राजा के उद्यान मे उतर, मंगल शिलापट पर सुवर्ण-प्रतिमा की तरह बैठे।

तव पुरोहित के ज्येष्ठ शिष्य ने श्राचार्य के पास श्राकर निवेदन किया, "श्राचार्य । क्या हमारे वेदो मे पराए को मार कर कत्याण करना श्रसम्भव नही बताया है १" पुरोहित ने मना किया—"तू राजधन चाहता है, चुप रह। हम बहुत मत्स्य माँस खाएँगे श्रीर धन पायेगे ।" "मै इसमे सहायक नही होऊँगा" कह निकल कर, वह राज-उद्यान मे पहुँचा। वहाँ बोधिसत्व को देख, प्रणाम कर कुशलचेम पूछ एक श्रोर वैठा।

वोधिसत्व ने पूछा-"माणवक । क्या राजा धर्मानुसार राज्य करता है १"

'भन्ते । राजा धर्मानुसार राज्य करता है। किन्तु, राजा को रात में चार आवाजे सुनाई दीं। उसने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा—सर्व-चतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेगे। राजा पशुघात कर अपना कल्याण करना चाहता है। अनेक जन (यज्ञ) स्तम्भ के पास ले जाए गये हैं। क्या भन्ते! आप जैसे सदाचारियों के लिए यह उचित नहीं है कि उन आवाज़ों की उत्पत्ति बताकर अनेक जनों को मृत्यु के मुख से बचाएँ १७०

"माण्वक । राजा हमे नही जानता, हम भी उसे नही जानते। लेकिन हम इन आवाज़ो की उत्पत्ति जानते हैं। यदि राजा हमारे पास आकर पूछे तो हम कह कर उसका शक मिटा देगे।"

ें तो भन्ते ! मुहूर्त भर यही रहे । मै राजा को लाऊँगा !» 'भाणवक ! श्रच्छा ।"

उसने जाकर राजा को वह बात कही और राजा को ले आया। राजा ने वोधिसत्व को प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा—"क्या आप सचमुच मेरे सुने शब्दो का कारण जानते हैं ?"

> ''महाराज! हाँ।" ''भन्ते! कहे।"

'महाराजं। ये पूर्व जन्म मे दूसरों की स्त्रियों से व्यंभिचार करने वाले रहे हैं, श्रीर वाराण्सी के श्रास पास चार लोह-कुम्भी नरकों मे पैदा हुए। उबलते हुए, लहकते. पिघले लोहे मे बुलबुले उठाते हुए पकते रहे। तीष हजार वर्ष तक नीचे रह, कुम्भी-तल से टकरा, ऊपर उठ तीस हजार वर्ष वाद कुम्भीमुख देखा। चारों जने चार गाथाए पूरी कर कहना चाहते थे। वैसा न कर सके। एक एक श्रद्धार ही कह कर फिर लोह-कुम्भी मे हूब गए। उनमे से 'दु' कह कर हूब जाने वाला प्राणी यह कहना चाहता था:—

दुज्जीवितं श्रजीविग्ह ये एन्ते न ददरहसे। विज्ञमानेसु भोगेसु दीपं नाकम्ह श्रत्तनो॥

[पास होने पर भी जो नही दिया यह जीवन भी खराव जीवन ही रहा । भोगो के होने पर भी ऋपने लिये द्वीप नही वनाया । ]

'लेकिन, सका नहीं' कह वोधिसत्व ने अपने जान से ही वह गाया पूरी की । शेप गायाओं में भी इसी प्रकार । उनमें 'स' कह कर जो वोलना चाहता था उसकी यह गाथा है—

> सिंदुवस्ससहस्सानि परिपुरणानि सन्वसो, निरये पच्चसानानं कदा श्रन्तो भविस्स्ति ॥

[ हर प्रकार से पूरे साठ हजार वर्ष तक नरक मे जलते रहने का कव अन्त होगा ?]

'न' कह कर बोलने की इच्छा रखने वालीकी यह गाथा— निथ्य श्रन्तो कुतो श्रन्तो न श्रन्तो पटिदिस्सित । तदाहि पकतं पापं मयं तुद्धां च सारिस ॥

[ अन्त नहीं है। अन्त कहाँ से होगा ! अन्त दिखाई नहीं देता ! मित्र उस समय मेरा और तुम्हारा पाप विशेष रहा है।]

'स' कह कर बोलने की इच्छा रखने वाले की गाथा-

सीहं नृत इतो गन्त्वा योनिं लखान मानुसिं। वदन्त्र सीलसम्पन्नो काहामि कुसलं वहुँ॥

[ अव मै निश्चय से यहा से जा कर मनुष्य देह प्राप्त करने पर दयां छ तथा सदाचारी हो वहुत कुशल-कर्म करूंगा ।]

इस प्रकार वोधिसत्व ने एक एक गाया कह राजा को समम्प्राया— महाराज! वह नारकीय प्राणी यह गाया पूरी करके कहना चाहता था। लेकिन ग्रपने पाप की महानता के कारण वैसा न कर सका। वह ग्रपने कर्म-फल को भोगता हुग्रा चिल्लाया। ग्रापको इस ग्रावाज के सुनने के कारण कोई खतरा नहीं है। ग्राप न डरे।

गना ने सव प्राणियों को मुक्त करा, सोने का ढोल पिटवा, यज्ञ-कुएड नष्ट करा दिया। बोधिसत्व प्राणियों का कल्याण कर, कुछ दिन रह, वहीं ना, ध्वनावरियत हो, ब्रह्म-लोक में पैदा हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय पुरोहित-माण्यक सारिपुत्र या। तपस्वी तो में ही था।

## ३१५. मंस जातक

''फरुसा वत ते वाचा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र द्वारा जुलाव लेने वालों को सरस-भोजन के देने के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय जेतवन में कुछ भिन्तुयों ने रिनम्ध जुलाव लिया। उन्हें सरस भाजन चाहिये था। रोगी सेवक 'रसपूर्ण भोजन लायेगं' मोच श्रावस्ती में गये। उन्हें रसोइयों की गली में भिनाटन करने पर भी सरस भोजन नहीं मिला। वे लोट य्राय। (सारिपुत्र) स्थिवर दिन चड़े मिनाटन के लिये निकले। उन भिन्तुयों को देख उन्होंने पूछा—ग्रायुष्मानो ! क्यों जल्दी ही लीट रहे ही र उन्होंने वह बात कही। 'तो ब्राब्यो' कह रयिवर उन्हें ले उसी गली में गये। मनुष्यों ने (पात) भर भर कर रस-पूर्ण भोजन दिया। रोगी-संवकों ने विहार में लाकर रोगियों को दिया। उन्होंने रसका उपभोग किया।

1

एक दिन भिन्नुत्रों ने धर्म-सभा में बात-चीत चलाई—ग्रायुष्मानो ! स्यित्र ने जुलाब लेने वालो के सेवको को रस-पूर्ण भोजन न पा लौटते देख, लेजाकर रसोइयो की गली में से भिन्नाटन कर, बहुत रसपूर्व भोजन भिजवाया। शास्ता ने ग्राकर पूछा—भिन्नुत्रो, इस समय बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ?

"श्रमुक बात चीत।"

''भिज़ुत्रों, न केवल ऋभी सारिपुत्र को श्रेष्ठ मास मिला, पहले भी कोमल प्रिय-वचन बोल सकने वाले पिएडतो को मिला ही है।'' इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व सेठ-पुत्र थे। एक दिन एक शिकारी गाड़ी में बहुत सा मास लिए शहर में वेचने के लिये चला आ रहा था। उसी समय वाराणसी-निवासी चार सेठ-पुत्र नगर से निकल किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे कुछ देखा-सुना वित्या रहे थे। उनमें से एक सेठ-पुत्र ने मास की गाड़ी देख पूछा—इस शिकारी से मास-खरड मॅगवाऊं ?

''जा लिवा ला।"

उसने पास जाकर कहा—ग्ररे शिकारी मुक्ते मास का दुकड़ा दे। शिकारी बोला— "दूसरे से कुछ मागते समय प्रिय-भापी होना चाहिये। तेरी वाणी के त्रनुरूप ही तुक्ते मास-खरड मिलेगा।" उसने पहली गाया कही:—

फरसा वत ते वाचा मंसं याचनको श्रसि,

किलोमसदिसी वाचा किलोमं सम्म ददामि ते॥

[तू मास माँगता है किन्तु तेरी वाणी कठोर है। मित्र । तेरी वाणी नीरस है, इसलिये तुक्ते कठोर (मास-खरड) ही देता हूं।]

उसने उसे एक नीरस मास-खरड उठाकर दे दिया।

दूसरे सेठ-पुत्र ने पूछा—क्या कहकर मागा ? 'ग्ररे' कहकर। 'में भी मागूँ गा' कह उसने जाकर माँगा—''बड़े भाई ! मास-खएड दे।" 'तुके तेरी वाणी के त्रानुसार मिलेगा', कह उसने दूसरी गाथा कही—

श्रद्भमेतं मनुस्सानं भाता लोके पश्चचित, श्रद्धस्य सिद्धी वाचा श्रद्धं सम्स ददासि ते ॥

[ संसार में भाई' मनुष्यों का 'श्रद्ग' कहलाता है। तुम्हारी वाणी श्रद्भ सहश है, इसलिये हे मित्र, तुभे (मास का) श्रद्भ देता हूं। ]

ऐसा कह उसने उसे (मास का) एक श्रङ्ग उठाकर दिया। तीसरे सेठ-पुत्र ने उसे भी पूछा—क्या कहकर माँगा १ 'भाई' कहकर। 'मैं भी माँगूँगा' कह उसने जाकर माँगा—''तात! मुक्ते मास-खरड दें।'' 'तुके तेरी वाणी के श्रनुरूप मिलेगा' कह शिकारी ने तीसरी गाथा कही:—

ताताति पुत्तो वदमानो कम्पेति हदयं पितु, हदयस्स सदिसी वाचा हदयं राम्म ददामि ते ॥

[पुत्र 'तात' कहता है तो पिता का हृदय काँप उठता है। तुम्हारी वाणी हृदय सहश है, इसलिये मित्र ! तुमे हृदय देता हूं।]

इस प्रकार कह हृदय-मास के साथ मधुर-मास उठाकर दिया। चौथे सेठपुत्र ने पूछा—क्या कहकर माँगा १ 'तात' कहकर। 'मै भी माँगू गा' कह उसने भी जाकर याचना की—दोस्त । मुक्ते मास-खरड दे। 'तेरी वाणी के श्रानुसार मिलेगा' कह शिकारी ने चौथी गाथा कही—

यस्य गामे सखा नित्थ यथारब्जं तथेव तं, सब्बरस सिद्सी वाचा सन्वं सम्म ददामि ते ॥

[ जिसका गाँव मे कोई सखा नहीं है, उसके लिये वह (गाँव) वेसा ही है जैसा जगल। तुम्हारी वाणी 'सर्वस्व' सहश है, इसलिये मित्र, में तुम्हें सारा मास देता हूं।]

इतना कहरूर वह बोला—मित्र ! यह सारी मास की गाडी मैं तेरे घर ले चलता हूं । सेठ-पुत्र उससे गाड़ी हॅकवा अपने घर ले गया । वहाँ मास उतरवा, शिकारी का सत्कार-सम्मान किया । फिर उसके स्त्री-वच्चों को भी बुलवा उसे शिकारी के काम से ह्युडवा अपने कुटुम्त्र में बसा लिया । उसके साथ वह अभिन्न भाव से जीवन-भर एकचित्त होकर रहा ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया । उस समय शिकारी सारिपुत्र था । सत्र मास प्राप्त करने वाला सेठ-पुत्र तो में ही था ।

#### ३१६. सस जातक

"सत्त में रोहिता मच्छा.. ..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सभी त्रावश्यकतात्रों के दान के बारे में कही ।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक गृहस्य ने बुद्ध-प्रमुख भित्तु सघ के लिये सभी श्राव श्यक वस्तुश्रों के दान की तैय्यारी की। उसने गृह-द्वार पर मण्डप रचया, बुद्ध-प्रमुख भित्तु सघ को निमन्त्रित कर, मण्डप में बिछे श्रेष्ठ श्रासनो पर विठाया। फिर नाना प्रकार के रस-पूर्ण श्रेष्ठ भोजन करा,श्रमले दिन के लिये, श्रीर फिर श्रमले दिन के लिए, इस प्रकार सात दिन तक दान दिया। सत्वे दिन पाँच सौ भित्तुश्रों को जिनमें बुद्ध प्रमुख थे, सभी श्रावश्यक वस्तुश्रों का दान किया। शास्ता ने भोजनानन्तर (दान-) श्रनुमोदन करते समय कहा— उपासक त्रे त्रे प्रसन्न होना चाहिये। यह दान पुराने पण्डितों की परम्परा के श्रमुखप है। पुराने पण्डितों ने याचकों के श्राने पर श्रपना बिलदान कर श्रपना मास तक दिया है। उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म नी कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिनत्व खरगोश की योनि मे उत्पन्न हो, जगल मे रहते थे। उस जगल के एक तर्फ पर्वत, एक तरफ नदी श्रीर एक तरफ प्रत्यन्त-ग्राम था। उसके तीन मित्र भी थे—वन्दर, गीदङ श्रीर ऊद-विलाव।

ये चारों पिएडत एक साथ रहते हुये अपनी अपनी जगह भोजन खोजकर शाम को एक जगह इव होते। खरगोश पिएडत तीनों जनों को उपदेश देता—दान देना चाहिये, शील की रक्ता करनी चाहिये, उपोसथ-व्रत रखना चाहिए। वे उसका उपदेश मान अपने अपने निवास स्थान मे जाकर रहते।

इस प्रकार समय व्यतीत होते रहने पर एक दिन बोधिसत्व ने आकाश में चन्द्रमा को देख और यह जान कि कल ही उपोसथ (व्रत) का दिन है शेप तीनो जनो को कहा—कल उपोसथ है। तुम भी तीनो जने शील प्रह्ण कर उपोसथ व्रत धारी बनो। शील में प्रतिष्ठित हो जो दान दिया जाता है उसका महान् फल होता है। इस लिये किसी याचक के आने पर अपने खाने के आहार में से उसे देकर खाना। वे 'अच्छा' कह स्वीकार कर अपने निवास-स्थान पर चले गये।

श्रगले दिन उनमें से ऊदिवलाव प्रातःकाल ही शिकार। खोजने के लिए निकल कर गङ्गा तीर पर पहुँचा। एक मञ्जूवे ने सात रोहित मछिलया पकड़ी श्रौर उन्हें रस्सी में बाँघ लें जाकर गगा किनारे वालु में छिपा दिया। वह श्रौर मछिलयाँ पकड़ने के लिए गगा के नीचे की श्रोर जा रहा था। ऊढ-विलाव ने मछली की गन्ध सू घ, वालू हटा, मछिलयों को देख, निकाल कर तीन बार घोपणा की—कोई इनका मालिक है ? जब उसे उनका मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मुँह से पकड़ श्रपने निवासस्थान पर लाकर रख दिया—समय पर खाऊँगा। उन्हें देख वह श्रपने शील का विचार करता हुश्रा लेट रहा।

गीदड ने भी निकल कर, भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली करने वाली की भोपडी में, दो कवाब की सींखें, एक गोह श्रीर एक दही की हाडी देखी। उसने तीन तीन बार घोषणा की—कोई इनका मालिक है? जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो दही की हाँडी लटकाने की रस्सी को गर्दन में लटका, कवाब की सींख श्रीर गोह को मुँह में उठा लाकर श्रपनी माँद में रक्खा—समय पर खाऊँगा। वह भी श्रपने शील का विचार करता हुश्रा लेट रहा।

वन्दर भी वन-खर्ड में जा ग्रामों का गुच्छा ले ग्राया। वह भी उसे ग्रपने निवास-स्थान पर रख 'समय पर खाऊँगा' सोच ग्रपने शील का विचार करता हुग्रा लेट रहा। बोधिसत्व तो समय पर ही निकल कर बढिया घास खाऊँगा सोच अपनी भाड़ी में ही पड़े पड़े विचार करने लगे—मेरे पास आने वाले मगतों को मैं घास नहीं दे सकता। तिल-तग्हल आदि भी मेरे पास नहीं हं। यदि मेरे पास मगता आयेगा तो मैं उसे अपना शरीर-मांस दूँगा।

उसके शील-तेज से शक्र का पाएडुकम्बलवर्णे शिलासन गर्म हो गया। उसने ध्यान लगाकर कारण मालूम किया। तब सोचा—शशराज की परीचा लूगा। वह पहले ऊद-बिलाव के निवास-स्थान पर पहुँच, ब्राह्मण वेश बना खड़ा हुआ। 'ब्राह्मण ! किस लिए खड़ा है ११ पूछने पर बोला—

"पिराडत । यदि कुछ त्राहार मिले तो उपोसथ बती होकर श्रमण धर्म पालन करूँ।"

उसने 'श्रच्छा' तुभे श्राहार दूँगा' कह उससे वातचीत करते हुए पहली गाथा कही:—

> सत्त मे रोहिता मच्छा उदका थलसुन्भता, इद ब्राह्मण मे अस्थि एतं भुत्वा वने वस ॥

[हे ब्राह्मण ! पानी मे से स्थल पर लाई हुई मेरे पास सात रोहित मछ-लियाँ हैं । इन्हे खाकर वन मे निवास कर 1]

व्राह्मण 'त्रभी सबेरा है, रहे पीछे देखू गा' कह गीदड के पास गया। उसके भी 'किस लिए खड़ा है १' पूछने पर वहीं कहा। गीदड ने 'त्राच्छा दूँ गा' कह उसके साथ बात चीत करते हुए दूसरी गाथा कहीं:—

> दुस्त से खेत्तपालस्स रित्तभत्त श्रपामतं, संस सूला च द्वे गोधा एकञ्च दिधवारकं, इदं बाह्यण मे श्रव्धि एत सुत्वा वने वस ॥

[ उस खेत की रखवाली करने वाले का रात्रि-भोजन लाया हुआ मेरे पास है—दो कवाव की सीखे, दो गोह और एक दही की हाडी। हे ब्राह्मण । यह मेरे पास है। इसे खाकर वन मे रह।]

ब्राह्मण 'श्रभी सबेरा ही है, पीछे देखूँ गांग कह बन्टर के पास गया। उसके भी 'किस लिए खड़ा है !' पूछुने पर वैसा ही उत्तर टिया। वन्दर ने 'श्रच्छा, देता हूँ' कह उससे वातचीत करते हुए तीसरी गाथा कहीं:

#### श्रम्बपकोदकं सीत सीतच्छायं मनोरमं, इदं बाह्यण मे श्रित्थि एतं मुत्वा वने वस॥

[पके स्नाम, ठराडा जल स्नौर शीतल छाया—यह है हे ब्राह्मण ! मेरे पास | इसे खाकर बन मे रह |]

ब्राह्मण 'श्रमी सबेरा ही है, पीछे देखूँ गा' कह शश-पंडित के पास गया। उसके भी 'किस लिये खडा है १' पूछने पर वही बात कही। इसे सुन बोधिसत्व श्रित-प्रसन्न हो बोले—ब्राह्मण । तूने श्रच्छा किया जो श्राहार के लिये मेरे पास श्राया। श्राज मै ऐसा ढान दू गा जैसा पहले कभी नही दिया। तू सदाचारी है, इसलिये हिंसा नही करेगा। जा श्रनेक लकडियाँ इकट्ठी कर, श्रद्धार बना कर मुक्ते सूचना दे। मै श्रात्म-बिल्दान कर श्रद्धारों के बीच मे गिरूँ गा। मेरे शरीर के पकने पर तू मास खाकर श्रमण-धर्म करना। इस प्रकार उससे बातचीत करते हुए बोधिसत्व ने चौथी गाथा कही—

> न ससस्स तिला श्रिथ न सुगा निष तरुहुला, इसिना श्रिमाना पक्कं समं सुत्वा वने वस ॥

[ शश के पास न तिल हैं, न मू ग हैं और न हें चावल । इस आग से पके हुए मुक्तको ही खाकर वन मे रह । ]

शक्त ने उसकी वात सुन अपने प्रताप से एक अड़ारों का ढिर रच वोधिसल को सूचना टी। उसने विदया घास की शैय्या से उठ तीन वार अपने शरीर को भाड़ा—यदि शरीर के वालों में कोई प्राणी हों तो न मरे। फिर सारे शरीर को दान कर, उछलकर प्रसन्नचित्त हो अड़ारों के ढिर पर ऐसे कूदा मानों राजहस कमलों के ढिर में कूदा हो। वह आग वोधिसत्व के शरीर के रोम-छिद्र तक को भी गर्म नहीं कर सकी। ऐसा हुआ जैसे हिम-गृह में प्रवेश किया हो। उसने शक्त को सम्बोधित कर पूछा—ब्राह्मण! तेरी बनाई हुई आग अति शीतल है। मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गर्म नहीं कर सकी है। यह क्या वात है!

"पिएडत! मै ब्राह्मण नहीं हूं। मै शक हूं। तेरी परीक्षा लेने आया हूं।" बोधिसत्व ने सिंह-नाद किया—शक! तेरी तो वात क्या! यदि यह सारा ससार भी मेरे दान की परीक्षा लेना चाहे, तो वह मुक्तमे न देने की इच्छा नहीं देख सकेगा। शक बोला—शश-पिडत! तेरा गुण सारे कल्पों तक प्रसिद्ध रहे। उसने पर्वत को निचोड़, पर्वत का रस ले चन्द्रमण्डल में शश का आकार बना दिया। फिर बोधिसत्व को बुला उस बन-खण्ड में, उसी मुत्मुट में, नई दूब की घास पर लिटाया और (स्वय) अपने देवलोक को चला गया। वे चारो पिडित मी एकमत हो, प्रसन्न-चित्त रहते हुये शील को पूरा कर, उपोसथ-ब्रत का पालन कर कर्मानुसार (परलोक) गये।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल विठाया। सत्यो के अन्त मे सभी आवश्यक वस्तुये दान करने वाला यहस्य स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय ऊद-विलाऊ श्रानन्द था। गीदड़ मौद्गल्लायन था। बन्दर सारिपुत्र था। शक्र श्रनुरुद्ध था श्रीर शश-पिडत तो मैं ही था।

# ३१७. मतरोदन जातक

"मतमतमेव रोदथ..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक श्रावस्ती-वासी गृहस्य के बारे में कही !

# क. वर्तमान कथा

उसका माई मर गया था। वह उसके मरने से शोकाभिम्त हो न नहाता, न खाना खाता, न (चन्दनादि) लेप करता, प्रातःकाल ही श्मशान मे पहुँच शोकाकुल हो रोने लगता। शास्ता ने ब्राह्म-मुहूर्त मेलोक का विचार करते हुए उसकी खोतापत्तिफल प्राप्ति की सभावना को देखा। उन्होंने सोचा कि इसके पूर्वजन्म की बात ला, शोक को शान्त कर इसे खोतापत्ति फल दे सकने वाला मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नही, इसलिपे मुफे इसका सहारा होना चाहिये। अगले दिन मिचाटन से लौट मोजनानन्तर अनुगामी-अमण के साथ शास्ता उसके एह-दार पर पहुँचे। एहस्य ने जब सुना कि शास्ता आये हैं तो उसने आसन बिछा कर कहा—उन्हें लिवा लाओ । शास्ता अन्दर जाकर बिछे आसन पर बैठे । गृहस्य भी आकर शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठा । तब शास्ता ने पृछा—

गृहस्थ ! क्या चिन्तित हो ?

"भन्ते । हाँ जब से मेरा भाई मरा है, मै चिन्तित हूँ।"

"श्रायुष्मान् । सभी सस्कार श्रानित्य हैं, मेदन-स्वभाव का मेदन होता ही है। उस विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। पुराने पण्डितों ने भाई के मरने पर भी 'मेदन-स्वभाव का मेदन होता ही हैं' सोच चिन्ता नहीं की।"

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणिसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन वाले सेठ-कुल में पैदा हुए । उसके बडे होने पर माता-पिता मर गये । उनके मरने पर बोधिसत्व का भाई कुटुम्ब को पोसता था । बोधि-सत्व उसी के सहारे जीते थे। आगे चलकर वह भी किसी वीमारी से मर गया । बाति-मित्र इकट्ठे हो हाथ पकड़कर रोत पीटते थे, एक जना भी होश में नहीं रह सका । बोधिसत्व न रोते थे न पीटते । मनुष्यो ने निन्दा की—देखों, इसका भाई मर गया है, लेकिन इसके चेहरे पर एक चिन्ता की रेखा भी नहीं है । बहुत ही कठोर हृदय है । मालूम होता है दोनो हिस्से स्वय मोगने के लिये यह भाई का मरण ही चाहता है । रिश्तेदार भी निन्दा करने लगे—तू भाई के मरने पर रोता नहीं है ।

उसने उनकी बात सुन कर पूछा — तुम अपने अन्धेपन के कारण, मूर्खता के कारण, आठ लोक-धमों से अपरिचित होने से 'मेरा भाई मरा है' कहकर रोते हो । मै भी मर्लगा, तुम भी मरोगे, अपने आपको भी, 'हम भी मरेगे' कह कर क्यों नहीं रोते हो १ सभी सस्कार अनित्य हैं, होकर नहीं रहते हैं, ऐसा एक संस्कार भी नहीं है जो उसी अवस्था में स्थिर रह सके । तुम अपने अन्धेपन तथा मूर्खता के कारण आठ लोकधमों से अपरिचित होने से रोते हो तो मै क्यो रोर्ज १ इतना कह ये गायाये कही :—

मतमतमेव रोद्य निह तं रोद्य यो मिरस्सित, सब्बेव सरीरधारिनो अनुपुन्बेन जहिन्त जीवितं ॥ देवमनुस्सा चतुप्पदा पिक्खगणा उरगा च भोगिनो, सिह्म सरीरे अनिस्सरा रममानाव जहिन्त जीवितं ॥ एवं चिलतं असिएडतं सुखदुक्खं मनुजेसु अपेक्खिय, कन्दित-किंदत निरस्थकं किं वो सोकगणाभिकीररे ॥ धत्ता सोगडा अकता बाला सूरा अयोगिनो, धीरं सक्वनित बालोति ये धममस्स अकोविदा ॥

[ मरे मरे को ही रोते हो, उसे नहीं रोते जो मरेगा। सभी शरीरधारी कमशः जीवन त्याग करेंगे। देवता, मनुष्य, चतुष्पाद, पित्तगण, श्रौर वड़े फन वाले नाग तक अपने अपने शरीर पर कोई अधिकार न रख, भोगों में आसक्त रहते ही शरीर त्याग करेंगे। इस प्रकार मनुष्यों में मुख दुःख जव चञ्चल है, अस्थिर है तो उसे देखते हुए रोना पीटना निर्थंक है। तुम ये सब शोक क्यो करते हो शो धूर्त हैं, जो मुर्ख हैं, जो सुरा आदि पीते हैं, जिन्होंने शास्त्राम्यास नही किया है, जो मूर्ख हैं, जो (अकर्तव्य मे) शरूर हैं, जो अयोगी हैं और जो आठ लोकधमों से अपरिचित हैं वे (मेरे जैसे) धीर को समक्तते हैं कि यह मूर्ख है। ]

शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों के ऋन्त में गृहस्थ स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय जनता को धर्मोपदेश दे, उसके शोक को दूर करने वाला पिछत में ही था।

# ३१८. करावेर जातक

"पन्त वसन्तसमये ..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पूर्वभार्थ्या के आकर्षण के वारे में कही। (वर्तमान) कथा इन्द्रिय जातक भे श्राएगी। शास्ता ने उस भित्तु को 'भित्तु । इसी के कारण पूर्वजन्म मे तलवार से तेरा सिर काटा गया है कह पूर्वजन्म की कथा कही।

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी (जनपद के) गाँव में एक ग्रह्स्थ के घर में चोर-नज्ञ में पैटा हुए । बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे श्रौर लोक में बड़े बलवान बहादुर प्रसिद्ध हो गये। कोई भी उस चोर को पकड़ न सकता था। वह एक दिन एक सेठ के घर में सेंघ लगाकर बहुत सा घन ले गया। नागरिकों ने श्राकर महाराज से शिकायत की—देव! एक डाकू नगर लूट रहा है। उसे पकड़वाये। राजा ने नगर-कोतवाल को उसे पकड़ने की श्राज्ञा दी।

उसने रात को जहाँ-तहाँ लोगो की टोलियो बनाकर उन्हे नियुक्त कर उसे धन सहित पकड़ लिया और राजा को सूचना दी। राजा ने नगर-कोतवाल को ही आज्ञा दी—इसका सिर काट डालो।

नगर-कोतवाल ने उसके दोनो हाथ पीछे कस कर वॅधवा दिये, गर्दन में लाल कनेर की माला डलवा दी, सिर पर ईट का चूरा विखरवा दिया श्रीर उसे चौरस्ते-चौरस्ते पर चानुक मारता हुआ, जोर से ढोल वजवाकर वध-स्थान की श्रोर ले चला। सारा नगर चुन्ध हो उठा—इस नगर में डाकू-चोर पकडा गया है।

उस समय वाराणसी में हजार लेने वाली सामा नाम की वैश्या थी—राजा की प्रिया और पाँच सौ सुन्दर दासियों वाली। उसने महल की खिडकी खोल खड़े हो उसे ले जाये जाते देखा।

वह रूपवान था, सुन्दर था, अर्यन्त शोभायमान था, देव-वर्ण वाला था, सभी का सिर-मौर प्रतीत होता था। उसे लें जाते देख, आसक्त हो वह सोचने लगी—किस उपाय से इस पुरुष को मैं अपना स्वामी बनाऊँ ? उसे स्भा—एक उपाय है। उसने अपना काम करने वाली के हाथ नगर-कोतवाल के पास एक हजार मुद्रा भिजवाई और कहलवाया—यह चोर सामा

१इन्द्रिय जातक (४२३)।

का भाई है। सामा के अतिरिक्त इसका और कोई सहारा नहीं है। तुम यह हजार लेकर इसे छोड़ दो। उस काम करने वाली ने वैसा किया। नगर-कोतवाल ने उत्तर दिया—यह प्रसिद्ध चोर है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी मिले तो इसे गाड़ी में छिपाकर, विठाकर भेज सकता हूँ। उसने जाकर उसे कहा।

उस समय सामा पर श्रासक्त एक सेठ-पुत्र प्रतिदिन हजार दिया करता था। वह उस दिन भी हजार ले उसके घर पहुँचा। सामा हजार की थैली को जाँघ मे दवा बैठ कर रोने लगी। 'क्या वात है १' पूछने पर बोली—स्वामी! यह चोर मेरा भाई है। मैं नीच-कर्म करती हूँ, इसलिये मेरे पास नहीं श्राता। नगरकोतवाल के पास भेजने पर उसने सदेश मिजवाया है कि हजार मिलेगा तो छोड़ दूँगा। श्रव ऐसा कोई नहीं मिलता जो इस हजार को लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय। उसने उसपर श्रासक्त होने के कारण कहा—मै जाऊँगा। तो यह जो तुम लाये हो, यही लेकर जाश्री।

वह उसे ले नगर-कोतवाल के घर पहुँचा। नगर-कोतवाल ने उस सेठ-पुत्र को छिपी जगह में रख, चोर को छिपी गाड़ी में विठा, सामा के पास मेजा स्त्रीर कहलाया कि यह चोर देश भर में प्रसिद्ध है, स्त्रच्छी तरह स्त्रक्या ही जाने दे। उसने बहाना बनाया कि लोगों के सो जाने के समय इसे मरवाऊँगा। फिर थोडा समय व्यतीत होने पर, जब लोग सोने चले गये थे, उसने सेठ-पुत्र को बड़े पहरे में बध-स्थान पर ले जा तलवार से सिर काट शरीर को स्ली पर टाँग नगर में प्रवेश किया।

उस समय से सामा किसी दूसरे के हाथ से कुछ न ग्रहण कर उसी के साथ रमण करती। वह सोचने लगा—यदि यह किसी दूसरे पर ग्रास्त ही गई तो यह मुक्ते भी मरवाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी। यह ग्रत्यन्त मिन-द्रोही है। मुक्ते चाहिये कि यहाँ न रह कर शीव भाग जाऊँ। लेकिन हीं जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊँगा। इसके गहनों की गठडी लेकर जाऊँगा। यह सोच बोला.—

"भद्रे ! हम पिञ्जरे मे वन्द मुर्गों की तरह नित्य घर मे ही रहते हैं। एक दिन उद्यान-क्रीड़ा के लिये चले।" उसने 'ग्राच्छा' कह स्वीकार किया श्रीर सब खाद्य-भोजन सामग्री तैयार करा, सभी गहनो से श्रलकृत हो उसके साथ पर्दे वाली गाड़ी मे बैठ उद्यान को गई।

उसने उसके साथ खेलते हुए 'श्रव मुक्ते भागना चाहिए' सोच उसके साथ रमण करने जाते हुए की तरह, उसे कनेर के बृद्धों के बीच ले जा, उसका श्रालिङ्गन करने के बहाने, उसे दबाकर वेहोश कर गिरा दिया। फिर उसके सब गहने उतार, उसी की श्रोढनी में गठरी बाँध, उन्हें कधे पर रख, बाग की दीवार लाँच भाग गया।

उसे होश आई तो उसने सेविकाओं के पास जाकर पूछा—आर्य-पुत्र कहाँ है १ "आर्ये । हम नही जानती।" उसने सोचा—मुक्ते मरा समक्त डर कर भाग गया होगा। वह दुखी हुई और घर पहुँच जमीन पर लेट रही – मैं तभी अलकृत शैय्या पर लेट्गी जब अपने प्रिय स्वामी को देख सक्गी।

उसने अच्छे वस्त्र पहनने छोड़ दिये। दोनो शाम भोजन करना छोड़ दिया। गन्धमाला धारण करना छोड़ दिया। 'जिस किसी तरह भी आर्थ-पुत्र का पता लगाकर उसे बुलवाऊँगी' सोच उसने नटों को बुलवाकर उन्हे एक हजार दिये। उन्होंने पूछाः—

'श्रार्थे ! क्या करे १"

'ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। तुम प्राम-निगम तथा राजधानियों में घूमते हुए तमाशा करते समय तमाशा देखने वालों के इकट्ठे होने पर पहले पहल यह गीत गाना।" उसने नटो को पहली गाथा सिखाते हुए ''यदि आर्थ-पुत्र उस परिषद में होगा तो तुम्हारे साथ वातचीत करेगा। उसे मेरा आरोग्य कहकर उसे लिवा लाना। यदि न आये तो सुके सन्देशा भेजना" कह खर्चा दे विदा किया।

वे वाराण्सी से निकल जहाँ तहाँ तमाशा करते हुए एक प्रत्यन्त-ग्राम मे पहुँचे । वह चोर भी भाग कर वही रहता था। उन्होंने वहाँ तमाशा करते समय पहले पहल यही गीत गाया—

> यन्तं वसन्तसमये कणवेरेसु भानुसु, सामं बाहाय पीळे सि सा तं त्रारोग्यमद्रवि॥

[तूने वसन्त समय मे लाल लाल कनेर के वृत्तों के बीच मे जिस सामा को हाथों से दबाया था, वह तुमे अपने आरोग्य की सूचना देती है ।]

चोर ने यह गीत सुन नट के पास आ 'तू सामा जीती है' कहता है, मै इस पर विश्वास नही करता' कह उसके साथ वितयाते हुए दूसरी गाथा कही—

> श्रम्भो न किर सद्धेर्यं यं वातो पञ्चत वहे, पञ्चतञ्च वहे वातो सञ्चिम्प पठिवं वहे यत्थ सामा कालकता साम श्रारोग्यमब्रुवि॥

[भो ] इस पर विश्वास नहीं होता कि हवा पर्वत को वहा ले जा सकती है, यदि वह पर्वत को बहा ले जाये तो फिर वह सारी पृथ्वी को भी बहा ले जा सकती है। (इसी लिये इस पर विश्वास नहीं होता कि) जो सामा मर गई वह मुक्ते ऋपने ऋारोग्य की सचना दे।]

उसका कथन सन नट ने तीसरी गाया कही-

न चेव सा कालकता न च सा अन्निमिन्छति,

एकभत्ता किर सामा तमेव श्रभिकद्भिति ॥

[न वह मरी है, न किसी दूसरे की इच्छा करती है। एक ही भर्ती वाली वह सामा उसी एक ही की इच्छा करती है।]

इसे सुन चोर ने 'चाहे वह जीती हो, चाहे न हो, मुमे उससे प्रयोजन नहीं' कह चौथी गाथा कही—

श्रसन्थुत म चिरसन्थुतेन निमीनि सामा श्रधुनं धुनेन, मयापि सामा निमिनेय्य श्रन्त इतो श्रहं दूरतरं गमिस्सं।

[सामा ने चिरकाल से ससर्ग किये हुए, श्रुव-स्वामी को छोड़ कर मुकें जिसका पूर्व ससर्ग नहीं था और जो अअब व था अपनाया। अब सामा मुकतें भी किसी दूसरे को बदल सकती है। इसलिये मैं यहाँ से भी और दूर जाता हूँ।]

'उसे मेरे यहां से भी चल देने की वात कहना' कह उसने उनके देखते ही देखते कपड़े को ग्रौर जोर से श्रोढ़ा ग्रौर भाग निकला।

नट ने जाकर उसका किया उसे सुनाया। उसने पश्चाताप करते हुए अपने ढड़ से ही दिन काटे। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया। सत्यो के अन्त मे उद्दिग्न-चित्त भित्तु स्रोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय सेठ-पुत्र यह भिन्तु था। सामा पूर्व-भाय्या। चोर तो मै

### ३१६, तित्तिर जातक

"सुसुखं वत जीवामि." यह शास्ता ने कोसम्बी के बदरिकाराम में विहार करते समय राहुल स्थिवर के बारे में कही। (वर्तमान) कथा उक्त तिपक्षत्थ जातक में स्ना ही गई है। धर्मसभा में भित्तुस्रों के उस स्नायुष्मान के गुण कहने पर कि स्नायुष्मानों, राहुल शिक्ता-प्रेमी है, (बुरे कर्म में) स्नित सकोची है, उपदेश सुनता है, शास्ता ने स्नाकर पूछा—"भिक्तुस्रों, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १ 'स्रमुक बातचीत' कहने पर 'भिक्तुस्रों, न केवल स्नभी राहुल शिक्ता-प्रेमी है, (बुरे कर्म में) स्नित-सकोची तथा उपदेश सुनने वाला है, पहले भी राहुल शिक्ता-प्रेमी, (बुरे कर्म में) स्नित-सकोची तथा उपदेश सुनने वाला ही रहा है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर तक्तशिला मे सभी विद्याये सीख, निकल कर, हिमालय प्रदेश मे ऋिप-प्रब्रज्या ब्रह्म कर, श्रिमिञ्जा तथा समा-पत्तियाँ प्राप्त कीं। फिर ध्यान-क्रीडा में रत रह रमणीय वन-ख्एड मे वास करते हुए निमक-खटाई खाने के लिए एक प्रत्यन्त-ब्राम मे पहुँचे। मनुष्यो

१ तिपल्लत्थिमिग जातक (१६)

ने उन्हें वहाँ देख उनके प्रति श्रद्वावान हो किसी जड़ल में पर्ण-कुटी वनवा सभी आवश्यक वस्तुयें पहुँचाते हुए (उस कुटी में) वसाया।

उस समय उस गाँव का एक चिड़िमार एक फॅसाऊ तीतर की! श्रव्छी तरह से सिखा-पढ़ा पिंजरे मे रख पालता था। वह उसे जगल मे ले। जा उसकी श्रावाज़ पर जो जो तीतर श्राते उन्हें पकड़ कर जीविका चलाता। तीतर सोचने लगा—मेरे कारण मेरे बहुत से जाति-वाले मारे जाते हैं। मे पाप का भागी होना हूँ। उसने श्रावाज लगानी बन्द करदी। चिड़ीमार ने उसे चुप देखा तो वह बाँस क़ी चपटी से उसके सिर पर मारने लगा। तीतर दुखित हो श्रावाज़ लगाता। इस प्रकार वह शिकारी उसकी मदद से तीतरों को पकड़ जीविका चलाता।

वह तीतर सोचने लगा—ये मरे ऐसी तो मेरी इच्छा नही है, लेकिन जिस कमें के होने से मरते हैं वह कमें मुक्ते स्पर्श करता है। मै श्रानाज नहीं लगाता तब ये नहीं श्राते, श्रावाज लगाता हूँ तभी श्राते हैं। जो जो श्रा फॅसते हैं, उन्हे यह शिकारी पकड़ कर मार डालता है। मुक्ते इसमें पाप लगता है वा नहीं १ उस समय से वह किसी ऐसे पिएडत को खोजता हुआ विचरने लगा जो उसके इस सन्देह को मिटा सके।

एक दिन शिकारी वहुत से तीतरों को पकड़, टोकरा भर, पानी पीने के लिए वोधिसत्व के ब्राभम गया। उस पिजरे को बोधिसत्व के पास रख पानी पी, बालु पर लेट सो गया। उसे सोया जान तीतर ने सोचा कि मैं ब्रापना सन्देह इस तपस्वी से पूछूँ। जानता होगा तो मेरे सन्देह को दूर करेगा। उसने पिजरे में पड़े ही पड़े उसे पूछते हुए पहली गाथा कही:—

सुसुखं वत जीवामि लभामि चेव सुन्जितुं, परिपन्थे च तिहामि कानु भन्ते गति सम ॥

[मै सुख से रहता हूँ और खाना पाता हूँ लेकिन साथ ही उस रस्ते पर रहना हूँ (जहाँ मेरे जाति-वाले आकर फॅसते हैं) भन्ते! मेरी न्या गति होगी ?]

उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए वोधिसत्व ने दूसरी गाया कही— सनो चे ते न पणमति पिक्ख पापस्स कम्धनो, श्रव्यावटस्स भद्रस्स न पापसुपिलप्पति ॥ [ हे पिं ! यदि तेरा मन पापकर्म की ऋोर नहीं भुकता तो पाप-कर्म न करने वाले तुम भद्र को पाप नहीं लगता । ]

> उसे सुन तीतर ने तीसरी गाथा कही— ' ञातको नो निसिन्नोति वहु श्रागछ्वे जनो, पटिच्चकम्मं फुसति तस्मि मे सङ्कते मनो ॥

[ हमारी जातिका बैठा है, समभ बहुत से त्रा जाते हैं। मेरे होने से इन्हें (प्राणि-हत्या का) कर्म स्पर्श करता है। इस विषय में मेरे मन में सन्देह है।]

उसे सुन वोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-

पिटचकमां न फुसित मनो चे नप्पदुस्पति, श्रापोसुक्कस्स भद्रस्स न पापसुपितप्पति ॥

[ यदि मन दूपित न हो तो प्रतीत्य कर्म स्पर्श नहीं करता । जो पाप करने के लिए उत्सुक नहीं है , ऐसे भद्रजन को पाप नहीं लगता । ]

इस प्रकार वोधिसत्व ने तीतर को समकाया। वह भी उनके कारण निश्शक हो गया। चिडीमार जागने पर वोधिसत्व को प्रणाम कर पिजरा ले चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय तीतर राहुल था। तपस्वी तो मै ही था।

### ३२०. सुच्चज जातक

"सुच्चज वत नच्चजी " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक ग्रहस्य के वारे मे कही।

### क. वर्तमान कथा

वह गाँव में कर्जा वस्रल करने के लिए भार्थ्या सिंहत वहाँ गया। कर्जा वस्रल कर 'गाडी लाकर वाद में ले जाऊँगा' सोच उसने वस्रल किया हुग्रा ३० सामान एक यहस्थ के घर में रख दिया श्रीर श्रावस्ती की श्रीर चला। रास्ते में उन्होंने एक पर्वत देखा। उसकी भार्यों बोली—स्वामी । यदि यह पर्वत स्वर्णमय हो जाय तो सुके भी कुछ दोगे ?

'त् कौन है, कुछ नही दूगा।"

वह ग्रसन्तुष्ट हो गई—िकतना कठोर-हृदय है यह। पर्वत के स्वर्ण मय होने पर भी मुक्ते कुछ नहीं देगा। वे जेतवन के समीप श्राये तो पानी पीने के लिये विहार में जा उन्होंने पानी पिया। शास्ता भी श्राति प्रातः काल हो उनकी प्रतीद्धा करते हुए गन्धकुटी के वरामदे मे बैठे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी स्रोतापत्ति-फल प्राप्ति की संभावना को देखाथा। उनके शरीर से छः वर्ण की रिश्मयाँ निकल रही थी। वे भी पानी पी श्राकर शास्ता की प्रणाम कर बैठ रहे। शास्ता ने उनका कुशलच्चेम पूछने के बाद पूछा— कहाँ गये थे ?

'भन्ते । ऋपने गाँव मे वसूली करने के लिये।"

"उपासिका! क्या तेरा स्वामी तेरा हितचितक है १ तेरा उपकार करता है १"

"भन्ते । मै तो इससे स्नेह करती हूँ, किन्तु यह मुभ से स्नेह नहीं करता । आज मैने पूछा—यदि यह पर्वत स्वर्णमय हो, तो मुकें कुछ देगा ! यह बोला—तू कौन है ! कुछ नहीं दूगा । यह ऐसा कठोर-हृदय है ।"

"उपासिका । यह ऐसा कहता भर है लेकिन जब यह तेरे गुणों की याद करता है तो तुक्ते सब ऐश्वर्थ्य देता है।"

उनके प्रार्थना करने पर कि भन्ते ! (पूर्व-जन्म की कथा) कहे, शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे बहादत्त के राज्य करते समय वोधिसत्व उसके सर्वार्थसाधक ग्रमात्य हुए ! एक दिन राजा ने राज कुमार को सेवा में ग्राते देख सोचा, शायद यह मेरे विरुद्ध षड़्यंत्र करे । उसने उसे बुलाकर ग्राजा दी—तात जब तक मै जीता हूं तुम नगर में नहीं रह सकते, ग्रन्यत्र रहकर मेरे मरने पर राज्य सँभालना । उसने 'श्रच्छा' कह स्वीकार कर पिता को प्रणाम किया । ज्येष्ठ भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा। प्रत्यत-देश मे पहुँच पर्ण-फुटी बना जगल के फल मूल खाकर रहने लगा। समय बीतने पर राजा मर गया।

उपराज ने नक्तत्र देख जाना, कि उसका पिता मर गया। वाराणसी ग्राते हुये रास्ते मे एक पर्वत देखा।

भार्थ्या वोली—देव ! यदि यह पर्वत स्वर्णमय हो तो मुक्ते कुछ देगे ?
"तू कौन है कुछ नहीं दूगा।" वह असन्तुष्ट हो गई—मै इसके
प्रति स्नेह न छोड़ सकने के कारण जगल में आई और यह इस तरह बोलता
है। अति कठोर-हृदय है। राजा होकर यह मेरा क्या भला करेगा ?

उसने श्राकर राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उसे पटरानी बनाया। उसे यह यशमात्र दिया, श्रोर सत्कार सम्मान कुछ नही। मानो वह है ही नहीं। बोधिसत्व ने सोचा—इस देवी ने इस राजा का उपकार किया। श्रपने दुःख का ख्याल न कर इसके साथ जगल में रही। लेकिन यह राजा इसका ख्याल न कर दूसरी के साथ रमण करता रहता है। मैं कुछ ऐसा करू जिसमें इसे सब ऐश्वर्य मिले। एक दिन बोधिसत्व ने उस देवी के पास श्राकर कहा—महादेवी। हमें तुम से मिन्ना-मात्र भी नहीं मिलती हमारे प्रति इतनी उपेन्ना क्यों श्राप बड़ी कठोर-हृदया हैं ?

"तात! यदि मुक्ते मिले तो तुम्हे भी दू । कुछ न मिलने पर क्या दू ? राजा भी मुक्ते अय क्या देगा जिसने रास्ते में इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर 'मुक्ते कुछ दोगे ?' पूछने पर 'तू कौन है ? कुछ न दू गा' उत्तर दिया था। जो आसानी से दिया जा सकता था वह भी नही दिया।"

"वया तुम राजा के सामने यह बात कह सकोगी।" "तात! क्यों न कह सकू गी १"

''तो राजा की उपस्थिति मे पूछू गा। तुम कहना।"

"तात! श्रच्छा।"

बोधिसत्व ने देवी के राजा की सेवा मे आकर खड़ी होन पर कहा— आर्थे । हमे तुम से कुछ नही मिलता १

"तात ! मुक्ते मिले तो मै तुम्हे दू । मुक्ते ही कुछ नहीं मिलता । राजा भी मुक्ते अव क्या देगा । इसने तो जगल से लौटते समय मेरे एक पर्वत को देखकर 'इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर मुक्ते दोगे ?' पूछने पर 'तू कौन है ? कुछ नहीं दूंगां उत्तर दिया था। जो श्रासानी से दिया जा सकता थावह भी नहीं दिया।"

> यही बात कहने कें लिये उसने पहली गाथा कही— सुच्चजं वत नच्चजी वाचाय श्रददं गिरिं, किं हि तस्स चजन्तस्स वाचाय श्रददं पञ्चतं ॥

[ वाणी से पर्वत का त्याग न कर जो सरलता से दिया जा सकता था, वह भी नहीं दिया। उसका त्याग करने में क्या लगा था ! इसने वाणी से भी पर्वत नहीं दिया।

इसे सुन राजा ने दूसरी गाथा कही-

यं हि कथिरा तंहि वदे गंन कथिरा न तं वदे, श्रकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता ॥

[ जो करे वही कहे, जो न करे वह न कहे। न करते हुए केवल कहने वाले को पिएडत जन पहचान लेते हैं।]

इसे सुन देवी ने राजा के सामने हाथ-जोड़ तीसरी गाथा कही-

राजपुत्त नमो त्यत्थु सच्चे धम्मे हितोवसि, यस्स ते न्यसन पत्तो सच्चिस्मं रमते मनो ॥

[राजपुत्र ! तू सत्य श्रीर धर्म मे स्थित है । श्रापित मे पड़ने पर भी तेरा मन सत्य मे ही रमण करता है, तुके नमस्कार है ! ]

इस प्रकार देवी के राजा का गुणानुवाद करने पर उसकी वात सुन वोधिसत्व ने उसके गुण कहने के लिये चौथी गांथा कही —

> या दळिही दळिहस्स श्रब्हा श्रब्हस्स कितिमा, सा हिस्स परमा भरिया सहिरम्बस्स इत्थियो ॥

[ जो स्त्री दरिंद्र पित के साथ दरिंद्री बनकर रहती है ग्रौर धनी होने पर धनवान बनकर रहती है, वही कीर्तिमान नारी ही उसकी पर श्रेष्ठ भाव्यी है, यूँ-धनवान की स्त्रियाँ तो होती ही हैं।]

इस प्रकार वोधिसत्व ने देवी के गुण कहे श्रीर राजा से निवेटन किया—महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारे दुःख में शामिल रही । इसका सम्मान करना चाहिये । राजा ने उसके कहने से देवी के गुणों का ध्यान कर 'पिएडत तेरे कहने रो मुसे देवी के गुण याद आये कह उसे सब ऐश्वर्य दिया । 'श्रीर तूने मुसे देवी का गुण याद कराया' कह बोधिसत्व का भी बडा सत्कार किया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया । सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर पति-पत्नी स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुए ।

उस समय वाराण्सी राजा यह गृहस्य था। देवी यह उपासिका। पिएडत स्रमात्य तो मैं ही था।

# चौथा परिच्छेद

# ३. कुटिदूसक वर्ग

## ३२१. कुटिदूसक जातक

"मनुस्तस्तेव ते सीस " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय महाकश्यप स्थिवर की कुटि जला देने वाले तरुण भिन्नु के वारे में कही। घटना राजग्रह में घटी।

## क. वर्तमान कथा

उस समय स्थविर राजगृह के पास जगल मे कुटी मे रहते थे। दो तरुण (भिन्तु) उसकी सेवा मे थे। उनमे से एक स्थविर का उपकारी था श्रीर दूसरा बात न सहन करने वाला । वह दूसरे के किये को अपने किये जैसा करके दिखाता था। उपकारी भिन्तु के मुँह धोने का पानी आदि लाकर रखने पर वह स्थविर के पास जा प्रणाम कर भन्ते ! मैने पानी रख दिया है, मुँह धोयें श्रादि कहता। उसके प्रातःकाल ही उठकर स्थविर का परिवेण साफ करने पर स्थविर के बाहर निकलने के समय इधर उधर (भाडू) मार सारा परिवेश अपने साफ किया जैसा कर देता। कर्तव्य-परायश भिन्नु ने सीचा-यह, बात न सह सकने वाला जो कुछ में करता हूँ उसे अपना किया वना देता है। मै इसकी करत्त प्रकट करूँ गा। उसके गाँव में जाकर, खाकर, श्राकर सोते समय नहाने का पानी गर्म कर पीछे की कोठरी में रव दिया, श्रीर दूसरा श्राधी नाली मात्र पानी चूटहे पर रख दिया। उसने उठकर त्राकर भाप उठती देखी। सोचा-पानी गर्म करके काटरी मे रखा होगा । स्थिवर के पास जाकर वोला-भन्ते ! स्नानागार मे पानी रखा हैं, स्नान करें। स्थविर 'नहाता हू' कह उसी के साथ आये। कोठरी में जब पानी नहीं दिखाई दिया तो पूछा-कहाँ है ? उसने जल्दी से ग्राग्निशाला में पहुँच खाली वर्तन में कड़की श्रमाई। कड़की ने खाली वर्तन के तल में

लग 'सर' श्रावाज की । तब से उसका नाम ही 'उलुङ्क शब्दक' श्रर्थात् उलुङ्क शब्द करने वाला पड़ गया । उस समय दूसरे ने पीछे की कोठरी में से पानी लाकर कहा—भन्ते । स्नान करें । स्थिवर ने स्नान कर विचार करने पर 'उलुङ्क शब्दक' के वारे में यह जान कि यह किठनाई से वात मानने वाला है, शाम को उसके सेवा में श्राने पर उसे उपवेश दिया—श्रायुष्मान ! श्रमण को चाहिये कि श्रपने किये को ही किया कहे, श्रन्यथा जानव्भ कर भूठ वोलना होता है । श्रव से ऐसा न करना । वह स्थिवर से कुद्व हो श्रमले दिन स्थिवर के साथ भिचारन के लिये गाँव में नहीं गया । स्थिवर दूसरे के ही साथ गये । उलुङ्क शब्दक भी स्थिवर के सेवक परिवार में पहुँचा । वहां पूछां—भन्ते । स्थिवर कहाँ है !

''श्रस्वस्थ होने के कारण विहार मे ही वैठे हैं।" ''भन्ते! तो क्या क्या चाहिये।"

''यह दे, वह दे' कह लेकर अपने मन की जगह जा, खाकर विहार मे पहुँचा । अगले दिन स्थविर उसी परिवार मे जाकर बैठे । मनुष्यो ने पूछा-भनते श्रार्य को क्या कष्ट है १ कल विहार मे बैठे रहे । हमने श्रमुक तरुण के हाथ श्राहार भेजा । श्रार्य ने श्राहार ग्रहण किया १ स्थविर ने चुप चाप भोजन समाप्त कर विहार जा शाम को उसके सेवा मे त्राने पर कहा-त्रायुष्मान 'त्रमुक गाव में त्रमुक परिवार में स्थविर के लिए यह चाहिए कह तुम खागये। मुँ ह से माँगना अनुचित है। फिर ऐसा अनाचार न करना। इससे उसके मन में स्थिविर के प्रति वैर बढ गया। उसने सोचा, कल इसने केवल पानी के लिए मेरे साथ भगड़ा किया आज इसके सेवकों के घर जो मैने एक मुद्री भात खा लिया उसे न सह सकने के कारण फिर भगड़ा करता है। देखुंगा इसके साथ क्या करना चाहिए। श्रगले दिन जब स्थविर भिचाटन के लिए गये, उसने मुन्दर ले काम मे आने वाले बर्तनों को तोड़ फोड दिया। और पर्णुक्टी मे स्त्राग लगा भाग गया। वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो सूख गया श्रीर मरने पर श्रवीची नरक मे पैदा हुआ । उसका अनाचार जनता मे प्रकट हो गया । कुछ भिन्तु राजगृह से अवास्ती ग्राये । उन्होने ग्रानुकूल स्थान पर श्रपना पात्र चीवर सभाल कर रखा, श्रौर शास्ता के समीप जा प्रणाम कर वैठे। शास्ता ने उनसे कुशल-प्रश्न करके पूछा-कहा से आये ?

"भन्ते ! राज-ग्रह से ।"

'वहां उपदेश देने वाला श्राचार्य कौन है ?"

'भनते ! महाकाश्यप स्थविर ।"

''भित्तुश्रो ! काश्यप सकुशल है १"

"हाँ भनते ! स्थिवर तो सुख से हैं, लेकिन उनका शिष्य उनके उपदेश देने से क्रोधित हो, जिस समय स्थिवर भिचाटन के लिये गये थे, सुग्दर ले काम के बर्तनों को तोड़ फोड स्थिवर की पर्ण-कुटी मे आग लगा भाग गया।"

शास्ता ने कहा—भित्तुत्रों इस प्रकार के मूर्ख के साथ रहने से काश्यप के लिए अर्कले रहना ही अञ्छा है। उन्होंने धम्म पद की यह गाथा कही:—

चरं चे नाधिगच्छेरय सेरयं सिदसमत्तनो, एकचरियं दळहं कयिरा नित्थ बाले सहायता ॥

[यदि अपने से अेंग्ठ वा अपने जैसा साथी न मिले तो हट्ता पूर्वक अकेला ही रहे। मूर्ज की सगति (अञ्झी नहीं हैं।]

यह कह उन भिद्धुत्रों को फिर सम्बोधन कर भगवान बोलें - .

"भिज़ुत्रों न केवल त्रभी यह कुटी को नष्ट करने वाला है पहले भी यह कुटी को नष्ट करने वाला ही रहा है। न केवल त्रभी यह उपदेश देने वाले पर क्रोधित होता है पहले भी क्रोधित हुत्रा ही है।" फिर उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीतं कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व वये की योनि मे पैदा हुए । वड़े होने पर अपने लिये वर्षा से सुरिच्चत सुन्दर घोंसला वना, हिमालय प्रदेश में रहने लगे । एक दिन मूसलाधार वर्षा के समय सर्टी से ठिउरता हुआ दाँत करकराता हुआ एक बन्दर वोधिसत्व के पास आ नैठा । बोधिसत्व ने उसे कष्ट पाते देख, उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही:—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बाल वग्ग (२)

मनुस्ससेव ते सीसं हत्थपादा च वानर, श्रथ केन नु वरणोन श्रगारं ते न विज्जति ॥

[ हे नानर ! तेरा सिर भी मनुष्य के समान है श्रौर तेरे हाथ पाँव भी। तो फिर क्या कारण है कि तुभे घर नहीं है ?]

इसे सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कही:-

मनुस्ससेव में सीसं हत्थपादा च सिंगिन, याहु सेट्टा मनुस्सेसु सा में पन्ना न विज्जति ॥

[ हे वये । मेरा सिर मनुष्य का ही है श्रीर हाथ पाँव भी । लेकिन मनुष्यों में जो श्रेष्ठ कहलाती है वह प्रजा मेरे पास नहीं है ।]

यह सुन वोधिसत्व ने शेष टो गाथाये कही:--

श्रनवद्वितिचत्तस्य लहुचित्तस्य दुव्भिनो, निच्चं श्रध्यवसीलस्य सुचिभावो न विश्वति ॥ सी करस्यानुभाव वीतिवत्तस्य सीलियं; सीतवातपरिचाणं करस्यु कुटिकं कपि ॥

[ जो ग्रस्थिर-चित्त है, जो हलके चित्त का है, जो मित्रद्रोही है तथा जिसका शील स्थिर नहीं है उसे सुख नहीं होता । इसलिये हे किप । तू दुश्शीलता को त्याग कर (कुछ) उपाय कर ग्रौर एक घर बना, जो शीत-वात से रचा कर सके।]

बन्दर ने सोचा यह स्वयं वर्षा से सुरिक्त स्थान मे बैठा होने के कारण मेरा परिहास करता है। इसे इस घोसले मे न बैठने दूँगा। वह बोधिसत्व को पकड़ने के लिये कूदा। बोधिसत्व उडकर अन्यत्र चले गये। बन्दर ने घोसले को नष्ट कर चूर्ण-विचूर्ण कर दिया और चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय बन्दर (यह) कुटी जलाने वाला था। वया तो मैं ही था।

### ३२२. दहम जातक

'दह्मायति महन्ते. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक दिर्थिक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

तैर्थिक जेतवन के पास जहाँ तहाँ काँटों पर सोते थे, पचानि ताप तपते थे तथा अन्य नाना प्रकार के मित्थ्या तप करते थे। बहुत से मित्तुओं ने श्रावस्ती में भित्ताटन कर जेतवन आते समय रास्ते में उन्हें देखा। उन्होंने शास्ता के पास जाकर पूछा—भन्ते। इन अन्य सम्प्रदायों के श्रमण ब्राह्मणों के ब्रतों में सार है १ शास्ता ने उत्तर दिया—उनके ब्रतों में सार या विशेष्ता नहीं है, उन्हें कसौटी पर कसने पर या परीचा करने पर गोवर की पहाड़ी पर खरगोश की चिल्लाहट के समान ठहरते हैं। "भन्ते। हम इतका चिल्लाहट जैसा होना नहीं जानते हैं, हमें कहे।" उनके प्रार्थना करने कर शास्ता ने अतीत कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय ग्रोधिसत शेर की योनि मे पैदा हुए। बड़े होने पर जगल मे रहते थे। उस समय पश्चिम समुद्र के पास वेल और ताड़ का वन था। वहाँ एक खरगोश वेल वृद्ध की जड़ मे एक ताड़ के गास्त्र के नीचे रहता था।

एक दिन वह शिकार लेकर आया और ताड़ की छाया में लेट रहा। उसने पड़े पड़े सोचा यदि यह महान पृथ्वी उल्टे तो मैं कहाँ जाऊँगा १ उसी समय एक पका हुआ वेल ताड़ के पत्ते पर गिरा। उसने उसकी आवाज सन समका कि पृथ्वी उलट रही है और विना पीछे देखे भागा। मरने के हा के मारे तेजी से भागते हुये उसे देख दूसरे खरगोश ने पूछा—भो! क्या वात है, यहना उरकर भाग रहे हो ? "भो! मत पूछ।" क्या डर की वात है, पूछना हुआ वह भी पीछे दौड़ने लगा। दूसरे ने रुककर विना देते ही कहा— यहाँ पृथ्वी उलट रही है। वह भी उसके पीछे भागा। इस प्रकार उसे दूसरे ने

देखा और फिर तीसरे ने और एक हजोर भूखूं स्मेश इकट्ठे होकर भागने लगे।

एक मृग भी उन्हे देख उनके पीछे भागा। एक सुन्नर, एक नीलगाय, एक भैस, एक वैल, एक गैड़ा, एक व्याघ, एक सिंह तथा एक हाथी भी उन्हे देख, 'यह क्या है ?' पूछ 'यहाँ पृथ्वी पलटती है' बताये जाने पर भागा। इस प्रकार क्रमशः योजन भर की पशु-सेना हो गई।

तब बोधिसत्व ने उस सेना को भागते देख पूछा—यह क्या है १ जब उसने सुना यहाँ पृथ्वी उलटती है तो सोचा पृथ्वी उलटना कभी नही हांता । निःसशय इन्होने कुछ देखा होगा। यदि मै कुछ प्रयत्न न कराँ गा तो यह सब नष्ट हो जायेंगे। मै इन्हें जीवनदान दूंगा। उसने सिहवेग से श्रागे पहुँच पर्वत के दामन मे खड़े हो तीन बार सिह-नाद किया। सिह-भय से भयभीत वे एक कर इकट्ठे हो खड़े हो गये।

सिह ने उनके बीच मे जा पूछा—क्यो भाग रहे हो १ "पृथ्वी उलट रही है।"
'पृथ्वी को उलटते किसने देखा १"
'हाथी जानते हैं।"

हाथियां मे पूछा। वे बोले—हम नही जानते, सिंह जानते हैं। सिंह भी वोले—हम नही जानते, व्याघ जानते हैं। व्याघ भी—हम नही जानते, गैंड़े जानते हैं। गैंड़े भी—हम नही जानते, वैल जानते हैं। वैल भी—हम नहीं जानते, भैंसे जानते हैं। भैंसे भी—हम नही जानते, नीलगाये जानती है। नीलगाये भी—हम नही जानती, सुत्रर जानते हें। सुत्रर भी - हम नही जानते, मृग जानते हैं। मृग भी—हम नही जानते, खरगोश जानते हैं। खरगोशो से पूछने पर उन्होंने वह खरगोश दिखाकर कहा—यह कहता है।

तब उसे पूछा—सौम्य ! क्या तूने ऐसा देखा कि पृथ्वी उलट रही है ? ''स्वामी ! हाँ मैने देखा ।"

"कहाँ रहते हुये देखा १"

"पश्चिम समुद्र के पास वेल श्रीर ताड़ के वन मे रहता हूँ। मैने वहाँ वेल-इन्ह की जड़ में, ताड़-चृन्ह के ताड़-पत्र की छाया में लेटे लेटे सोचा था, पृथ्वी उलटी तो मैं कहाँ जाऊँगा ? उसी च्रण पृथ्वी के उलटने का शब्द सुन कर मैं भागा हूं।"

सिंह ने सोचा, निश्चय से उस ताड़-पत्र पर पका वेल गिरने से 'ध्य' शब्द हुआ होगा। उसी शब्द को सुन कर यह पृथ्वी पलट रही है समक्ष भागा होगा। में यथार्थ बात जानू गा। उसने उस खरगोश को ले जनता को आश्वासन दिया—में जहाँ उसने देखा है वहाँ पृथ्वी का उलटना वान उलटना यथार्थ रूप से जानकर आऊँगा। जब तक मै आऊँ तब तक तुम यही रहो।

उसने खरगोश को पीठ पर चढाया श्रीर सिंह-वेग से छुलाग मार उसे ताड-वन में उतार कर कहा—श्रा, श्रपनी देखी जगह दिखा।

''स्वामी! साहस नही होता।"

"श्रा, डर मत।"

उसने वेल-इन्ह के पास न जा सकने के कारण कुछ दूर पर ही खड़े हो 'स्वामी! यह 'धव' श्रावाज होने का स्थान है' कहते हुए पहली गाथा कही—

> दह्मायति भद्दन्ते यसिंम देसे वसामहं, श्रह्मपेतं न जानामि किमेतं दह्मायति ॥

[ तुम्हारा भला हो, जहाँ मै रहता हूँ वहाँ 'धन' शब्द होता है। मै भी नहीं जानता हूँ कि यह क्या ह जो 'धन' त्रावाज करता है।]

ऐसा करने पर सिंह ने वेल-वृक्त के नीचे जा ताड़-वृक्त के नीचे खरगोश के लेटे रहने की जगह श्रीर ताड़ के पत्ते पर गिरा हुश्रा पका वेल देखकर पृथ्वी के न पलटने की वात यथार्थ रूप से जानी | वह खरगोश की पीठ पर विठा सिह-वेग से पशुत्रों के सघ मे पहुँचा | श्रीर पशु समूह को श्राश्वासन दिया कि डरे नहीं | तब सिह ने सब को बिदा किया | यि तब वोधिसत्व न होते तो सभी समुद्र मे गिरकर नष्ट हो जाते | वोधिसत्व के कारण सन के प्राण बचे |

ये तीन सम्बुद्ध गाथाये हैं:— वेतुवं पतितं सुत्वा दह्मंति ससो जवि, ससस्स वचनं सुत्वा सन्तत्ता मिगवाहिनी ॥ श्रणत्वा पदिविन्जार्यं परघोसानुसारिनो, पमादपरमावाला ते होन्ति परपित्वा ॥ ये च सीलेन सम्पन्ना पन्नायुपसमे रता , श्रारता विरता धीरा न होन्ति परपत्तिया ॥

[ वेल के गिरने की 'धव' श्रावाज को सुनकर खरगोश भागा-। खर-गोश की बात सुन पशु-समूह त्रस्त हुआ । दूसरो की बात सुन वैसा ही करने वाले स्वयं जान न प्राप्त कर, दूसरो का ही विश्वास करने वाले पर प्रमादी होते हैं । जो सदाचारी हें, जो प्रज्ञा द्वारा (चित्ताग्नि को) शान्त करने में रत हैं, जो (पाप कमों से) दूर हैं, जो विरत है, वे धीर-जन दूसरो का श्रन्धानु-करण करने वाले नहीं होते ॥ ३ ॥ ]

इसी से कहा गया है :--

श्रस्सद्धो श्रकतन्त्रच संधिन्छेदो च यो नरो, हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसी ॥

[जो (अनधी) अद्धा से रहित है, जो अकृत का जाता है, जो (जन्म मरण रूपी) सन्धि का छेद कर चुका है, जिसने (दुष्कर्म के अवकाश को नष्ट कर दिया, जिसकी सब आशाये जाती रहीं वही उत्तम पुरुप है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय सिंह मै ही था।

#### ३२३. ब्रह्मदत्त जातक

"द्वय याचनको राज. "यह शास्ता ने ऋळवी के पास ऋगाळव चैत्य मे विहार करते समय कुटी बनाने के नियम के वारे मे कही।

<sup>े</sup> धस्म-पद्, श्ररहत्त्वगा।

## क. वर्तमान कथा

कथा ऊपर मिण्किएठ जातक में आ ही गई है। इस कथा में भगवान ने पूछा—सिन्धुओं। क्या तुम सचमुच अत्यधिक याचना करते, अत्यधिक मागा करते हो ? 'सन्ते । हा' कहने पर भगवान ने उन सिन्धुओं की निन्दा की और बोले—सिन्धुओं, पुराने पिएडनों में राजा के मागने का आग्रह करने पर भी पत्तों की छतरी और एक तले का जूती-जोड़ा माँगने की इच्छा रहने पर भी लज्जाभय के कारण जनता के सामने न माग, एकान्त में ही माँगा। इतना कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में कम्पिल राष्ट्र में उत्तर-पञ्चाल नगर में पाञ्चाल राज के राज्य करते समय बोधिसत्व एक निगम-ग्राम में ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुये। वड़े होने पर तत्त्वशिला जा, सब शिल्प सीखे। फिर तपस्वी प्रब्रज्या ले हिमालय में फल-मूल चुगकर खाते हुए जीवनयापन करने लगे। चिर काल तक हिमालय में रह नमक-खटाई खाने के लिए वस्ती की ग्रोर श्रा उत्तर पञ्चाल-नगर में पहुँचे। वहाँ राजोद्यान में ठहर, अ्रगले दिन भिद्यार्थ नगर में जाकर वापिस उद्यान में लौटे।

राजा ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, उसे महान् तब्ले पर विठा राज-भोजन खिलवाया। किर प्रतिज्ञा ले राजोद्यान में ही बसाया। उसने नित्य राजा के यहाँ ही भोजन करते हुये वर्णाकाल की समाप्ति पर हिमालय लौटना चाहा। उसकी इच्छा हुई कि रास्ता चलते समय उसके पास एक तले का जूरा और एक पत्तों का छाता होना चाहिये। उसने सोचा—राजा से मोगूँगा। एक दिन राजा उद्यान में आकर प्रसाम करके बैठा। उसे देख सोचा, जूता और छाता मागूँगा। किर सोचा—दूसरे से 'यह दो' (मागने वाला) माँगते समय रोता है, दूसरा भी 'नहीं है' कहता हुआ रोता है। जनता

२ मिखकण्ड जातक (२४३)

मुक्ते श्रौर राजा को रोता हुश्रा न देखे। एकान्त में छिपे हुये स्थान पर दोनों रोकर चुप हो जायेंगे।

उसने राजा से कहा—महाराज ! एकान्त चाहिये । राजा ने सुना तो राज-पुरुपो को दूर हटा दिया । बोधिसत्व ने सोचा—यदि मेरे याचना करने पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्री टूटेगी । इसिलये नही मॉगूगा । उस दिन नाम न ले सकने के कारण कहा—महाराज ! जाये फिर किसी दिन देखूंगा ।

फिर एक दिन राजा के उद्यान ग्राने पर उसी तरह, ग्रौर फिर उसी तरह, इस प्रकार याचना न करते हुए ही बारह वर्ष बीत गये। तब राजा ने सोचा—ग्रार्थ । मुभसे एकान्त चाहते हैं। लेकिन परिपढ के चले जाने पर कुछ नहीं कह सकते। कहने की इच्छा रक्खे ही रक्खे बारह वर्ष बीत गये। इन्हें ब्रह्मचारी श्रवस्था में रहते चिरकाल बीत गया। मालूम होता है उद्विम-चित्त हो भोग भोगने की इच्छा से राज चाहते है। लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। ग्राज मैं इन्हें राज्य से लेकर जो चाहेंगे सो दूँगा।

उसने उद्यान मे जा, प्रणाम कर, बैठने पर, जब वोधिसत्व ने एकान्त चाहा तब लोगो के चले जाने पर, बोधिसत्व के कुछ भी न कह सकने पर कहा—दुम बारह वर्ष से 'एकान्त चाहिये' कह एकान्त मिलने पर कुछ भी नही कह सकते। मै राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो इच्छा हो, वह निर्भय होकर माँगे।

"महाराज । जो मै माँगूंगा, वह देगे ?"

"भन्ते ! दूँगा।"

"महाराज ! मुक्ते रास्ता चलते समय एक तलेवाला एक जोड़ा जूता ग्रौर एक पत्तों का छाता चाहिये।"

"भन्ते । वारह वर्ष तक ग्राप यह न माँग सके १"

"महाराज । हाँ।"

"भन्ते ! ऐसा क्यो किया ?"

"महाराज । जो 'यह मुसे दो' कह कर माँगता है, वह रोता है, जो 'नहीं है' कहता है, वह रोता है । यदि तुम मेरे मागने पर न दोतो हम दोनों का रोना जनता न देखे, इसीलिये एकान्त चाहता रहा।" यह कह आरम्भ से तीन गाथाये कही—
ह्रयं याचनको राज बहादत्त निगच्छिति,
श्रलाभं घनलाभं वा एवं घम्मा हियाचना ॥
याचनं रोदनं श्राहु पञ्चालान रथेसभ,
यो याचनं पचक्लाति तमाहु पटिरोदन ॥
सा सहसंसु रोदन्तं पञ्चाला सुसमागता,
तुवं वा पटिरोदनतं तस्सा इच्छामहं रहो ॥

[ हे ब्रह्मदत्त राजन् । मागने वाले की टो ही गतियाँ होती हैं—धन-प्राप्ति अथवा अप्राप्ति । याचना का यही धर्म है ॥१॥ हे पञ्चालेश्वर । माँगना रुदन कहलाता है और जो मागने पर न देना है वह प्रतिरुदन कहलाता है ॥२॥ इसलिये मै एकान्त चाहता रहा जिसमें यहाँ इकट्ठे हुये पञ्चाल मेरा रुदन और तेरा प्रतिरुदन न देख सके ॥३॥]

राजा ने बोधिसत्व के ब्रात्म-गौरव के भाव पर प्रसन्न हो, वर देते हुये

चौथी गाथा कही:---

ददामि ते बाह्यस्य रोहिसीनं गर्व सहस्सं सह पुज्ञचेन, श्रिरियो हि श्रिरियस्स कथं न दज्जे स्त्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ॥

[ ब्राह्मण ! मै तुभे बैलों सहित हजार लाल गीवे देता हूँ । तुम्हारी धर्म-युक्त गाथाश्रों को सुनकर एक (श्रार्थ) दूसरे (श्रार्थ) का कैसे न देवे १]

'महाराज! मुझे वस्तुत्रों की इच्छा नही है। जो मै चाहता हूँ हुके वही दे दे। एक तले का जूता और पत्तो का छाता ले उन्होंने राजा को उपदेश दिया—महाराज! प्रमाद रहित रहे। दान दे। शील की रहा करे। उपोसथ-कर्म करे। फिर, राजा उहरने का आग्रह ही करता रह गया, वे हिमालय चले गये। वहाँ अभिन्ना और समापित्रयाँ प्राप्त कर बहालोक-गामी हुये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था। चम्मसाटक ] २४६

#### ३२४. चम्म साटक जातक

"कल्याण्रूपो वतय. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक चम्मसाटक नामक परिव्राजक के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

चमड़ा ही उसका पहनना-श्रोढना होता था। वह एक दिन परिव्राजकाराम से निकलकर भिचाटन करता हुश्रा मेढो के लड़ने की जगह पहुँचा। मेढा उसे देख टक्कर मारने के लिये पीछे हटा। परिव्राजक ने सोचा यह मेरे प्रति गौरव प्रकट कर रहा है। वह न हटा। मेढ़े ने जोर से श्रा उसकी जाँघ मे टक्कर मार गिरा दिया। उसका इस प्रकार चएड के पास जाना भिच्च-सघ मे प्रसिद्ध हो गया। भिच्च-श्रो ने धर्म सभा मे वातचीत चलाई—श्रायुष्मानो । चर्म-साटक परिव्राजक चएड के पास जाने से विनाश को प्राप्त हुश्रा।

शास्ता ने त्राकर पूछा—''भित्तुत्रो, वैठे क्या बातचीत कर रहे हो १" ''त्रमुक बातचीत । "

"भित्तुत्रों, केवल त्रभी नहीं, यह पहले भी चएड के पास जाकर विनाश को प्राप्त हो चुका है।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक व्यापारी-कुल मे पैदा हो व्यापार करते थे। उस समय चम्मसाटक परि-ब्राजक वाराण्सी में भिद्याटन करता हुन्ना मेढ़ों के युद्ध करने की जगह पहुँचा। जब उसने मेढे को पीछे हटता देखा तो समका मेरे प्रति गौरव प्रदिशत करता है। वह पीछे नहीं हटा। उसने सोचा इतने मनुष्यों मे यह मेढ़ा ही मेरे गुणो से परिचित है। उसने हाथ जोड़े खड़े ही खड़े पहली गाया कही —

कल्याग्यरूपो वतयं चतुप्पदो, सुभद्दको चेव सुपेसलो च, यो ब्राह्मग्रं जातिसन्तुपपन्नं, श्रपचाप्रति मेग्डवरो यसस्ती ॥

[जो यह यशस्वी मेढ़ा जाति मन्त्रयुक्त ब्राह्मण के प्रति गौरव प्रदर्शित करता है, वह यह चतुष्पाद सुन्दर है, भद्र है, प्रियंकर है।]

उस समय दुकान पर वैठे हुये पंडित-व्यापारी ने उस परिवाजक को मना करते हुए दूसरी गाथा कही-

> सा बाह्यण इत्तरदस्तनेन, विस्सासमापिक चतुप्पदस्स, दळहप्पहारं श्रभिकञ्जमानो, श्रपसक्कति दस्सति सुप्पहारं॥

[ ब्राह्मण ! च्रण-मात्र के दर्शन से चौपाये का विश्वास मत कर ! यह जोर की चोट मारने के लिये पीछे हटा है । यह जोर की चोट करेगा ! ]

उस परिडत-व्यापारी के कहते ही समय मेढ़े ने जोर से स्नाकर जाँघ पर चोट कर उसे वहीं गिरा दिया | वह वेदनामय हो गया | श्रौर पडा-पड़ा चिल्लाता था |

शास्ता ने उस बात को प्रकट करते हुये तीसरी गाथा कही-

करट्टि भागं पतितो खारिभारो, सन्दं भगडं ब्राह्मण्यसेव भिन्नं। उभोपि वाहा पमाग्ह कन्दति, श्रभिधावथ हन्जति ब्रह्मचारि॥

[ जींच की हड्डी ट्रट गई। खारि-मार गिर पड़ा। ब्राह्मण के सभी भाग्डे ट्रट गये। अब दोनों बाहें पकड़ कर रोता है—दौड़ो, ब्रह्मचारि मारा जाता है।]

परिव्राजक ने चौथी गाथा कही:-

एवं सो निहतो सेति यो श्रपूजं परंसति, यथाहमज्ज पहतो हतो मेगडेन दुम्मति॥

[जो श्रपूज्य की प्रशंसा करता है वह इसी तरह मारा जाता है जैसे मै मूर्ख उस मेढे द्वारा चोट खा गया।]

वह रोता पीटता वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का चम्मसाटक अव का चम्मसाटक ही था। पिएडत-ज्यापारी तो मै ही था।

### ३२५. गोध जातक

"समगां तं मञ्जमानो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय ढोंगी भिन्नु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कथा पहले त्रा ही गई है। यहा भी उस भिन्नु को शास्ता के सामने लाकर भिन्नुत्रों ने कहा—भन्ते। यह भिन्नु होगी है। शास्ता ने 'भिन्नुत्रों, न केवल ग्रभी, पहले भी यह ढोंगी ही रहा है' कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व गोह की योनि मे पैदा हुए। बड़ी ब्रायु तथा शरीर के होने पर जड़ल मे रहने लगे।

एक दुराचारी तपस्वी उमसे कुछ ही दूर पर्ण-कुटी वना रहता था। बीधिसत्व ने शिकार खोजते हुए उमे देख समका सटाचारी तपस्वी की पर्ण-कुटी होगी। वहाँ जा तपस्वी को प्रणाम कर ग्रापने निवास-स्थान पर गये। एक दिन उस कुटिल तपस्वी को सेवकों के घर पका मधुर मास मिला। पूछा—यह क्या मास है १ यह सुन कर कि गोह का माँस है, रस-तृष्णा से ग्रमिभूत होने के कारण उसने सोचा कि जो गोह मेरे ग्राश्रम पर नित्य त्राती है उसे मार कर यथास्वि पका कर खाऊँगा। घी, दही ग्रीर मसाले त्रादि ले वहाँ जा कापाय-यस्त्र से मुँगरी को ढक, पर्ण-कुटी के दरवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीचा करता हुन्ना शान्त, दान्त की तरह वैठा।

गोह ने आकर उसकी द्रेप-भरी शकल देख, सोचा, इसने हमारी जाति के किसी का मास खाया होगा। मैं इसकी जाँच करती हूँ। उसने जिधर हवा जा रही थी उधर खड़े होकर शरीर की गन्ध सूँघी। उसे पता लग गया कि उसकी जाति के किसी का मास खाया गया है। वह तपस्वी के पास आकर लौट गई। तपस्वी ने भी उसे न आते देख मुँगरी फेकी। मुँगरी शरीर पर न लग, पूछ के सिरे पर लगी। तपस्वी बोला, जा मैं चूक गया। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मुक्ते तो चूक गया लेकिन चार अपायों को नहीं चूकेगा। उसने भाग कर चक्रमण के सिरे पर स्थित, बिल में घुस दूसरे छिड़ से सिर निकाल कर उससे बात करते हुए दो गाथाएँ कही—

समर्णं तं मन्त्रमानो उपगन्छिं श्रसन्त्रतं। सो मं दण्डेन पाहासि यथा श्रस्समणो तथा॥ किन्ते जटाहि दुम्मेघ ि ते श्रजिनसाटिया, श्रदभनतरं ते गहणं वाहिरं परिमजसि॥

[तुमे श्रमण समम कर (तुम) श्रसयत के पास श्रायी। जैसे कोई श्रश्रमण मारे वैसे ही तूने मुमे डएडे से मारा। हे दुबु द्वि। जटाश्रों से तुमें क्या (लाम १) श्रीर मृगचर्म के पहनने से क्या १ श्रन्दर से तू मेला है, वाहर से घोता है।]

इसे सुन तपस्वी ने तीसरी गाथा कही—

एहि गोध निवत्तस्सु शुन्ज सालीनमोदन,

तेलं लोगाञ्च मे श्रित्थ पहुतं मरह पिप्फली ॥

[हे गांह! ग्रा रक, शाली धान का भात खा। मेरे पास तेल हैं, नमक है (ग्रीर हीग, ज़ीरा, ग्रदरक, मिरच, तथा) पिष्फली ग्रादि मसाले भी बहुत हैं।]

- इसे सुन वोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-
  - एस भीच्यो प्रवेक्खामि विमानं सृत्रपोरिसं,
     तेखं लोख्झ कित्तेसि श्रहितं मञ्ह पिष्फली ॥

[ इस सौ पोरसे के बिल में फिर प्रवेश करूँ गी। तू तेल ऋौर निमक की वड़ाई करता है। पिप्फली मेरे अनुकूल नहीं पड़ती।]

ऐसा कह कर फिर उस कुटिल तपस्वी को डराया—श्ररे कुटिल जिटल ! यदि यहाँ रहेगा तो श्रास पास के मनुष्यो द्वारा 'यह चोर है' कह पकडवा, श्रापमानित कराऊँगी। शीघ्र भाग जा! कुटिल जिटल वहीं से भाग गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय कुटिल जटिल तो यह ढोगी भित्तु ही था। गोह-राजा तो मै ही था।

#### ३२६. कक्कारु जातक

"कायेन यो नावहरे. " यह शास्ता ने वेळ्वन मे विहार करते समय देवदत्त के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उसके सघ मे फूट डालकर अग्र-श्रावकों तथा परिपद के साथ चले जाने पर मुँह से गर्म खून गिरा। भित्तुयों ने धर्मसभा में वात चलाई— ग्रायुष्मानों। देवदत्त ने फूठ बोलकर सघ में फूट डाली। श्रव रोगी होकर महान दु:ख मोग रहा है। शास्ता ने ग्राकर पूछा—भित्तुश्रो, वैठे क्या वात-चीत कर रहे हो। 'श्रमुक वातचीत' कहने पर 'न केवल ग्रभी भित्तुश्रो, पहले भी यह मृपावादी ही था, न केवल ग्रभी मृपावाद के कारण यह दु:ख भोगता है, पहले भी भोगा ही है' कह शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधसत्व त्रयोतिंश-भवन में एक देव-पुत्र हुए । उस समय वाराणसी में महोत्सव था। बहुत से नाग, गरुड़ और भुम्मद्रक देवताओं ने आकर उत्सव देखा। त्रयो-तिंस भवन से भी चारो देवपुत्र कक्कारु नाम के दिव्य पृष्पों से बने गजरे पहन उत्सव देखने आये। बारह योजन का नगर उन फूलों की सुगन्ध से महक गया। मनुष्य सोचते थे—इन पृष्पों को किसने पहना है ! उन देवपुत्रों ने जब देखा कि लोग हमे खोज रहे हैं तो वे राजाङ्गण मे ऊपर उठ महान् देवता-प्रताप से आकाश मे स्थित हुए। जनता इकट्ठी हुई। राजा, सेट्ठी तथा उपराज आदि भी आ पहुँचे।

लोगो ने पूछा—स्वामी ! किस देवलोक से आना हुआ ? 'त्रयस्त्रिश देवलोक से आये हैं।"

"किस कार्य से आये हैं ?"

"उत्सव देखने के लिये।"

''इन फूलो का क्या नाम है ?"

"यह दिव्य-कक्कारु पुष्प हैं।"

'स्वामी! आप दिव्यलोक मे दूसरे पहन लें। यह हमे दे दे।"

"यह दिव्य-पुष्प बड़े प्रताप वाले हैं। देवतात्रों के ही योग्य हैं। मनुष्य-लोक मे रहने वाले खराव, मूर्ख, तुच्छ-विचार वाले, दुश्चरित्र लोगों के योग्य बहीं। लेकिन जिन लोगों मे यह यह गुण हों उनके योग्य है।"

इतना कह, उनमे जो ज्येष्ठ देवपुत्र था, उसने यह पहली गाथा कही:—

> कायेन यो नावहरे वाचाय न युसाभगो, यसो लद्धा न मज्जेय्य स वे कम्कारुमरहति ॥

[ जो काय ते किसी की कोई चीज हरण न करे, वाणी से भूठ न वोले तथा ऐश्वर्थ्य मिलने पर प्रमादी न हो, वही कक्कारु के योग्य है। ] इसलिये जो इन गुणो से युक्त हो, मागे, दे देगे। यह मुन पुरोहित ने सोचा, यद्यपि मुक्तमें इन गुणों में से एक भी गुण नहीं है, तो भी भूठ बोलकर ये फूल ले पहनूँ । इससे जनता मुक्ते इन गुणों में युक्त समम्हेगी । 'मै इन गुणों से युक्त हूं' कह उसने वे पुष्प मँगवा कर पहने । तब उसने दूसरे देवपुत्र से याचना की—

> धम्मेन वित्तमेसेय्य न निकत्या धनं हरे, भोगे लखा न मज्जेय्य स वे कक्कारमरहति॥

[ जो धर्म से धन खोजे, ठगी से धन पैदा न करे श्रीर भोग्य-वस्तुत्रों के मिलने पर प्रमादी न वने, वही ककार पाने के योग्य है । ]

पुरोहित ने 'मै इन गुणों से युक्त हूं' कह मँगवा, पहन कर, तीसरे देव-पुत्र से याचना की । वह तीसरी गाथा बोला—

> यस्त चित्तं श्रहाळिह सद्धा च श्रविरागिनी, एको सादुं न भुक्षेय्य सवे कक्कारुमरहति ॥

[ जिस का चित्त हल्दी की तरह नही अर्थात् स्थिर प्रेम वाला है श्रीर जिसकी श्रद्धा हढ है श्रीर जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अर्कला नहीं खाता वही कक्कार के योग्य है ।]

पुरोहित ने ''मै इन गुणो से युक्त हूं' कह उन फूलों को मगवा, पहन कर, चौथे देव-पुत्र से याचना की। उसने चौथी गाथा कही—

सम्मुखा वा तिरोक्खा वा यो सन्ते न परिभासति, यथावादी तथाकारी सवे कक्कारुमरहति ॥

[ जो न सामने श्रौर न श्रनुपस्थित मे ही सन्त-जनो की हसी उड़ाता है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है वह कक्कारु के योग्य है।]

पुरोहित ने 'मै इन गुणों से युक्त हूँ' कह उन्हें भी मगवा कर पहना। चारों देव-पुत्र चारों गजरे पुरोहित को ही देकर देव-लोक गये। उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में वड़ा दर्द हुन्ना। ऐसा लगता था जैसे तेज धार से काटा जाता हो वा लोहे के पट्टें से रगडा जाता हो। वह दुःख से पीडित हो इधर-उधर लोटता हुन्ना जोर से चिल्लाया। क्या बात है ? पूछने पर वोला:—

"मैने अपने में जो गुरा नहीं है उनके वारे में फूठ ही हैं कह कर उन देव-पुत्रों से ये पुष्प मागे । इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओं।" उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर न निकाल सके। लोहे के पट्टें से जकड़े जैसे हो गये।

उसे उठाकर घर लेगये । उसके वहाँ चिल्लाते हुये सात दिन बीत गये । राजा ने स्त्रमात्यो को बुलाकर पूछा—दुरचरित्र ब्राह्मण मर जायगा, क्या करे १ ''देव ! फिर उत्सव कराये । देव-पुत्र फिर स्त्रायेगे ।''

राजा ने फिर उत्सव कराया। देव-पुत्र फिर आये और सारे नगर को फूलो की सुगन्ध से महकाकर उसी तरह राजाङ्गण में स्थित हुए।

जनता ने इकट्टे हो उस दुष्ट ब्राह्मण को ला देवता ब्रो के सामने सीधा पीठ के बल लिटा दिया। उसने देव-पुत्रों से याचना की—स्वामी मुके जीवन टान दें।

वे देव-पुत्र बोले—ये फूल तुभ दुष्ट, दुश्शील पाजी के योग्य नहीं हैं। तू ने सोचा इन्हें ठगूंगा। तुभे अपने भूठ बोलने का फल मिला। इस प्रकार देव-पुत्र जनता के बीच में उसकी निन्दाकर, सिर से फूलों का गजरा उतार, जनता को उपदेश दे, अपने स्थान पर चले गये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया, उस समय ब्राह्मण देव-दत्त था। उन देव-पुत्रो मे एक काश्यप, एक महामौद्गल्यायन, एक सारिपुत्र। ज्येष्ठ देव-पुत्र तो मै ही था।

### ३२७. काकाती जातक

'वाति चाय ततो गन्धो...'' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक उद्विग्न-चित्त भित्तु के वारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने उस भिन्नु से पूछा—भिन्नु क्या त् सचध्य उद्दिग्न-चित्त है ! ''भन्ते । सचमुच ।'' ''किस लिये उद्धिग्न-चित्त है १'' ''भन्ते । राग के कारण १''

"भिन्तु ! स्त्रियों की रन्ता नहीं की जा सकती । वे अरन्त्एिय होती हैं। पुराने-पिएडतो ने स्त्रियों को समुद्र के बीच में, सेमर वृत्त् पर बसाकर उनको सुरिन्ति रखना चाहा। वे नहीं रख सके।"

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही ।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुये। बड़े होने पर पिता की मृत्यु के अनन्तर राज्य करने लगे। काकाती नामक उसकी पटरानी थी, सुन्दर देवा-प्सरा सहश। यह यहाँ सिक्ति कथा है। विस्तृत अतीत-कथा कुणाल जातक? मे आयगी।

उस समय एक गरुड़-राज मनुष्य-भेस में आया। वह राजा के साथ जुआ खेलता हुआ पटरानी पर अनुरक्त हो उसे गरुड़-भवन ले गया। वहाँ उसने उसके साथ रमण किया। राजा को जब देवी नहीं दिखाई दी तो उसने नटकुवेर नामक गधव को उसे खोजने के लिये कहा। उसने पता लगाया कि वह गरुड़-राज के पास है और वह एक सरोवर मे एरक-बन मे लेटा है। जिस समय गरुड़-राज वहाँ से जाने लगता वह उसके पखो मे से एक मे छिप रहता। इस प्रकार गरुड़-भवन पहुँच, वहाँ पख मे से निकल उसके साथ रमण करता। फिर उसके पंख मे ही छिप, आकर, जिस समय गरुड़-राज राजा के साथ जुआ खेलता तो वह अपनी वीणा ले, जुआ खेलने के स्थान पर राजा के पास खडा हो पहली गाथा गाता:—

वाति चायं ततो गन्धो यत्य मेवसति पिया, दूरे इतो हि काकाती यत्थ मे निरतो मनो ॥

कुणाल जातक (४३६) ३३

[यह सुगन्धि जहाँ मेरी प्रिया रहती है वहीं से त्राती है। इस स्थान से दूर जहाँ मेरा मन रत है, वही काकाती रहती है।]

इसे सुन गरुड़-राज ने दूसरी गाथा कही-

कथं समुद्दमतीर कथं अतिर केंबुकं,

कथं सत्त समुद्दानि कथं सिम्बलिमारुहि ॥

[ कैसे तो समुद्र पार किया श्रौर कैसे केबुक नदी, कैसे सात समुद्र लाघे श्रौर कैसे सेमर चृत्त पर चढा ? ]

इसे सुन नट कुवेर ने तीसरी गाथा कही-

तया समुद्दमतिरं तया श्रतिर केंबुकं,

तया सत्तसमुद्दानि तया सिम्बिलिमारुहिं॥

[ तेरे (साहाय्य) से ही समुद्र लाघा, तेरे (साहाय्य) से ही केनुक नदी पार की श्रीर तेरे से ही सात समुद्र लाघे। तेरे (साहाय्य) से ही सेमर वृत्त पर चढा।]

तब गरुड़-राज ने चौथी गाथा कही-

धिरत्थु मं महाकायं धिरत्थु मं ग्रचेतनं,

यत्थ जायायहं जारं श्रावहामि वहामि च ॥

[ मेरे महान् शरीर को धिकार है, मेरी जड़ता को धिक्कार है जो में अपनी पत्नी के जार को उठाकर लाता हूं और ले जाता हूं।]

उसने उसे लाकर राजा को दे दिया और फिर नगर में नहीं गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों की समाप्ति पर उद्दिय-चित्त भिन्नु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय नट-कुवेर उद्दिग्न-चित्त भिन्नु था। राजा तो मै ही था।

## ३२८. श्रननुसोचिय जातक

"बहून विज्जित मोति .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे मे, जिसकी भार्यी मर गई थी, कही।

## क. वर्तमान कथा

वह भार्थ्या के मरने से न नहाता था, न खाता था, न कुछ काम करता था, केवल श्मशान भूमि मे ब्राकर रोता पीटता घूमता था। लेकिन घड़े में प्रदीप की तरह इसके भीनर स्रोतापत्ति-मार्ग का ब्राधार प्रज्वलित था।

शास्ता ने प्रातःकाल लोक पर दृष्टि डाली तो उसे देख कोचा— मेरे श्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो इसका शोक दूर कर उसे स्रोतापित मार्ग दे सके। मै इसका श्राधार होऊँगा। वह मिन्नाटन से लौट, भोजना-नन्तर सेवक-श्रमण को साथ ले उसके घर गये। यहस्थ ने जब श्राना सुना नो उसने स्वागत-सत्कार करके बिठाया श्रौर स्वय श्राकर एक श्रोर वैठा। शास्ता ने पूछा:—

"उपासक । क्या चिन्तित है १"

''भन्ते ! हाँ मेरी भार्या मर गई है। उसकी सोच करता हुन्रा चिन्तित हूं।''

"उपामक । जिसका धर्म टूटना है वह टूटता ही है। उसके टूटने पर चिन्तित होना ऋनुचित है। पूर्व काल मे पिएडत लोगो ने भार्यों के मरने पर 'जिसका धर्म टूटना है वह टूट गया' सोच चिन्ता नहीं की।"

शास्ता ने उसके प्रार्थना करने पर अतीत-कथा कही । अतीत-कथा दसवे परिच्छेद मे चुल्लबोधि जातक मे आयगी । यह तो यहाँ सन्तेप है:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर तक्तशिला मे सब शिल्प सीख

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चुल्तबोधि जातक (४४३)

माता पिता के पास लौटे। इस जातक - मे बोधिसत्व कुमार-ब्रह्मचारी थे। माता पिता ने उसे सूचना दी कि इम तेरे लिये भार्यों खोजते हैं। बोधिसत्व ने उत्तर दिया — मुके यहस्थी से काम नहीं। तुम्हारे बाद प्रव्रजित होऊँगा। उनके बार बार आग्रह करने पर एक स्वर्ण कुमारी वनवाकर कहा—ऐसी मिलेगी तो ग्रहण करूंगा।

उसके माता पिता ने उस स्वर्ण-प्रतिमा को ढकी गाड़ी में रखा श्रीर श्रनेक श्रनुयाइयों के साथ श्राटमियों को भेजा कि जाश्रों श्रीर जम्बुद्धीप भर में घूमते हुये जहाँ इस तरह की ब्राह्मण-ब्रुमारी दिखाई दे वहाँ यह प्रतिमा देकर उसे ले श्राश्रों। उस समय एक पुर्यवान् प्राणी ब्रह्म लोक से न्युत होकर काशी राष्ट्र में ही एक निगम-श्राम में श्रस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण के घर में लड़की होकर पैदा हुन्या। उसका नाम रक्खा गया सम्मिल हासिनी।

वह सोलह वर्ष की होने पर मुन्दरी थी, मनोरम, देवा स्तरा सहस श्रौर सभी श्रङ्को से सम्पूर्ण । उसके मन मे भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुग्रा था, श्रत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी । स्वर्ण-मूर्ति लिए घूमने वाले उस गाँव पहुँचे। मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो वोल उठे—श्रमुक ब्राह्मण की लड़की सम्मिल-हासिनी यहाँ किस लिये खड़ी है १

उन मनुष्यी ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर ला सिमल-हासिनी को बरा । उसने माना पिता के पास सन्देश भेजा—मुक्ते ग्रहस्थी से काम नहीं। मैं तुम्हारे मरने पर प्रब्रजित होऊगी। "लडकी। क्या कहती है।" कह उन्होंने वह स्वर्ण-प्रतिमा ले उसे बड़ी शान-बान के साथ विटा किया। बोधि-सत्व और सिमल-भामिनी दोनों की इच्छा न रहते भी विवाह कर दिया गया। उन्होंने एक घर मे रहते हुए एक शैय्या पर सोते हुए भी एक दूसरे को रागद्दिट से नहीं देखा। वे दो भिन्नुत्रों, टो ब्राह्मणों की तरह एक जगह रहे।

श्रागे चलकर बोविसत्व के माता-पिता काल कर गये। उसने उनका शरीर-कृत्य समाप्त कर सम्मिल्ल-हासिनी को बुलाकर कहा—भद्रे। मेरे कुल का श्रस्सी करांड श्रीर श्रपने कुल का श्रस्सी करोड़ लेकर इस परिवार को पाल। मै प्रव्रजित ही होऊँगा।"

"श्रार्य पुत्र । तुम्हारे प्रवित्तत होने पर मैं भी प्रवित्तत होर्जेगी । मैं तुम्हे नहीं छोड़ सकती ।" ये दोनों सारा धन टान कर, सम्पत्ति को थूक की तरह छोड़ हिमालय चले गये। वहाँ दोनों ने तपस्वी-प्रब्रज्या ली। चिरकाल तक जंगल के फलमूल खाते रहकर वे निमक-खटाई खाने के लिए हिमालय से उतर क्रमशः वाराणसी पहुँच राजोद्यान मे रहने लगे।

उनके वहाँ रहते समय सुकुमारी परिव्राजिका को रूखा-सूखा, मिला-जुला भोजन खाने से रक्त-विकार रोग हो गया। उचित श्रौपिध न मिलने से दुर्बल हो गई। बोधिसत्व भिद्धाटन के समय उसे नगर-द्वार तक ले जाते श्रौर वहाँ एक शाला मे पटड़े पर लिटा स्वयं भिन्हा के लिए (नगर मे) प्रवेश करते। वह उसकी श्रनुपस्थित मे ही मर गई। जनता परिव्राजिका का सौन्दर्यं देख उसे घेर रोने-पीटने लगी। बोधिसत्व भिद्धा से लौटे तो उसे मरा देखा। उन्होंने यह सोच कि जिसका स्वभाव टूटना है वह टूटता है, सभी संस्कार श्रमित्य हैं श्रौर यही इनकी गित है, जिस फट्टे पर वह पड़ी थी उसी पर वैठ मिला-जुला भोजन खा मुँह धोया। घेर कर खड़े लोगों ने पूछा—

"भनते । यह परिव्राजिका तुम्हारी कौन होती थी ?"

"गृहस्य रहते यह मेरी चरण-सेविका थी।"

"भनते । हम सहन नहीं कर सकते, रोते हैं, पीटते हैं—तुम क्यों नहीं रोते ?"

"जीती थी तो यह मेरी कुछ लगती थी, अब परलोक-वासिनी होने से मेरी कुछ नहीं लगती। जो दूसरों के वश में चली गई है, उसके लिए मैं क्यों रोजें १"

वोधिसत्व ने जनता को धर्मोपदेश देते हुए ये गाथाएँ कहीं :—
वहून विज्जित भोती तेहि में किं भविस्सित,
तस्मा एतं न सोचामि पियं सिम्मल्लहासिनि ॥१॥
तं तन्वे श्रनुसोचेय्य ग यं तस्स न विज्जित,
श्रातानमनुसोचेय्य सदा मच्चवसं पत्तं ॥२॥
नहेव ठितं नासीनं न स्यानं न पद्धगुं,
याव पाति निम्मिस्सित तज्ञापि सस्ती वयो ॥३॥
तत्थत्ति वतपद्धे विनाभावे श्रसंस्ये,
भूतं सेसं दियतब्य वीतं श्रननुसोचियं ॥४।

[वे आप बहुतो के बीच में हैं, उनके बीच में रहती हुई अब मेरी क्या लगती है ! इसी लिये में इस प्रिय सम्मिल्ल-हासिनि के बारे में शोक नहीं करता हूँ ॥१॥ उसी की सोच करे जो मनुष्य के अपने पास न हो । (यदि मृत्यु के लिये शोक करें) तो सदैव मृत्यु के वश में अपने आप के ही बारे में शोक करें ॥२॥ खड़े रहने, बैठने, लेटने तथा चलने के समय की तो बात ही क्या आंख खोलने और बन्द करने के समय भी आयु का ज्ञय होता ही रहता है ॥३॥ जब अपनी आधी आयु पूर्ण होने पर अपना मरण भी सशय-रहित है, तो सभी प्राणियो पर दया करनी चाहिये और जो बीत जाये उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिये ॥४॥ ]

इस प्रकार वोधिसत्व ने चार गाथात्रों द्वारा त्र्यनित्यता को प्रकाशित करते हुये धर्मोंपदेश दिया। जनता ने परिव्राजिका का शरीर-कृत्य किया। बोधिसत्व हिमालय मे प्रवेश कर, ध्यान तथा त्र्यभिन्ना प्राप्त कर ब्रह्मलोक गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में गृहस्थ स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय सम्मिल्ल-हासिनि राहुल-माता थी। तपस्वी तो मैं ही था।

## ३२६. कालबाहु जातक

"य श्रन्नपाण्स्स ." यह शास्ता ने वेळ वन मे विहरते समय देवदत्त के वारे मे, जिसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था कही।

## क. वर्तमान कथा

देवदत्त ने तथागत के प्रति अकारण ही मन मे वैर-भाव रख उन्हें मारने के लिये धनुपधारियों को नियुक्त किया और नालागिरि हाथी मेजा ती उसका द्वेष प्रकट हो गया। जो उसे नियमित विधा भोजन पहुँचाते थे, वह उन मनुष्यों ने वद कर दिया। राजा ने भी उसके पास आना बन्द कर दिया। जब उसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया तो वह गृहस्थों से माँग-माँग कर खाता हुआ घूमने लगा। भिन्नुओं ने धर्म सभा मे बातचीत चलाई— आयुष्मानो। देवदत्त ने लाभ-सत्कार पैदा करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह जो प्राप्त था उसे भी स्थिर न रख सका।

शास्ता ने आकर पूछा—भिन्तुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १ "अमुक बात चीत।" "न केवल अभी, भिन्तुओ, यह पहले भी नष्ट-लाभ-सत्कार ही रहा है," कह शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कही—

### ख, अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में धनञ्जय के राज्य करने के समय बोधिसत्व राध नामक तोता हुए । बडा परिवार, पूर्ण शरीर । छोटे भाई का नाम था पोट्टपाद ।

एक शिकारी ने उन दोनों जनो को बाँध ले जाकर वाराण्सी-राजा को दिया। राजा उन्हे सोने के पिंजरे मे वन्द रख, सोने की थाली मे मीठे खील श्रीर शरवत पिला कर पालता था। बड़ा सत्कार होता था। लाम श्रीर यश दोनों सबसे श्रिधिक थे।

एक वनचर ने काळवाहु नाम का एक बड़ा काला वन्दर लाकर राजा को दिया। वह पीछे आया होने से उसका अधिक लाम-सत्कार होने लगा। तोतों का लाम-सत्कार कम हुआ। बोधिसत्व में चित्त की स्थिरता थी, वह कुछ नहीं बोला। छोटे में चित्त की स्थिरता नहीं थी। वह बोला—भाई! इस राजकुल में हमें ही स्वादिष्ट सरस भोजन मिलते थे। अब हमें नहीं मिलते, काळवाहु बन्दर को ही मिलते हैं। जब हमें यहाँ धनञ्जय राजा के पास लाभ-सत्कार नहीं मिलता तो यहाँ क्या करेंगे ? आ, जङ्गल में ही चलकर रहें। उसने भाई के साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कहीं—

यं श्रत्नपाणस्य पुरे लभाम तन्दानि साखामिगमेव गच्छति, गच्छामदानि वनमेव राध श्रसक्कताचस्म धनञ्जयाय ॥ [ इस राजा से हमें जो अन-पान मिलता था वह अव वन्दर को ही प्राप्त होता है। हे राध ! हम वन को जाये | हम धनञ्जय के द्वारा असत्कृत हैं |]

इसे सुन राध ने दूसरी गाथा कही— लामो श्रलामो श्रयसो यसोच निन्दा पसंसा च सुखब्ब दुक्खं, एते श्रनिच्चा मनुजेसु धम्मा सा सोची किं सोचसि पोट्टपाद ॥

[ हे पोट्टपाद ! लाभ, हानि, यश, अपयश, निदा, प्रशंसा, सुख तथा दुःख यह मनुष्यलोक के अनित्य-धर्म हैं। क्या चिन्ता करता है १ चिन्ता मत कर।]

इसे सुन बन्दर के प्रति ईर्घ्या दूर करने में श्रसमर्थ पोट्टपाद ने तीसरी गाथा कही-

> श्रद्धा तुर्वं पिर्डतकोसि राध जानासि श्रस्थानि श्रनागतानि, कथं नु साखामिगं दक्किसाम निधापितं राजकुततोव जम्मं ॥

[माना। तू हे राघ। निश्चय से पिएडत है। भावी वातो को जानता है। यह बता कि इस नीच बन्दर को राज-कुल से निकाला जाता कैसे देखेंगे ?]

यह सुन राध ने चौथी गाथा कही-

चालेति करणं सकुटिं करोति सुहुँ सुहुँ भाययते कुमारे, सयमेव त काहति काळवाहु येनारका रस्सति श्रव्नपाणा ॥

[कानों को हिलाता है श्रीर मुँह चिढ़ाता है, इस प्रकार बार वार (राज-) कुमारों को डराता है। यह काळत्राहु स्वयं ही ऐसा करेगा जिससे श्रत्र-पान से दूर हो जाये।] काळवाहु ने भी कुछ ही दिन में राजकुमारों के सामने कान हिलाना ग्रादि करके उन्हें डरा दिया। वे डरकर चिल्लाये। राजा ने पूछा—क्या बात है १ कारण मालूम होने पर 'इसे निकालो' कह उसे निकलवा दिया। तोतों का लाभ सत्कार फिर पूर्ववत् हो गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय काळवाहु देवदत्त था। पोठुपाट ग्रानन्द था। राध तो मैं ही था।

## ३३०. सीलवीमंस जातक

''सील किरेव कल्याण '' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय सदाचार की परीचा करने वाले ब्राह्मण के बारे मे कही।

#### ख. अतीत कथा

दो कथाये पहले कही जा चुकी हैं। इस (ग्रतीत) कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा के पुरोहित हुए। उसने ग्रपने सदाचार की परीक्षा लेने के लिये तीन दिन सोने के तख्ते पर स कार्पापण उठाये। उसे 'चोर' मान कर राजा के सामने पेश किया। वह राजा के पास खड़े हो, इस पहली गाथा से शील की महिमा का वर्णन कर, राजा से प्रव्रजित होने की ग्राजा मांग प्रव्रज्या लेने गया।

> सीलं किरेन कल्याणं सीलं लांके श्रनुत्तरं, पस्स घोरविसो नागो सीलवाति न हरूर्जात ॥

[ससार में सदाचार ही कल्याणकारी है, सदाचार टी श्रेष्ठ है। देखों, घोर विपैला सर्व भी 'सदाचारी' समके जाने के कारण मारा नहीं जाता।]

१ सीलवीमंस जातक (८६)

इस प्रथम गाथा से शील की प्रशंसा कर, राजा से प्रव्रज्या की श्राज्ञा ले, प्रव्रजित होने के लिये गया। एक कसाई की दुकान से एक बाज ने मास का दुकड़ा लिया श्रीर श्राकाश में उड़ गया। दूसरे पित्रयों ने उसे घेर पैर, नाखून तथा चोच से मारना शुरू किया। उसने वह दुःख न सह सकने के कारण माँस का दुकड़ा छोड़ दिया। तब दूसरे ने ले लिया। जो कोई उसे लेता पन्दी उसी का पीछा करते। जो जो छोड़ देता वह सुखी हो जाता। वोधिसत्य ने यह देख सोचा कि यह काम-भोग इस मास के दुकड़े ही की तरह हैं, जो प्रहण करता है वही दुखी होता है, जो छोड़ता है वह सुखी होता है। उसने दूसरी गाथा कही:—

यावदेवस्सह् किञ्चि तावदेव श्रखादिसुं, सङ्गम ऋळला लोके न हिंसन्ति श्रकिञ्चनं॥

[जब तक इस चील के पास कुछ था, तभी तक पत्ती इकट्टें होकर इसे खाते रहे। लोक मे जिसके पास दुछ नहीं, उसकी हिंसा नहीं करते।]

वह नगर से निकल रास्ते में एक गाँव में शाम के समय किसी के घर सोया।वहाँ पिज्जला नाम की दासी ने किसी पुरुप के साथ इशारा किया कि इस समय ख्राना। उसने मालिकों के पाँव धो, उनके सो जाने पर दालान में बैठ 'श्रव द्याता होगा, श्रव श्राता होगा' प्रतीक्षा करते हुए प्रथम-याम श्रीर फिर मध्यम-याम रात्रि भी विता दी। प्रत्यूप समय में 'श्रव नहीं श्राएगा' निराश हो लेट कर सो गई। वोधिसत्व ने देखा कि यह दासी उस पुग्प के द्यागमन की प्रतीका में इतनी देर श्राशा लगाये बैठी रही, श्रव द्याने की संभावना न रहने पर निराश हो सुख से सोती ई। उसने सोचा—काम भोगों के प्रति श्राशा रखना ही दु:ख है। निराश रहना ही सुख है। यह तीसरी गाथा कही—

> सुर्खं निरासा सुपति श्रासा फलवती सुखा, श्रासं निरानं कत्वान सुखं सुपति पिङ्गला ॥

[ त्राशारहित सुख से सोता है, त्राशा फलती है तो 'सुख' होता है। ग्राशा से निराश होकर पिंड्रला सुख से सोती है। ] श्रगले दिन उस गाँव से जंगल में जाते समय जगल में एक तपस्वी को ध्यानारूड वैठें देख सोचा, इस लोक श्रीर परलोक मे ध्यान-सुख से बढ़कर सुख नहीं । यह चौथी गाथा कही—

> न समाधिपरो श्रस्थि श्रसिमं लोके परिष्टा च, न परं नापि श्रत्तानं निहिंसति समाहितो ॥

[ इस लोक तथा परलोक में समाधि से बढ़ कर सुख नही है। एकाग्र-चित्त न ग्रपने को दुख देता है, न दूसरे को।

उसने जंगल मे प्रविष्ट हो, ऋषि-प्रव्रज्या ले, ध्यान तथा श्रिभिव्जा उत्पन्न की श्रीर ब्रह्मलोक-गामी हुश्रा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय तपस्वी में ही था।

# चौथा परिच्छेद

# ४. कोकिल वर्ग

# ३३१. कोकालिक जातक

'यो वे काले असम्पत्ते..'" यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोकालिक के बारे मे कही। (वर्तमान-) कथा तकारिय जातक भे मे विस्तार से आई है।

#### ख, अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके मन्त्री-रत्न हुए । राजा बड़ा वाचाल था । बोधिसत्व उसकी वाचालता रोकने के लिये एक उपमा खोजते घूमते थे ।

एक दिन राजा उद्यान में पहुँच मङ्गल शिला पर वैठा । उसके ऊपर आम का चृक्ष था। उस पर एक कीने के घोंसले में काली कोयल अपना अग्रडा रख गई। कौनी उस कोयल के अग्रडे को पोसती रही। आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौनी उसे अपना पुत्र समक्त चोंच से चोंगा ला उसे पालती थी। उसने असमय ही, जब उसके पर भी नहीं निकलें थे कोयल की आवाज की। कौनी ने सोचा, यह अभी और तरह की आवाज करता है, वड़ा होने पर क्या करेगा ! उसने चोंच से ठोंगे मार मार कर उसकी हत्या कर दी और घोसले से नीचे गिरा दिया। वह राजा के पैरों में गिरा। राजा ने बोधिसत्व से पूछा—मित्र ! यह क्या है ! बोधिसत्व ने सोचा, में राजा को (अधिक बोलने से) रोकने के लिये एक उपमा खोजता रहा, अव मुक्ते वह मिल गई। उसने कहा—महाराज! अति बाचाल, बहुत बोलने वालो की यह गित होती है। महाराज! यह कोयल का बचा कौनी द्वारा पोंशा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तकारिय जातक (४८१)

गया। इसने असमय ही, जब इसके पर नहीं उगे थे, कोयल की आवाज लगाई। उस कौवी को जब यह मालूम हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं है तो उसने चोच से ठोंगे मार-मार कर इसकी हत्या कर दी और घोंसले से गिरा दिया। 'चाहे मनुष्य हों चाहे पशु-पची असमय अधिक बेलने से इस तरह का दु:ख भोगते हैं' कह ये गाथाये कही—

288

यो वे काले असम्पत्ते अतिवेलं पभासति,
एवं सो निहतो सेति कोकिलायिव अत्रजो ॥१॥
न हि सत्थं सुनिसितं विसं हलाहलम्मिव,
एवं निकट्ठे पातेति वाचा दुन्मासिता यथा ॥२॥
तस्मा काले अकाले च वाचं रक्खेय्य पण्डितो,
नातिवेलं पभासेय्य अपि अत्तसमिह वा ॥३॥
यो च कालेमितं भासे मतिपुन्बो विचक्खणो,
सम्बे अमित्ते आदेति सुपण्णो उरगम्मिव ॥४॥

[ जो समय से पूर्व दीर्घकाल तक बोलता है, वह इसी प्रकार मरकर पड़ा रहता है जैसे यह कोयल का बचा ॥१॥ जिस प्रकार हलाहल विष के समान दुर्भापित वाणी उसी च्रण गिरा देती है, उस प्रकार अञ्जी तरह से तेज किया हुआ शस्त्र भी नही ॥२॥ इसलिये पिएडत आदमी को चाहिये कि वह समय असमय वाणी की रच्या करे, अपने ही समान हो तो भी किसी के साथ बहुत अधिक बातचीत न करे ॥३॥ जो बुडिमान् समय पर विचार-पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सब शतुओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में ले लेता है जैसे गरुड़ सर्प को ॥४॥ न

राजा बोधिसत्व का धर्मोपदेश सुनने के बाद से मितभाषी हो गया। उसने बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दी।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय कोयल-बच्चा कोकालिक था। पिएडत-श्रमात्य तो मैं ही था।

## ३३२. रथलड्डि जातक

"श्रिप हन्त्वा हतो ब्रुति .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोशल-राज के पुरोहित के बारे मे कही।

# क वर्तमान कथा

वह रथ से अपनी जमीदारी के गाव की ओर जा रहा था। अड़चन की जगह पर रथ हाकते हुए उसने गाड़ियों के काफले को आते देख कहा— अपनी गाड़ियों को हटाओ, हटाओ। गाडियों के न हटाये जाने पर कोंधित हो, उसने चाबुक की लकड़ी से पहली गाड़ी के गाडीवान की गाड़ी के रथ की धुरि पर प्रहार किया। वह लकड़ी रथ की धुरी से उचट कर उसी के माथे में लगी। उसी समय माथे पर गोला पड़ गया। उसने रककर राजा से कहा— सुके गाड़ीवानों ने मारा। गाड़ीवानों को बुलाकर फैसला करने वालों को उसी का दोष दिखाई दिया।

एक दिन (भिन्नुत्रों ने) धर्मसभा में वातचीत चलाई—ग्रायुष्मानो ! राजा के पुरोहित ने मुकदमा किया कि गाड़ीवानों ने उसे मारा, किन्तु स्वय पराजित हुन्ना । शास्ता ने त्राकर पूछा—भिन्नुत्रो, इस समय वैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! "त्रामुक बातचीत ।" "न केवल श्रमी, भिन्नुत्रो, पहले भी इसने ऐसा ही किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसी के न्याय-मन्त्री थे। राजा का पुरोहित अपनी जमीदारी के गाँव में जाता हुआ.....(सब ऊपरोक्त की तरह ही)। लेकिन इस कथा में राजा के कहने पर, उसने स्वय न्याय करना आरम्म कर, विना मुकदमा किये ही गाड़ीवानों को बुलाकर कहा कि तुमने मेरे पुरोहित को पीटकर उसके सिर में गोला उठा दिया; और उनके सर्वस्व हरण की आजा दी। बोधिसत्व ने निवेदन किया— महाराज! तुमने बिना मुकदमा किये ही इनका सर्वस्व हरण कराया। कोई रथलड्डि ] २७१

कोई स्वय अपने को चोट लगाकर भी 'दूसरे ने मारा' कहते हैं। इसलिये विना न्याय किये कुछ करना उचित नही। राज्य करने वाले को सुनकर ही फैसला करना चाहिये।

इतना कह ये गाथाये कही:-

श्रिप हत्त्वा हतो ब ति जेत्वा जितोति भासति, पुज्बमक्खायिनो राज एकदृत्थुं न सहहे ॥४॥ तस्मा पिडतजातियो सुगोय्य इतरस्सिप, उभिन्न वचनं सुत्वा यथाधम्मो तथा करे ॥२॥ श्रक्तसो गिही कामभोगी न साथु श्रस्कतो प्ज्वजितो न साधु, राजा न साधु श्रनिसम्मकारी यो पिडतो कोधनो तं न साधु ॥३॥ निसम्म खितयो कियरा नानिसम्म दिसम्पति, निसम्मकारिनो रक्तो यसो कित्ति च वड्डित ॥४॥

[ कोई कोई स्वय पीटकर 'पीटा गया' तथा स्वयं जीतकर 'जीता गया' भी कहते हैं। इसिलये राजन् । जो पहले आ्राकर कहे उसी की बात एकदम नही मान लेनी चाहिये। पिएडत को चाहिये कि दूसरे की बात भी सुने और दोनों का कथन सुनकर जो न्याय हो सो करे।।१-२॥ आलसी ग्रहस्थ कामभोगी अच्छा नही। असयमी साधु अच्छा नही। विना विचारे करने वाला राजा अच्छा नही। जो पिएडत होकर कोध करे वह भी अच्छा नही।।३॥ चित्रय को विचार कर करना चाहिये, राजा को निना विचारे नही करना चाहिये। विचार-पूर्वक (काम) करने वाले राजा का यश और कीति बढ़ती है।।४॥ ]

राजा ने बोधिसत्व की नात सुन धर्मानुसार न्याय किया। धर्म से फैसला करने पर ब्राह्मण का ही दोप निकला।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय का ब्राह्मण श्रव का ब्राह्मण ही था। पिएडत-श्रमात्य तो मै ही था।

# ३३३. पक्कगोध जातक

"तदेव मे त्व " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

(वर्तमान) कथा पहले विस्तार से आ ही गई है। इस उनके उधार वसूली करके आते समय रस्ते में उन्हें एक शिकारी ने पकी गोह दी कि दोनों जने खाये। उस आदमी ने भार्यों को पानी के लिये मेजा और स्वय सब गोह खा गया। जब वह लौटकर आई तो बोला भद्रें।गोह भाग गई। वह योली—अञ्छा स्वामी! जब पकी गोह भाग जाती है तब क्या किया जा सकता है?

जेतवन मे पानी पीकर जब वह शास्ता के पास बैठी थी, तो शास्ता ने पूछा—उपासिका ! क्या यह (पित) तेरा हित-चितक है, स्नेही है, उप-कारी है १

''भन्ते । मै तो इसकी हित-चिन्तक हूँ, स्नेही हूँ, उपकारिणी हूँ, लेकिन यह मेरे प्रति स्नेह-रहित है।"

"रहने दे, श्रभी यह ऐसा करता है, लेकिन जब तेरे गुणों का स्मरण करता है तो तुभे सब ऐश्वर्य दे देता है।"

उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही

#### ख. अतीत कथा

अतीत-कथा भी पूर्वोक्त सहश ही है। इस कथा में उनके लौटते समय रास्ते में शिकारी ने उन्हें थका देख एक पक्षी गोह दी कि ढोनों जने

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>सुचज जातक (३२०)

खाये। राज-कन्या उसे लता से बाध लेकर चली। वे एक तालाब देख रस्ते से हट एक पीपल के नीचे बैठे। राज-पुत्र बोला—मद्रे! जा तालाब से कवल-पत्र मे पानी ले आ, मास खाये। वह गोह को शाखा पर टाग पानी के लिये गई। दूसरे ने सारी गोह खाली और पूछ का सिरा हाथ में ले दूसरी और मुँह करके बैठ रहा। जब वह पानी लेकर आई तो बोला—मद्रे! गोह शाखा से उतर बिल मे धुस गई। मै ने दौड़ कर पूछ के सिरे से पकडा। जो हाथ मे था उतना हिस्सा हाथ मे ही छोड तुड़ा कर धुस गई।

''हो देव । पकी गीह जब भाग जाय तब क्या करे ? चले ।"

वे पानी पी वाराण्सी पहुँचे । राज-पुत्र ने राज्य प्राप्त होने पर उसे केवल पटरानी बना दिया । सत्कार-सम्मान उसका कुछ नही ।

बोधिसत्व ने उसका सत्कार-सम्मान कराने की इच्छा से राजा के पास खडे हो कहा — श्रायें । हमे तुम से कुछ नहीं मिलता न ? क्या हमारी श्रोर नहीं देखती ?

"तात! मुक्ते ही राजा से कुछ नहीं मिलता, तुम्हें क्या दूँ १ श्रीर राजा भी श्रव मुक्ते क्या देगा, जो जगल से श्राने के समय पकी गोह को श्रकेला ही खा गया।"

"श्रार्यें! ऐसा मत कहे। देव ऐसा नहीं करेंगे।" "तात । उसका तुम्हे पता नहीं। राजा को श्रीर सुके ही पता है।" यह कह उसने पहली गाथा कही—

तदेव मे त्वं विदितो वनमज्मे रथेसभ, यस्स ते खग्गबन्धस्स सन्नद्धस्स तिरीटिनो, श्रस्सत्यद्वमसाखाय पक्का गोधा पत्नायथ ॥१॥

[ हे राजन | मैने तुम्हे उसी समय जान लिया था, जब तुम्हारे वल्कल-धारी, जर्रा-बक्तर पहने और तलवार वाधे हुये रहते पीपल के पेड़ से वधी गोह भाग गई।]

इस प्रकार राजा के दोष को लोगों के सामने प्रकट करके कहा।

यह सुन वोधिसत्व ने 'श्रार्थे । जब से देव तुम्हे प्यार नहीं करता तब से दोनों के लिये कष्टकर होकर यहाँ क्यो रहती हो १º कह ये दो गाथाये कही:— नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं किच्चानुकुव्बस्स करेय्य किच्चं, नानत्यकामस्स करेय्य श्रत्थं श्रसस्मजन्तिम् न सम्भजेय्य ॥२॥ चजे चजन्तं वनथं न कियरा श्रपेतिचित्ते न सम्भजेय्य, दिजो दुम खीयफ्जं व शत्वा श्रम्जं समेक्खेय्य महा हि जोको ॥३॥

øŧ.

[ जो अपने प्रति नम्र हो, उसके प्रति नम्र होवे, जो अपने साथ रहना चाहे, उसके साथ रहे; जो अपना काम करे उसका काम करे, जो अपना अनर्थ चाहता हो उसका अर्थ न करे और जो अपने साथ न रहना चाहता हो उसके साथ न रहे ॥२॥ जो अपने को छोड़े उसे छोड दे, तृष्णा-स्नेह न करे, विरक्त-मन वाने की सगति न करें। जिस प्रकार वृक्त को फलरिहत जान यती अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार (अपने लिये) दूसरा स्थान खोजे। ससार बड़ा है ॥३॥ ]

> सो ते करिस्सामि यथानुभानं कतन्त्रतं खत्तिये पेक्खमानो, सन्बद्ध ते इस्सरियं ददामि यस्टित्च्छसि तस्स तुवं ददामि ॥

[ हे च्चित्रये ! तेरा कृतज्ञ होने के कारण यथासामर्थ्य तेरे लिये सब करूँगा । तुक्ते सारा ऐश्वर्य्य दूँगा । जिसकी त् इच्छा करे, वही तुक्ते दूँगा ॥४॥ ]

यह कह राजा ने देवी को सब ऐश्वर्य्य दिया। 'इसने मुभे इमका गुण याद कराया' सोच परिडत को भी बहुत ऐश्वर्य्य दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर दोनों पित-पजी स्रोतापित फल मे प्रतिष्टित हुए। उस समय के पित-पजी इस समय के पित पजी ही थे। पिडत ग्रमात्य तो मै ही था।

# ३३४. राजोवाद जातक

''गवञ्चे तरमानान..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय राजोपदेश के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

(वर्तमान) कथा सकुण नान है में श्रायेगी। इस कथा में शास्ता ने 'महाराज । पुराने राजागण भी पिएडतो की वात सुन धर्मानुसार राज्य कर स्वर्ग पधारे कह राजा के प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की बात कही।

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व ब्राह्मण कुल मे पैटा हुए । बने होने पर सब शिट्प सीखे । फिर ऋषि-प्रव्रज्या ले अभिव्ना और समापत्तियाँ प्राप्त कर रमणीय हिमालय प्रदेश मे फल-मूल का आहार करते हुए रहने लगे।

उस समय राजा अपने दोप हूँ दूने वाला हो, किसी ऐसे आदमी को खोजता था जो उसके दोष कहे। उसने अन्दर के आदिमियो, वाहर के आदिमियो, नगर के आदिमियो तथा नगर के बाहर के आदिमियो में से किसी को भी अपने दोप कहने वाला न पाया। उसने सोचा 'जनपद' में कहेंगे।

<sup>े</sup> सकुण जातक (?)

इसिलिये भेस बदल जनपद में घूमा। जब वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न मिला, गुण ही सुनने को मिले तो यह सोच कि हिमालय प्रदेश में कहेंगे, वह जंगल में घूमता-घूमता वोधिसत्व के आश्रम पर पहुँचा और प्रणाम किया। बोधिसत्व ने कुशल च्लेम पूछा। वह एक ओर बैठा।

तब बोधिसत्व जगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे मीठे थे, शक्ति-वर्धक थे श्रीर शक्कर समान थे। उसने राजा को भी सम्बोधित कर कहा— "महापुर्य । यह गोदे खाकर पानी पियो।" राजा ने गोदे खा, पानी पी, बोधिसत्व से पूछा—भन्ते। क्या बात है यह गोदे बहुत ही मीठे हैं।

"महापुर्य ! राजा निश्चय से धर्मानुसार न्याय से राज्य करता है। उसी से यह मीठे हैं।"

'भन्ते । राजा के अधार्मिक होने पर अमधुर हो जाता है १"

"हाँ महापुरय ! राजात्रों के ऋघार्मिक होने पर तेल, मधु, शक्कर ऋगदि तथा जगल के फल-मूल भी ऋमधुर हो जाते हैं, ऋोज-रिहत हो जाते हैं। केवल ये ही नहीं, सारा राष्ट्र ही ऋोज-रिहत हो जाता है, खराव हो जाता है। उनके धार्मिक होने पर वे मधुर होते हैं, शक्ति-वर्धक होते हैं ऋौर सारा राष्ट्र शक्तिशाली होता है।"

राजा 'भन्ते । ऐसा होगा' कह ग्रीर ग्रपना राजा होना विना प्रकट किये बांधिसत्व को प्रणाम कर वाराणसी चला ग्राया । उसने सोचा तपस्वी के कथन की परीचा करूँ गा। 'ग्रधमं से राज्य कर, ग्रव देखूँ गा' सोच, कुछ समय विता, वह फिर वहाँ पहुँचा। प्रणाम करके एक ग्रोर वैटा।

बोधिसत्व ने भी उसे बैठों ही कह पके गोदे दिये। वह उसे कड़ ए लगे। राजा ने अस्वादिष्ट जान थूक सहित फेंक कहा — भन्ते। कडुआ है।

"महापुर्य! राजा निश्चय से ग्रधार्मिक होगा। राजाग्रों के ग्रधार्मिक होने पर जगल के फल-मूल से लेकर सभी नीरस हो जाता है, ग्रोज-रहित हो जाता है।"

यह कह ये गाथाये कही-

गवं चे तरमानानं जिहा गच्छति पुङ्गचो , सन्दा गावी जिहां यन्ति नेते जिहां गते सित ॥१॥ एवसेव मनुस्सेषु यो होति सेट्ठसम्मतो,
सो चे श्रधम्मं चरित पगेव इतरा पजा,
सब्बं रह्ठं दुक्खं सेति राजा चे होति श्रधम्मको ॥२॥
रावं चे तरमानानं ढजुं गच्छिति पुद्भवो,
सब्बा गावी उजुं यन्ति नेत्ते उजुगते सित ॥३॥
एवमेव मनुस्सेषु यो होति सेट्ठसम्मतो,
सो चेपि धम्मं चरित पगेव इतरा पजा,
सब्बं रट्ठं सुखं सेति राजा चे होति धम्मको ॥४॥

[गीवों के (नदी) तैरने के समय यदि वैल टेढा जाता है तो नेता के टेढे जाने के कारण सभी गीवे टेढी जाती हैं ॥१॥ इस प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह अधर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही अधर्म करती है। राजा के अधार्मिक होने पर सारा राज्य दुःख को प्राप्त होता है ॥२॥ गौओं के (नदी) तरने के समय यदि वैल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गौवे सोधी जाती हैं ॥३॥ इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह धर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही धर्म करती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख प्राप्त करता है।।४॥]

राजा ने बोधिसत्व से धर्म सुन, ऋपना राजा होना प्रकट किया— भन्ते ! मैने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कडुआ किया । ऋब फिर मीठा कर्लेगा । उसने बोधिसत्व को प्रणाम कर नगर मे जा धर्मानुमार राज्य कर सब कुछ प्राकृतिक ऋवस्था मे कर दिया ।

शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय राजा त्रानन्द था। तपस्वी तो मै ही था।

## ३३५. जम्बुक जातक

"ब्रहा पवट्टकायों सो " यह शास्ता ने वेळ्वन में विहार करते समय देवदत्त के तथागत की नकल करने के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कथा पहले आ ही चुकी है। यहाँ पर सिक्ति है। शास्ता ने पूछा—सारिपुत्र देवदत्त ने तुम्हे देखकर क्या किया १ स्थिवर गोले—भन्ते। वह आपकी नकल करता हुआ मेरे हाथ मे पखा देकर लेट रहा। तब कोकालिक ने उसकी छाती मे घुटने की चोट मारी। इस प्रकार आप की नकल करने जाकर उसने दुःख भोगा।

यह सुन शास्ता ने 'सारिपुत्र । न केवल स्त्रभी देवदत्त ने मेरी नकल करने जाकर दुःख भोगा है, पहले भी भोगा ही हैं कह स्थिवर के प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व । सिंह-योनि मे पैदा हुए। वह हिमालय में एक गुफा मे रहता था। एक दिन भैसे को मार, मास खा, पानी पी गुफा को लौटते समय एक श्रुगाल ने जब उसे देखा तो भाग न सकने के कारण छाती के वल लेट रहा। सिंह ने पूछा—जम्बुक! क्या है १ "भद्र! में ग्रापकी सेवा करूँ गा।" "तो ग्रा" कह सिंह उसे ग्रुपने वास-स्थान पर ले गया ग्रीर राज रोज मास लाकर पोसने लगा। सिंह का मारा हुन्ना शिकार खा खा कर मोटे हुए जम्बुक के दिल में एक दिन ग्रुभिमान पैदा हो गया। वह सिंह के पास ग्राकर नोला—"स्वामी! मेरे कारण ग्राप को नित्य ग्रुसुविधा होती है। ग्राण नित्य मास लाकर सुके पोसते हैं। ग्राज ग्राप यहीं रहे। में एक हाथी को मार, मास खा, ग्राप के लिये भी लाजगा।"

''जम्बुक । अच्छा हो, यदि तृ ऐमी इच्छा न करे । तू हाथी भार कर माँस खाने वाली योनि मे पैदा नहीं हुआ । मै तुक्ते हाथी मार कर दूँगा। हाथी बड़े डील-डौल वाले होते हैं। उलटी वान मत कर। मेरा कहना मान।"

सिंह ने यह कह पहली गाथा कही:-

<sup>े</sup> तक्खण जातक (११)

7"

ब्रहा पवड्ढकायो सो दीघदाठो च जम्बुक, न त्व तम्हि कुले जातो यत्थ गण्हन्ति कुञ्जरं ॥

[ हे जम्बुक | वह मोटा, बड़े शरीर वाला तथा लवे दान्तो वाला होता हे | तू उस कुल मे पैदा नहीं हुआ है जिसमे पैदा होकर हाथियों को पकडते हैं |]

श्रुगाल सिंह के मना करने पर भी गुफा से निकल, तीन बार 'हुका हुका' गीद उसी त्रावाज लगा, पर्वत के शिखर पर चढ गया। वहाँ पर्वत के नीचे उसने एक काले हाथी को जाते देखा, तो सोचा उछल कर इसके माथे पर जा बैठ्गा। वह उसके पाँव मे श्राकर गिरा। हाथी ने श्रुगला पाँव उठा उसके मस्तक पर रख दिया। सिर फूट कर चूर्ण-विचूर्ण हो गया श्रीर वह चिल्लाता हुआ वहां ढेर हो गया। हाथी कौच-नाद करता हुआ चला गया। बोधिसत्व ने जा, पर्वत के शिखर पर खड़े हो, उसे नाश को प्राप्त हुआ देख, 'श्रुपने श्रुभिमान के कारण यह श्रुगाल विनाश को प्राप्त हुआ? कहा श्रीर ये तीन गाथाये कही:—

श्रसीहो सीहमानेन यो श्रनान विकुव्वति, कोत्थुं व गजमासज्ज सेति भुम्या श्रनुत्थुन ॥२॥ यसस्तिनो उत्तमपुगालस्स सज्जातखन्थस्स महव्वलस्स, श्रसमेक्लिय थामवलूपपत्तं ससेति नागेन हतोव जम्बुको ॥ 'यो चीध कम्मं कुरुते पमाय थामवर्ज श्रत्ति संविद्द्या, जप्पेन मन्तेन सुभासितेन परिक्खवासो विपुजं जिनाति ॥

[ जो सिंह न होकर सिंह का अभिमान करता है, वह हाथी पर आक-मण करने वाले श्रमाल की तरह चिल्लाता हुआ भूमि पर ढेर हो जाता है ॥२॥ यशस्वी, उत्तम व्यक्ति, अञ्छे सुदृढ शरीर वाले तथा महावलवान की शक्ति, वल और योनि को न देख कर ( जो उसकी वरावरी करता है ) वह हाथी द्वारा मारे गये जम्बुक की तरह ढेर हो जाता है ॥३॥ जो अपनी शक्ति ग्रीर बल को जान कर शक्ति के भीतर काम करता है, वह विचार पूर्वक काम करने वाला ग्रध्ययन, मन्त्रणा ग्रीर निर्दोष वाणी से बड़े ग्रर्थ को प्राप्त कर लेता है।।४॥ ]

इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथात्रो द्वारा इस लोक में जो कर्तव्य है, सो बताया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय श्रुगाल देवदत्त था। सिंह तो मैं ही था।

#### ३३६. ब्रहाछत्त जातक

'ति ग ति ग्रन्ति लपि " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय ढोगी भिन्नु के बारे मे कही। वर्तमान कथा आही चुकी है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व उसके अर्थ-धर्मानुशासक अमात्य हुये। वाराण्सी-नरेश ने वडी सेना से कोशल-राज पर चढाई कर, आवस्ती जा, युद्ध करके नगर मे दाखिल हो राजा को पकड़ लिया। कोशलराज का छत्र नामक पुत्र था। सो भेस वदल कर निकल तच्चिशला गया। वहाँ तीनों वेढ और अद्वारह विद्याये सीख तच्च-शिला से निकल (रास्ते मे) सब तरह के शिल्प सीखता हुआ एक प्रत्यन्त-आम मे पहुँचा। उसके आश्रय से पाँच सौ तपस्वी जगल मे कुटी बना कर रहते थे। कुमार ने उनके पास जा सोचा कि उनसे भी कुछ सीखूँ और प्रव्रजित हो जो वे जानते थे वह सब सीख लिया। वह आगे चलकर गण का शास्ता हो गया।

एक दिन ऋषि-गण को सम्बोधित कर उसने पूछा— ''मित्रो ! मध्यम-देश क्यों नहीं जाते !'' "मित्रो | मध्यम-देश के लोग पिडत होते हैं | वह प्रश्न पूछते हैं | (पुण्य-) अनुमोदन कराते हैं | मङ्गल (-मूत्र) का पाठ कराते हैं | असमर्थ होने पर निन्दा करते हैं | हम इसी डर से नही जाते हैं |"

> "तुम मत ड़रो । मै यह सब करूँ गा ।" ''तो चले।"

सभी अपनी तरह तरह की चीज़े ले क्रमशः वाराणसी पहुँचे। वाराणसी-राजा ने कोशल नरेश को अपने आधीन कर, वहाँ राज्याधिकारी नियुक्त किये और वहाँ जो धन था उसे वाराणसी ले आया। उस धन से उसने लोहे की गागरे भरवा उन्हे उद्यान् मे गड़वा दिया। स्वयं वह वाराणसी मे ही रहने लगा।

वे ऋषि-गण रात भर राजा के उद्यान में रह, अगले दिन भिन्नार्थं नगर में जा राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने उनकी चर्यों से प्रसन्न हो उन्हें • बुलवाया और महान् तब्ले पर विठा यवागु और खज्जक खिलाया। फिर भोजन के समय तक अनेक प्रश्न पूछता रहा। छत्त ने राजा के चित्त को प्रसन्न करते हुये सभी प्रश्नों का उत्तर दे भोजनोपरान्त विचित्र दानानुमोदन किया।

राजा ने बहुत प्रसन्न हो, वचन ले, उन सभी को उद्यान मे टिकाया। छुत्त खजाना निकालने का मन्त्र जानता था। उसने वहाँ रहते हुए मन्त्र-बल से पता लगाया कि इसने मेरे पिता का धन कहाँ छिपा रखा है ? उसे पता लग गया कि राजोद्यान मे है। 'यह धन लेकर मै अपना राज्य वापिस लूँ गा' सोच उसने तपस्वियो को सम्बोधित कर कहा—मित्रो ! मैं कोशल-राज का पुत्र हूँ। वाराणसी के राजा ने हमारा राज्य छीन लिया है। मेस बदल कर इतने दिन अपने जीवन की रह्मा की। अब अपने कुल का धन मिल गया है। मै इसे ले जाकर अपना राज्य लूँगा। तुम क्या करोगे ?

"हम तेरे साथ ही चलेगे।"

उसने 'अच्छा' कह चमड़े के बड़े-बड़े थेले बनवाये और रात को भूमि खनवा कर घन की गागरे निकलवायी। (फिर) थेलों मे घन को डाल गागरों मे तिनके भरवा दिये। पाँच सौ ऋपियो और अन्य मनुष्यों से घन लिवा भाग कर श्रावस्ती पहुँचा। वहाँ राज्याधिकारियों को पकड़वा, (अपना) राज्य वापिस लिया। फिर चार-दीवारी तथा अटारी आदि की मरम्मत करा

उसे ऐसा बनवा दिया कि फिर भी वह राजा उसे न ले सके। स्वय नगर मे रहने लगा।

वाराणसी-राजा को भी खबर दी गई कि तपस्वी उद्यान से धन लेकर भाग गये। उसने उद्यान जा, गागरों को निकलवाया तो उनमें तृण-मात्र दिखाई दिया। धन (चला जाने) के कारण उसको शोक हुन्ना। वह नगर में जा 'तृण, तृण' पुकारता घूमने लगा। कोई उतके शोक का शमन नहीं कर सकता था। बोधिसत्व ने सोचा—राजा को शोक बहुत है। विलाप करता घूमता है। मुक्ते छोड़ कोई दूसरा इसके शोक का शमन नहीं कर सकता। मैं इसके शोंक को दूर करूँ गा। उसने एक दिन उसके साथ मुख से बैठे हुए उसके विलाप करने के समय पहली गाथा कही:—

तियां तियान्ति लपसि कोनु ते तियामाहरि, किन्तुं ते तिया किचित्थि तियामेव पमासिस ॥१॥

[ तृण तृण ही प्रलाम करता है, कीन है जो तेरे तृण ले गया १ तुर्फे तृण की क्या आवश्यकता है ! तू केवल तृण ही तृण कहता है ।]

गजा ने यह तुन दूसरी गाथा कही-

इधागमा बहाचारी बहा छत्तो बहुस्सुतो, सो मे सब्बं समादाय तियां निक्किप गच्छति ॥२॥

[ यहाँ छत्त नाम का एक बड़ा और बहुश्रुत ब्रह्मचारी आया। वह मेरा सब लेकर और तृण डालकर चला गया।]

यह सुन वोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:-

एवेत होति कत्तव्ब श्रप्पेन बहुमिन्छता, सव्बं सकस्य श्रादानं श्रनादानं तिणस्य च,

तिखस्य चाटिसु गतो तत्थ का परिदेवना ॥३॥

[जो थोड़े में बहुत की इच्छा करता है उसे ऐसा ही करना होता है; श्रपने सारे धन का लेना और तृख का न लेना। तृख के घडों में जाने पर रोना-पीटना क्या ?]

> यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही:— सीजवन्तो न कुञ्बन्ति बाजो सीजानि कुञ्बति, श्रनिच्चसीजं दुस्सीह्यं किं पिरडच्चं करिस्सिति ॥४॥

[ सदाचारी (ऐसा) नहीं करते, मूर्ख ही (ऐसा) सदाचार करता है। जिसका शील स्थिर नहीं, जो दुश्शील है उसका पाएडित्य किस काम का १]

इस प्रकार उसकी निन्दा कर वोधिसत्व की उन गाथात्रों में निश्शोक हो राजा ने धर्मानुसार राज्य किया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय वहा छत्त ढोगी भित्तु था। पण्डित ऋमात्य तो मैं ही था।

## ३३७. पीठ जातक

"न ते पीठमदायिम्ह. "यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भित्तु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह जनपद से जेतवन पहुँचा। पात्र चीवर सभाल, रख, शास्ता को प्रशास कर उसने तरुग श्रमगोरों से पूछा - श्रायुष्मानो । श्रतिथि भित्तुश्रों का उपकार कीन करते हैं ?

"ग्रायुष्मान् । ग्रनाथिपिएडक नाम का महासेठ ग्रौर विसाखा नाम की महा-उपालिका, दोनों माना पिता के समान उपकार करते हैं।"

वह 'ग्रच्छा' कह ग्रगले दिन जब एक भी भिन्तु ने नगर मे प्रवेश नटी किया था, ग्रनाथ-पिरिडक के यह द्वार पर पहुँचा। ग्रसमय गया होने से किसा ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ कुछ न पाकर वह विसाला के यह-द्वार पर पहुँचा। वहाँ भी बहुत सबेरे पहुँचने के कारण कुछ न मिला। किर जहाँ तहाँ घूम कर यवागु समाप्त होने पर पहुँचा। ग्रौर किर जहाँ नहीं घूम कर भात के समात होने पर पहुँचा। वह विहार पहुँचकर दोनो परिवारों की

<sup>े</sup> इस प्रकार न उसे पातःकाज की भिचा मिजी श्रीर न सध्याह का भोजन।

निन्दा करता हुन्ना घूमने लगा—ये मिन्तु कहते हैं कि ये कुल श्रद्धावान् हैं, भक्ति रखते हैं, किन्तु ये परिवार तो अश्रद्धावान् हैं, भक्त नहीं हैं।

एक दिन भिन्नुत्रों ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—त्रायुष्मानो ! श्रमुक जानपदिक भिन्नु श्रित-प्रातःकाल ग्रहस्थों के घर भिन्नार्थ पहुँचा श्रीर श्रव न मिलने से उनकी निन्दा करता हुन्ना घूम रहा है। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो १ 'श्रमुक वातचीत'। शास्ता ने उस भिन्नु को बुलवा कर पूछा, 'क्या सचमुच १' श्रीर उसके 'भन्ते सचमुच' कहने पर शास्ता ने कहा—भिन्नु ! त् कोध क्यों करता है १ पूर्व समय में जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, उस समय तपस्वी भी ग्रहस्थों के घर जाकर भिन्ना न मिलने पर शान्त रहे। यह पूर्व जन्म की कथा कही:—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसल ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षिला के सब शिल्प सीखे। श्रागे चल कर तपस्वी-परिव्रज्या ले हिमालय मे रहने लगा। वहाँ चिरकाल तक रहकर श्रागे चल कर नगर मे भिन्नार्थ प्रवेश किया। उस समय वाराण्सी सेठ श्रद्धावान् तथा भक्त था। बोधिसत्व ने 'कोनसा परिवार श्रद्धावान् है!' पूछा। उत्तर मिला—मेठ का घर। वह सेठ के घर पहुँचा। उस समय तेठ राज दरबार मे गया था। दूसरे श्राटमियों ने भी उसे नहीं देखा। वह लीटा जा रहा था। राज-दरबार से निकलते समय उस सेठ ने उसे देख लिया। वह प्रणाम कर, भिन्ना-पात्र ले, घर ले गया श्रीर वहाँ विटा, पैर धुला, माख, यवागु-खाद्य श्राद्धि परोसा। फिर भोजन करते समय कुछ न कह, भोजन की समाप्ति पर प्रणाम कर निवेदन किया—

"भन्ते ! हमारे ग्रह-द्वार पर कोई भिख-मगा वा धार्मिक श्रमण-ब्राह्मण श्राकर खाली हाथ लौट गया हो ऐसा ग्राज तक नही हुन्रा। ग्राज हमारे बच्चों ने त्राप को नहीं देखा। इसलिये ग्राज त्राप को न श्रासन मिला, न पानी मिला, न पैर धुलाये गये ग्रीर न यवागु-भात ही मिला। ग्राप यूँ ही लौटे जा रहे थे। यह हमारा श्रपराध है। हमें चमा करना चाहिये।"

उसने यह पहली गाथा कही:-

न ते पीठमदायिम्ह न पाणं निष भोजनं, ब्रह्मचारि खमस्सु मे एतं पस्साम श्रन्चयं ॥१॥

[ न तुमे पीढा दिया, न पानी श्रौर न भोजन । हे ब्रह्मचारी ! हमें चमा करे, हम श्रपने इस श्रपराध को स्वीकार करते हैं । ]

यह सुन वोधिसत्व ने दूसरी गाया कही ---

नेवाभिसजामि न चापि कुप्पे न चापि मे श्राप्पियसासि किञ्जि, श्रथोपि मे श्रासि सनो वितको एतादिसो नृन कुलस्स धम्मो ॥२॥

[न श्रासक्त होता हूँ, न कोध करता हूँ श्रौर मुक्ते कुछ श्रप्रिय भी नहीं लगा। मेरे मन मे यही वितर्क पैदा हुश्रा कि इस परिवार का निश्चय से यही धर्म होगा।]

यह सुन सेठ ने दो गाथाये कही:-

एसम्हाक कुले धम्मो पितुपितामहो सदा, ध्रासनं उदकं पड्जं सन्वेत निपदामसे ॥३॥ एसम्हाककुले धम्मो पितुपितामहो सदा, सक्कट्चं उपतिद्वाम उत्तमं विय नातकं ॥४॥

[ यह हमारे पिता-पितामह से हमारे कुल का धर्म है कि हम आसन, पानी और पैर मे माखने के लिये तेल—यह सब देते हैं। यह हमारे पिता, पिता-मह से हमारा कुल-धर्म है कि हम उत्तम जनो की सेवा वैसी ही अच्छी तरह करते हैं जैने अपने सम्बन्धियों की ॥३-४॥]

बोधिसत्व कुछ दिन वाराणसी-सेठ को धर्मोपदेश देते हुए वहीं रहे। फिर हिमालय जा ग्रिभिन्ना श्रौर समायत्तियाँ प्राप्त की।

शास्ता ने यह वर्भवेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल वैटाया। सत्यों के प्रन्त में वह भिद्ध स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुग्रा। उस समय वाराणसी-सेट ग्रानन्द था। तपस्त्री तो मैं हो था।

#### ३३८. थुस जातक

"विदित थुस ..." यह शास्ता ने वेळ वन मे विहार करते समय स्रजात-शत्रु के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

उसके माता की कोख में रहने पर उसकी माँ कोशलराज-पुत्री के मन मे राजा विम्बिसार की जाघ का खून पीने का दोहद पैदा हुन्रा न्रौर वह हद हो गया। सेविकात्रों के पूछने पर उसने उन्हें वह बात कही। राजा ने भी सुना तो लच्च एजो को बुलाकर पूछा—इस का क्या ऋर्थ है ! लच्च एजों ने कहा कि देवी की कोख मे जो प्राणी है वह तुम्हे मारकर राज्य लेगा। राजा बोला-यदि मेरा पुत्र सुक्ते मारकर राज्य लेगा तो इस में क्या हुई है १ उसने दाहिनी जाँघ को शस्त्र से फाड़, सोने के कटारे मे खून ले, भेजकर, देवी को पिलवाया। उसने सोचा-यदि मेरी कोख से उत्पन्न हुन्ना पुत्र पिता को मारेगा तो मुक्ते ऐसे पुत्र से क्या ? गर्भ गिराने के लिये उसने कोख मलवाई। राजा को मालूम हुआ तो देवी को बुलवाकर उसने कहा-"भद्रे ! मेरा पुत्र सुभो मारकर राज्य लेगा । मै अजरग्रमर तो हूँ नहीं । सुभी गुत्र-मुख देखने दे। श्रव से इस तरह का काम न करना।" तव वह उद्यान में जाकर वहाँ कोख मलवाने लगी। राजा को मालूम हुआ ता उसने उद्यान जाना रोक दिया। उसने गर्भ पूरा होने पर पुत्र को जन्म दिया। नाम-करण के दिन, अजात होने पर भी पिता के प्रति शहुता रखने के कारण उराका नाम अजात-शत्र ही रखा गया। वह पाला पांसा जाकर वहा हो ग्हा था। एक दिन शास्ता पाँच सो भित्तुत्रों के साथ राजा के घर जाकर वैठे। राजा बुद-प्रमुख मित्तु सघ को श्रेष्ठ खाद्य मोज्य परोस शास्ता का प्रणाम कर एक श्रोर वैठ कर धर्म सुनने लगा। उसी समय कुमार को ग्रलकृत कर राजा को दिया। राजा ने स्नेह की अधिकता से पुत्र को ले, गोद में बिठा लिया। वह पुत्र-प्रेम

के कारण पुत्र से ही लाड़ प्यार करता या—धर्म नहीं सुनता था। शास्ता ने राजा का प्रमाद देखा तो कहा—महाराज । पहले के राजा पुत्र पर आशाङ्का कर उसे किसी जगह छिपा देते थे श्रीर आजा देते थे कि मेरे मरने के बाद इसे निकाल कर राज्य पर बिठाना।

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की वात कही: -

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व तच्रिला मे सर्वत्र प्रसिद्ध स्नाचार्यं हो बहुत से राजकुमारो तथा ब्राह्मण कुमारों को विद्या पढ़ाते थे। वाराण्सी के राज-पुत्र ने सोलह वर्ष की आयु होने पर उसके पास जा तीनो वेद और सब शिल्प सीख आचार्य्य से विदा मागी। स्राचार्यं ने स्रङ्ग-विद्या से जाना कि इसे पुत्र से खतरा है। उसने सोचा कि मै अपने प्रताप से इसका खतरा दूर कल गा। उसने चार गाथाये वना कुमार को दी और नियम किया-तात । पहली गाथा राज-गद्दी पर बैठ, जब तेरा पुत्र सोलह वर्ष का हो, तेरे साथ बैठा मोजन करता हो उस समय कहना, दूसरी बड़े दरबार के समय, तीसरी महल पर चढने के समय सीढ़ियों के शिखर पर खड़े हो ऋौर चौथी शयनागार मे प्रवेश करते समय बरामदे में खड़े होकर । वह 'अञ्जा' कह, स्वीकार कर आचार्य को प्रणाम कर गया श्रीर उपराज बन पिता के मरने पर राजा बना । उसके पुत्र ने सोलह वर्ष का होने पर उद्यान-कीडा श्रादि के लिये बाहर निकले राजा का ऐश्वय्यं देखकर उसे मार राज्य पाने की इच्छा की । उसने ऋपने सेवको से कहा । वे बोले-देव ! बुढापे मे ऐश्वर्य मिला तो किस काम का १ जिस किसी उपाय से राजा को मार कर राज्य ग्रहण करना चाहिये। कुमार ने सोचा-विष खिला कर मालँगा। वह पिता के साथ शाम को भोजन करते समय विप पास लेकर बैठा। राजा ने थाली मे भात डालते ही पहली गाथा कही:---

विदितं थुसं उन्दुरानं विदितं पन तण्डुलं.

थुसं थूल विविज्ञित्वा तण्डुलं पन खादरे ॥१॥

[चूहों को तुष का भी पता है और तरप्टुल का भी पता है। वे स्थूल तुष को छोड तरप्डुल खाते हैं।]

कुमार ने समका, मेरा पता लग गया। वह अय के मारे थाली में विप नहीं डाल सका और राजा को प्रणाम करके चला गया। उसने यह बात अपने सेवको को सुना कर पूछा—आज तो मेरा पता लग गया। अब कैसे मारू ? उन्होंने उद्यान जाते समय छिपकर सलाह की और सोचा—एक उपाय है। उन्होंने व्यवस्था दी—तलवार को तैयार रल, राज-दरबार में जाने के समय, अमात्यों के बीच में खड़े हो, राजा को असावधान देख, तलवार का प्रहार कर मारना चाहिये। कुमार ने अच्छा' कह स्वीकार किया और दरबार के समय तलवारवट होकर वहाँ जा इधर उधर राजा पर प्रहार करने का अवसर खोजने लगा। उस समय राजा ने दूसरी गाथा कही:—

#### या सन्तना श्ररम्यस्मं या च गामे निकण्णिका, यम्चेतं इतिचिति च एतम्पि विदितं मया ॥२॥

[ जां जगल में मन्त्रणा हुई श्रीर जो गाँव में काना-फूसी हुई तथा यह जो इधर उधर श्रवसर ढूँ ढना है - यह भी मुक्ते मालूम हो गया।]

कुमार समभ गया कि पिता मेरे वैरी-भाव को जानता है। उसने भाग कर सेवकों से कहा। उन्होंने सात आट दिन बीतने पर कहा—पिता तुम्हारे वैरी होने को नही जानता। तुम अन्दाजे से ही ऐसा समभते हो। उसे मारो। वह एक दिन तलवार ले सीढियों के ऊपर कमरे के द्वार पर खड़ा हुआ। राजा ने सीढियों के शिखर पर खड़े हो तीसरी गाया कही:—

> धम्मेन किर जातस्स पिता पुत्तस्स मक्कटो, दहरस्सेव सन्तस्स दन्तेहि फलमच्छिदा ॥३॥

[ वन्दर-पिता ने धर्म मे पैदा हुए अपने पुत्र से यह आशङ्का होने के कारण कि वह यूथ-पित हो जायगा, बाल काल मे ही दाँतों से बिधया कर दिया।

कुमार ने समका पिता मुक्ते पकडवाना चाहता है। वह डरके मारे भागा और सेवकों से जाकर कहा कि पिता ने मुक्ते धमकाया है। उन्होंने आधा-महीना बीत जाने के बाद कहा —कुमार! यदि राजा तुक्ते जान जाता तो इतने दिन सहन न करता। उसने अन्दाजे से ही कहा है। उसे मार। वह एक दिन तलवार ले जपर महल में शयनागार के अन्दर धुस पलग के नीचे लेट रहा कि आते ही उस पर प्रहार करूँगा। राजा ने शाम का भोजन कर 'लेट्टॅगा' कह सेवक-जन को विदा किया और शयनागार मे प्रवेश कर बरामदे में ही खड़े हो चौथी गाया कही:—

यमेत परिसप्पत्ति श्रजकाणोव श्रासये, योपायंहेट्टतो सेसि एतम्पि विदितं सया ॥४॥

[ यह जो सरसों के खेत मे कानी बकरी की तरह भय से इधर से उधर सरकता है श्रौर यह जो नीचे लेटा है—यह भी मुक्ते ज्ञात है। ]

कुमार ने सोचा, पिता को मेरा पता लग गया है, अब मुक्ते नष्ट कर-वायेगा। उसने भयभीत हो, पलग के नीचे से निकल, राजा के पैरो मे तलवार रख दी और चरणो में साष्टाग लेट गया—देव चिमा करे। राजा ने उसे धमकाया—तू समक्तता है कि मेरी करतूत को कोई नहीं जानता। उसने उसे जजीर से बंधवा, कैदलाने में डलवा दिया और उस पर पहरा बिठवा दिया। तब राजा ने बोधिसत्व का गुण समका। राजा आगे चलकर मर गया। उसका शरीर-कृत्य करने के बाद कुमार को कैदलाने से निकाल राज्य पर बिठाया गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला 'महाराज । इस प्रकार पुराने पिएडत लोग सशकित विपय मे त्राशङ्का करते थे कह यह बात समक्ताई। ऐसा कहने पर भी राजा ने ध्यान नही दिया। शास्ता ने जातक का मेल विठाया। उस समय तत्त्वशिला मे प्रसिद्ध त्रान्वार्थ्य मे ही था।

# ३३६. बावेर जातक

"श्रदस्सनेन मोरस्स ...." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय नष्ट लाभ-सत्कार तैर्थिकों के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

बुद्ध के उत्पन्न होने से पहले तैर्थिकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, बुद्ध के उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा, उनकी दशा ऐसी ही हो गई जैसी स्र्यं के उदय होने पर जुगनुत्रों की । उनके इस समाचार के बारे में धर्मसभा में बात चीत चली । शास्ता ने त्राकर पूछा— भिच्चुत्रों, वैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ? 'त्रमुक बातचीत ।' "न केवल त्रमी भिच्चुत्रों, पहले भी जब तक गुणवान् पैदा नहीं हुए, तभी तक गुणहीनों को शेष्ठ लाभ त्रौर श्रेष्ठ यश मिलता रहा । गुणवानों के पैदा होने पर गुण-हीनों का लाभ सत्कार जाता रहा ।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व मोर की योनि मे पैटा हो, बड़े होने पर विशेष सुन्दर हो जड़ल मे विचरने लगे। उस समय कुछ बनिये दिशा-कौद्या ते कर जहाज से बावेर राष्ट्र गये। उस समय बावेर राष्ट्र मे पत्ती नही होते थे। उस राष्ट्र के जो जो निवासी आते उस कौवे को पिजरे मे पड़ा देख कहते—इसकी चमडी के वर्ण को देखो। गले तक चोच है। मिण की गोलियों जैसी आँखे हैं। इस प्रकार कौवे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कहा—आयों। यह पत्ती हमें दे दो। हमे भी इसकी जरूरत है। तुम्हें अपने राष्ट्र मे दूसरा मिल जायगा।

''तो कीमत देकर ले लो।"

"पाँच कार्षापण लेकर दे दे।"

"न देंगे।"

इस प्रकार कमशः बढाने पर सौ कार्षापण तक पहुँचे। 'हमारे लिये यह बहुत काम का है, लेकिन खैर तुम्हारी मैत्री का ख्याल है' कह सौ कार्पापन लेकर दे दिया।

उन्होंने उसे सोने के पिजरे में रख नाना प्रकार के मछली-मास तथा फलाफल से पाला। दूसरे पित्त्यों के न होने के कारन यह दुर्गु लों से युक्त कौवा भी श्रेष्ठ लाभी हुआ। अगली बार वे बनिये एक मोर को जो चुटकी बजाने पर आवाज लगाता और ताली बजाने पर नाचता, सिखा-पढ़ा कर

<sup>&#</sup>x27;(स्थल की) दिशा जानने के लिये जहाज पर जो कौत्रा रखा जाता था।

साथ ले गये। वह जनता के इकट्ठा हो जाने पर, नौका की धुर पर खड़ा हो, परो को काड, मधुर-स्वर से आवाज लगाता हुआ नाचा। मनुष्यों ने प्रसन्न हो कहा—आयों। यह सुन्दर सुशिचित पन्नी-राज हमे दो।

289

"पहले हम कौवा लेकर आये, वह ले लिया। अव एक मोर-राज लेकर आये वह भी लेना चाहते हो। तुम्हारे राष्ट्र में पत्ती लेकर आना ही कठिन है।"

''श्रायों <sup>1</sup> जो भी हो । श्रपने राष्ट्र मे दूसरा मिल जायगा । यह हमे दे ।" उन्होंने कीमत बढ़ाकर उसे हजार मे लिया ।

उसे सात रत्नो के सुन्दर पिंजरे मे रख, मछली-मास, फलादि तथा मधु-खील और शर्वत से पाला। मोर-राज को श्रेष्ठ लाभ और यश मिला। जब से वह पहुँचा तब से कौवे का लाभ-सत्कार घट गया। कोई उसकी ओर देखना भी नही चाहता था। कौवे को जो खाना-भोजन नही मिला, तब वह 'का, का' चिल्लाता हुआ जाकर कूड़ा-कर्कट गिराने की जगह पर उतरा। शास्ता ने दो कथाये मिला, अभि-सम्बुद्ध होने पर ये दो गाथाये कहीं:—

> अदस्तनेन मोरस्य सिखिनो मन्जुभाणिनो, काकं तत्य अपूजेसुं मंसेन च फलेन च ॥१॥ यदा च सरसम्पन्नो मोरो बावेरुमारामा, श्रथ लाभो च सक्कारो वायसस्स श्रहायथ॥२॥ याव नुप्पज्जति बुद्धो धम्मराजा पभद्भरो, ताव श्रम्जे अपूजेसुं पुशु समण्याह्मणे ॥३॥ यदा च सरसम्पन्नो बुद्धो धम्मं श्रदेसिय, श्रथ लाभो च सक्कारो तिरिययानं श्रहायथ ॥४॥

[ जब तक मधुर-भाषी, शिखी मोर नहीं देखा तब तक वहाँ माँस और फल से कौवे की पूजा हुई ॥१॥ जब स्वर-युक्त मोर बावेर राष्ट्र पहुँचा, तो कौवे का लाभ सत्कार घट गया ॥२॥ इसी तरह जब तक प्रभङ्कर धर्म-राज पैदा नहीं हुए तब तक अनेक दूसरे अमण-ब्राह्मणों की पूजा हुई, लेकिन जब स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तैथिकों का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया।

यह चार गाथाये कह जातक का मेल वैठाया। उस समय कौवा निगएठ-नाथ पुत्र (निर्मन्थ जाति-पुत्र) था। मोर राजा तो मे ही था।

# ३४०. विसयह जातक

'श्रदासि दानानि .." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय श्रनाथ पिरिडक के बारे में कही ।

## क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त खिद्रङ्कार जातक भे में आही गई है। इस कथा में शास्ता ने अनाथ-पिण्डिक को सम्बोधन कर 'हे ग्रहपति। पुराने पिण्डितों ने शक के आकाश में खड़े हो कर 'दान मत दो' कहने को अस्वीकार करके भी दान दिया" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही;—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व श्रस्सी करोड़ धन के मालिक विसय्ह नाम के सेठ हुए। वह पाँच शीलों से युक्त था श्रीर स्वभाव का दानी। वह चारों नगर-द्वारों पर, नगर के मध्य में तथा श्रपने दरवाजे पर छः जगहों पर दानशालायें बनवा दान देता। प्रति दिन छः लाख खर्च करता। उसके सारे जम्बुद्दीप को उद्देलित कर दान देने से, दान के प्रताप से, शक्त का भवन कांप उठा। देवेन्द्र का पाएडु (-वर्ष) कम्बल-शिलासन गर्म हो उठा।

शक सोचने लगा—कौन है जो मुक्ते मेरे स्थान से न्युत करना चाहता है ? उसने देखा कि यह विसयह नाम का महासेठ ही है जो अत्यधिक पैर फैलाकर सारे जम्बू-द्वीप में हलचल मचाता हुआ दान देता है। सम्भव है इस दान के प्रताप से मुक्ते न्युत कर स्वय शक हो जाय। उसने सोचा—में

<sup>ी</sup> खदिरङ्गार जातक (४०)।

विसरह ] २६३

4

इसके धन का नाश कर इमे टिस्ट बनाऊँगा जिसमे यह दान न दे सके। तव, उसने उसका सारा धन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर, श्रीर तो श्रीर टास, नौकर-चाकर श्राटि भी श्रन्तर्धान कर दिये। दान-प्रबन्धकों ने श्राकर कहा— स्वामी, दान-शालाऍ खाली हो गई, जहाँ जो रखा था कहीं कुछ नहीं दिखाई देता।

दान-उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहाँ से ले जास्रो, कह उसने भार्य्या को बुलाकर कहा-भद्रे, दान चालू करास्रो।

उसने सारा घर खोजा। जव उसे श्राघे मासे भर भी कहीं कुछ न दिखाई दिया, तो बोली—श्रार्थ्य, जो वस्त्र हम पहने हैं उन्हे छोड कही कुछ नहीं दिखाई देता। सारा घर खाली है। सात रह्नों से भरे कोठों के द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया। सेठ श्रीर उसकी भार्य्या को छोड दूसरे दास, नौकर-चाकर भी नहीं दिखाई दिये।

महासत्व ने फिर भार्यों को सग्वोधित किया—भद्रे । दान नहीं वन्द किया जा सकता । सारे घर मे खोजकर कुछ अवश्य निकालो ।

उसी समय एक घित्यारा दराँती, वहॅगी श्रौर घास बाँधने की रस्सी दरवाजे के श्रन्दर फेककर भाग गया। सेठ की भार्यों ने वही लाकर दी—स्वामी । इन्हे छोड घर मे श्रौर कुछ नहीं दिखाई देता। महासत्व ने कहा—भद्रे । इससे पहले मैने कभी घास नहीं काठी है। लेकिन श्राज घास छील कर, लाकर, वेचकर, यथायोग्य दान दूँगा। वह दान देना बन्द न हो, इस डर से हराँती, बहॅगी श्रौर रस्सी ले नगर से निकल घास की जगह पर गया। वहाँ घास छील, दो ढेरिया बाँध, बहॅगी पर रखकर यह सोच नगर में वेचने के लिये लाया कि एक हिस्से का दाम हमारे लिये होगा श्रौर दूसरे हिस्ने के दाम से टान देगे। नगर द्वार पर घास वेचने से उसे जो मासक मिले उनका एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया। याचक बहुत थे। उनके 'मुफे भी दे चिन्लाने पर दूसरा हिस्सा भी देकर भार्यों स्हित वह उस दिन निराहार ही रहा।

इस प्रकार छः दिन बीत गये। सातवे दिन जब वह घास ला रहा था, निराहार रहने तथा अति सुकुमार होने के कारण माथे पर सूर्यांतप के लगते ही उसकी आँखें चकरा गई। वह होश न संभाले रख सका और घास को बिखेर, गिर पड़ा। शक्र उसकी करनी को देखता हुन्ना विचरता था। उसी चए उसने त्राकाश में खड़े हो पहली गाथा कही:—

श्रदासि दानानि पुरे विसयह, ददतो च ते खयधम्मो श्रहोसि। इतो प्रक्षे न द्देश्य दानं, तिटेटस्युं ते संयमन्तस्स भोगा॥

[ विसयह ! तूने पूर्व समय से दान दिये हैं। दान देते-देते तेरे धन का च्य हो गया है। यदि भविष्य मे दान देना छोड़ दे तो (दान देने से) संयत रहने पर तेरा सब धन तुमे प्राप्त हो जाय।]

महासत्व ने उसकी बात सुनकर पूछा—त् कौन है १ 'भै शक हूं।"

"शक तो स्वय दान देकर, शील का पालनकर, उपोसथ-कर्म कर, सात ब्रतों की पूर्तिकर, शकत्व को प्राप्त हुन्ना। लेकिन तू तो श्रपने ऐश्वर्य के कारण दान को रोक रहा है। यह श्रनार्य-कृत्य है।"

इतना कह तीन गाथाये कहीं:-

श्रनिरयमिरयेन सहस्सनेत्त,
सुदुग्मतेनापि श्रकिच्चमाहु ।
सा वो धन तं श्रहु देवराज,
यं भोगहेतु विजहेसु सद्धं ॥१॥
येन एको रथो याति याति तेन परो रथो,
पोराणं निहित वहं वत्ततक्षेव वासव ॥२॥
यदि हेस्सति दस्साम श्रसन्ते किं ददाससे,
एव भूतापि दस्साम मा दान पमदाम्हसे ॥३॥

हि सहस्रनेत्र । दरिद्रता को प्राप्त हुए आर्य के लिये भी यह उचित नहीं कि वह अनार्य-कर्म करे । हे देवराज ! जिस धन को भोगने के लिये (दान) श्रद्धा का त्याग करना पड़े, वह धन ही न रहे ॥१॥ जिस (मार्ग) से एक रथ जाता है, उसीसे दूसरा रथ जाता है । हे वासव ! यह पुराना (दान का) रास्ता चलता ही रहे ॥२॥ जब तक पास होगा देगे, न होने पर क्या देगे ! ऐसी अवस्था होने पर भी देगे । दान मे प्रमादी न बनाइये । ]

शक्र जब उसे रोक न सका, तो पूछा—दान किस लिये देता है ? "न शक्रत्व की इच्छा है, न ब्रह्मत्व की, मै तो सर्वज्ञता की प्रार्थना करता हुआ दान देता हूँ।"

शक ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बोधि-सत्व का शरीर उसी क्या भोजन खाये हुए के शरीर की भाँति भर गया। शक के प्रताप से उसका सारा घन भी पूर्ववत् हो गया। तब शक उसे अपरिमित धन दे ख्रौर दान देने के लिये प्रेरितकर अपने निवासस्थान को गया। वह कहता गया—महासेठ । अब से तू प्रति दिन बारह बारह हजार का दान दे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय सेठ की भार्थ्या राहुल-माता थी। विसयह तो मै ही था।

# चौथा परिच्छेद थ. चूलकुणाल वर्ग ३४१. किन्नरी जातक

'नरानमारामकरामु ..'' इस जातक की विस्तृत कथा कुणाल जातक भे श्रायेगी ।

## ३४२. वानर जातक

"असिक्ख वत अत्तान." यह शास्ता ने वेळ्वन में रहते समय देवदत्त के बध करने के प्रयक्त के बारे में कही। कथा पूर्व में आही चुकी हैं ।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व हिमालय प्रदेश में बन्दर की योनि में पैदा हो, बड़े होने पर गङ्गा-तट पर रहने लगा।

तब गड़ा में रहने वाली एक मगरमच्छनी ने वीधिसत्व का हृदय-मास खाने का दोहद उत्पन्न कर मगरमच्छ से कहा। उसने उस वन्दर को पानी में डुबा, मार, हृदय-मास मगरमच्छनी को देने का विचार कर वोधिसत्व से कहा—मित्र, श्रा द्वीप में श्राम खाने चले।

१. कणाल जातक (४३६)। २. सुंसुमार जातक (२०८), वानरेन्द्र जातक (४७)।

''मैं कैसे जा सकूँ गा १"

"तुक्ते श्रपनी पीठ पर विठा कर ले जाऊँग।।"

वह उसके मन की बात न जानने के कारण उछलकर पीठ पर जा वैठा। मगरमच्छ ने थोड़ी दूर जा उबकी लगाना आरम्भ किया।

> वन्दर ने उसे पूछा—भो । क्यो मुक्ते पानी मे इवाते हो १ "मै तुक्ते मार कर तेरा हृदय-मास अपनी भार्या को दूँगा।" "तू भी मूर्ख है जो समकता है कि मेरा हृदय-मास मेरी छाती मे है।" "तो तूने कहाँ रखा है!"

"उस गूलर के पेड़ पर लटकता हुआ नहीं दिखाई देता ?" "देखता हूँ, लेकिन तू मुक्ते देगा।"

''हाँ, दूँगा।''

मगरमच्छ जड-बुद्धि होने के कारण उसे ले नदी-तट पर गूलर के वृद्ध के नीचे पहुँचा। बोधिसत्व ने उसकी पीठ पर से छुलाग मार गूलर के पेड़ पर वैठ ये गाथाये कहीं:—

श्रसिक वत श्रत्तानं उद्धातुं उदका थलं, नदानाहं पुन तुरहं वस गच्छामि वारिज ॥१॥ श्रत्तमेतेहि श्रम्वेहि जम्बूहि पणसेहि च, यानि पारं समुद्दस्स वरं मय्हं उदुम्बरो ॥२॥ यो च उप्पतिंत श्रत्थं न खिप्पमनुबुज्मिति, श्रमित्तवसमन्वेति पच्छा च श्रनुतप्पति ॥३॥ यो च उप्पतितं श्रत्थं खिप्पमेव निवोधित, मुच्चते सत्तुसम्बाधा न च पच्छानुतप्पति ॥४॥

[ हे सगरमच्छ ! मै अपने आप को पानी से स्थल पर लाकर बचा सका हूँ अब मै फिर तेरे वश मे नहीं आऊँगा ॥१॥ जो आम, जामुन तथा पण्स समुद्र (गङ्गा) पार हैं उनकी मुक्ते अपेचा नहीं। मेरे लिये गूलर ही अच्छा है ॥२॥ जो किसी बात के पैटा होने पर उसे शीघ ही नहीं समक्त लेता है, वह शत्रु के वशी-भूत हो पीछे अनुताप को प्राप्त होता है ॥३॥ जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ ही समक्त लेता है, वह शत्रु के हाथ से बच निकलता है और उसे पीछे पछताना नहीं होता ॥४॥] इस प्रकार इन चार गाथात्रों द्वारा उसने लौकिक-कृत्यों की सफलता का कारण कहा त्रौर फिर वन-खएड को ही चला गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय मगरमच्छ देवदत्त था। बन्दर तो मैं ही था।

## ३४३. कुन्तिनी जातक

"श्रवसिद्धा यवागारे..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोशल नरेश के घर मे रहने वाले एक क्रीव्च-पद्धी के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

वह राजा की दूतिनी थी। दो उसके बच्चे भी थे। राजा ने उसे सन्देसा देकर एक राजा के पास भेजा। उसके चले जाने पर राज कुल के बच्चो ने उन बच्चो को हाथों से मसलकर मार् डाला। उसने ब्राकर उन्हें मरा देख, पूछा—मेरे बच्चो को किसने मार डाला ?

"श्रमुक ने, श्रीर श्रमुक ने।"

उस समय राजकुल में एक पोसा हुआ व्याघ था, कठोर, परुष, वंधा हुआ ही रहता। वे बच्चे उसे देखने गये। वह भी उनके साथ साथ गई और यह सोच कि जैसे इन्होंने मेरे बच्चे मार डाले, मैं भी वैसा ही करूँ गी, उसने उन बच्चों को व्याघ के सामने फेक दिया। व्याघ ने तोड मरोड खा डाला। वह अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, सोच, उड़कर हिमालय को चली गई। इस बात को सुन भित्तुओं ने धर्मसभा मे बात-चीत चलाई—आयुष्मानो! राजकुल में कौज्ञ-पन्ती, जिन्होंने उसके बच्चे मारे उन बच्चों को व्याघ के पैरों में फेक हिमालय गई। शास्ता ने आकर पूछा—भित्तुओं, वैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

"श्रमुक वातचीत।"

"भित्तुत्रों, केवल ग्रभी नहीं। पहले भी यह श्रपने बच्चों को मारने वाले लडकों को न्याझ के सामने फेक हिमालय ही चली गई थी।" इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में बोधिसत्व धर्मानुसार न्याय से राज्य करते थे। उसके घर मे एक कौञ्च-पत्ती सन्देश ले जाने वाली थी। (सभी पूर्व सहश हाँ, यह विशेष बात हैं) उसने बच्चों को मरवा डालने के बाद सोचा—श्रव में यहाँ नहीं रह सकती हूं। जाऊंगी। राजा को विना सचित किये ही जाऊंगी। लेकिन उसने (फिर) सोचा राजा को कहकर ही जाऊंगी। वह राजा के पास जा, एक श्रोर खड़ी होकर बोली:—

'स्वामी! तुम्हारी ला-परवाही से लड़कों ने मेरे वच्चे मार दिये। मैने भी कोध के वशीभूत हो उन वच्चों को मरवा टाला। अय में यहाँ नहीं रह सकती।''

उसने पहली गाथा कही-

श्रवसिन्हा तवागारे निच्चं सक्ततपूजिता, स्वमेववानिसकरि हन्द राज वजान्हं ॥१॥

[तेरे घर मे नित्य मत्कृत तथा पूजित होकर रही। अय तू ही मेरे जाने का कारण हुआ। हन्त ! राजन ! अय में जाती हूं।]

राजा ने दूसरी गाथा कही:-

यो व कत्ते पटिकते किञ्जिसे पटिकिन्त्रिसे, एवन्तं सम्मति वेरं वस कुन्तिनी मा गम ॥२॥

[ जां समभता है कि बुरे कर्म के वदले में बुरा कर्म किया गया है, उसका बैर शान्त हो जाता है। टे क्रीज-पनी रह। मग जा।]

यह सुन कौज-पत्ती ने तीलरी गाया कही-

न कतस्य च कत्ता च मेत्ति सन्धीयते पुन, इद्यं नानुजानाति गच्छम्जेव रथेसम्॥३॥

[ दोपी तथा जिसके प्रति दोप किया गया ई, उनकी हिर मैत्री नहीं होती। राजन् ! ग्रव मेरा दिल रहने की त्राजा नहीं देता। मै जाती ही हूं।] यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही:—
कतस्स चेव कत्ता च मेत्ति सन्धीयते पुन,
धीरानं नो च बालानं वस कुन्तिनी मा गम ॥४॥

[दोषी तथा जिसके प्रति दोष किया गया है, उनकी फिर भी मैत्री हो जाती है—किन्तु धीर पुरुपों की, मूखों की नहीं। हे क्रौब्र-पच्छी! रह। मत जा।]

ऐसा होने पर भी 'स्वामी! मै यहाँ नही रह सकती' कह राजा को प्रणाम कर वह उडकर हिमालय को ही चली गई।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय जो क्रौञ्च पत्नी, वही इस समय क्रौञ्च-पत्नी। वाराणसी, राजा तो मै ही था।

#### ३४४. श्रम्ब जातक

'यो नीलिय मण्डयतिः ''यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक आम-रक्तक स्थविर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह वृद्दावस्था होने पर प्रब्रजित हो जेतवन की सीमा पर आम्रवन में पर्णंकुटी बनाकर आमो की रखवाली करना हुआ रहता था। गिरे हुए पके आमों को खाता और अपने परिचित मनुष्यों को भी देता। उसके भिक्ताटन के समय आम-चोर आमों को गिरा खाते और ले जाते। उस समय चार सेठ लडकियाँ अचिरवती में रनान कर ध्मती घामती उसके आम्रवन में चली आई। बूढे ने आकर उन्हें देख कहा—तुम मेरे आम खा गई।

'भनते ! हम अभी आई हैं। हम ने तुम्हारे आम नहीं खाये।"

"तो कसम खात्रो।"

"भन्ते ! कसम खाती हैं।"

Ì

वृद्ध ने उनसे कसम खिलवा, लिजत कर विटा किया। उसकी यह करतूत सुन भिन्नुश्रों ने धर्मसभा मे वात-चीत चलाई—श्रायुष्मानो । श्रमुक वृद्ध ने श्रपने निवासस्थान श्राम्रवन मे श्राई सेट लडिकयों को कसम खिलवा, लिजत कर विदा किया। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो, वैठे क्या बातचीत कर रहे हो १

''ग्रमुक बातचीत।"

"न केवल ग्रभी भित्तुग्रों! इसने पहले भी श्राम्न-रत्त्वक हो, सेठ की लडिकयों से कसम खिलवा, उन्हें लिजत कर विदा किया है।"

यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही:---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के गज्य करने के समय वीधिसत्व शकत्व को प्राप्त हुये थे। उस समय एक दुष्ट जटाधारी वाराण्सी के पास नदी के किनारे श्राम्वन में पण्कुटी बना कर श्रामों की रखवाली करता हुश्रा रहता था। वह गिरे पके श्रामों को खाता, सम्बन्धी मनुष्यों को देता, तथा नाना प्रकार की मिथ्या-जीविकाश्रों से जीविका चलाता था। उस समय देवराज शक लोक में यह देख रहा था कि कौन हैं जो माता-पिता की सेवा करते हैं, कौन हैं जो बड़ों का श्रादर करते हैं, कौन हैं जो बान देते हें, कौन हैं जो शीन की रक्षा करते हैं, कौन हैं जो उपोसथ-ब्रत करते हैं, कौन हैं जो प्रव्रात्त हो श्रमण-धर्म का ठीक-ठीक पालन करते हैं, तथा कौन हैं जो दुराचारी , जटाधारी को देखा। श्रीर सोचा कि यह दुष्ट जटिल योगास्यास श्रादि श्रमण-धर्म को छोड़ श्राम्य-वन की रखवाली करता रहता है। इसे धमकाऊँगा। उसने जिस समय वह भिक्तार्थ गाँव में गया था श्रपने प्रताप से श्रामों को गिराकर ऐमा कर दिया मानों चोर लूट ले गये हों।

उस समय वाराणसी से चार मेठ की लड़कियाँ उस ग्राम्र-वन में धुर्सी । दुष्ट तपस्वी ने उन्हें देख रोका—तुमने मेरे ग्राम खाये हैं १

> 'भन्ते, हम श्रमी श्राई हैं। तुम्हारे श्राम नहीं खाए।" ''तो कसम खाश्रो।"

3,

''कसम खाने से जा सकेगी १'' ''हाँ जा सकोगी।''

''ग्रच्छा भनते" कह उनमे मे ज्येष्ठ ने कसम खाते हुए पहली गाया कही—

> यो नीलियं मगडयति सण्डासेन विहन्नति, तस्स सा वसमन्वेतु या ते श्रम्बे श्रवाहरि ॥१॥

[ जो (सफेद वालों को) काले करता है श्रीर जो (सफेद वालों को) चिमटी से (उखाड़ता हुआ) कष्ट पाता है, जिसने तुम्हारे श्राम लिए हों उसे वैसा पित मिले । ]

तपस्वी ने 'तू एक श्रोर खड़ी रह' दूसरी सेठ की लड़की से कसम खिलवाई। उसने कसम खाते हुए दूसरी गाथा कही:—

> वीसं वा पन्चवीसं वा ऊनतिसंव जातिया, तादिसा पतिमालदा या ते अम्बे अवाहरि ॥२॥

[ वीस, पचीस या उनचीस वर्ष की ही होने पर उसे पित मिले जिसने तेरे स्त्राम लिए हों।]

उसके भी कसम खाकर एक श्रोर खड़ी होने पर तीसरी ने तीसरी गाया कही —

> दीवं गन्छतु श्रद्धानं एकिका श्रभिसारिया, सङ्केते पतिसाद्दस या ते श्रम्बे श्रवाहरि ॥३॥

[वह अभिसारिका बड़ी दूरी तक अकेली जाये और जिस जगह संकेत किया हो वट्टॉ उसे पति न मिले जिसने तेरे आम लिए हों।]

उसके भी कसम खाकर एक श्रोर खडी होने पर चौथी ने चौथी गाया कही:—

> श्रलङ्कता सुवसना मालिनी चन्द्रमुस्सदा, एकिका सयने सेतु या ते श्रम्बे श्रवाहरि ॥४॥

[ अलंकृत हो, अञ्छे वस्त्र पहन, माला धारण कर तथा चन्दन का लेप कर वह अकेली शय्या पर सोये जिमने तेरे आम लिए हों । ]

#### गजकुम्भ ]

तपस्वी ने उन्हें छोड़ दिया—तुमने बहुत भारी भारी कसमें खाई हैं। ग्राम दूसरों ने खाये होंगे ग्रब जाग्रो। शक्र ने भैरव-रूप दिखा दुष्ट तपस्वी को वहाँ से भगाया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विटाया। उस समय दुष्ट तपस्वी यह ग्राम की रखवाली करने वाला बूढ़ा था। चारों सेट की लड-कियाँ यही थीं। देवराज शक तो मै ही था।

#### ३४५. गजकुम्भ जातक

''वन यदिगा दहित '' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्रालसी भिन्नु के बारे में कही।

## क. वर्तमान द्रथा

वह श्रावस्तीवासी कुलपुत्र (बुद्ध-) शासन में हृदय से प्रव्रजित होकर भी श्रालसी था। (बुद्धवचन का) पाठ करने में, जिजासा में, उचित रूप से सोचने में, तथा कर्त्तव्य पालन में (सीमा से) बाहर था। वह नीवरणों (चित्त-मलों) से श्रामिभृत था श्रोर बैठने उठने श्रादि में जहाँ का तहाँ रहता था। उसके उस श्रालसीपन के वारे में धर्मसभा में बातचीत चली—श्रायुष्मानों, श्रमुक मित्तु इस प्रकार के कल्याणकारी (बुद्ध) शासन में प्रव्रजित होकर भी श्रालसी बन, नीवरणों से युक्त हो विचरता है। शास्ता ने श्राकर पूछा—भित्तुश्रों, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो !

''ग्रमुक वातचीत।"

"न केवल ग्रभी भित्तुत्रो, यह पहले भी श्रालसी ही था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसका मन्त्री-रत्न था । वाराण्सी राजा त्र्यालसी था । वोधिसत्व उसको शिक्षा देने के उद्देश्य से एक उपमा की खोज मे थे ।

एक दिन राजा अमात्यो सहित उद्यान मे विहार कर रहा था। उस समय उसने एक गजकुम्भ नामक आलसी (जन्तु) देखा। उस प्रकार के आलसी (जन्तु) सारा दिन चलते रहने पर भी एक दो अड़ुल मात्र जाते हैं। राजा ने उसे देख बोधिसत्व से पूछा—मित्र! यह कौन जन्तु है ?

वोधिसत्व ने उत्तर दिया—महाराज । यह गजरुम्म नाम का आलसी (जन्तु) है। इस तरह का आलसी (जन्तु) सारे दिन चलते रहने पर भी एक दो अङ्गुल मात्र जाता है।

फिर बोधिसत्व ने उस गजकुम्भ से बात करते हुए पृछा—भो गज-कुम्भ । तुम्हारी चाल इतनी सुस्त है, इस जगल में दाबानल उठने पर क्या करोगे १ श्रौर पहली गाथा कही:—

> वनं यदग्ति दहित पावको करहवत्तनी, कथं करोसि पचलक एवं दन्धपरक्कमो ॥१॥

[ हे पचलक ! तू इस प्रकार मन्द पराक्रमी है । वन को जो आग = पावक = कृष्णवर्तनी जला देती है, उसके लगने पर तू कैसे करेगा ? ]

यह सुन गजकुम्भ ने दूसरी गाथा कही-

बहूनि रुक्खिद्दानि पठन्या विवरानि च, तानि च नाभिसम्भोम होति नो कालपरियायो ॥२॥

[बहुत से वृद्ध-छिद्र हैं तथा पृथ्वी मे विवर हैं। यदि उन तक न पहुँचे, तो मरण हो।]

इसे सुन बोधिसत्व ने शेप दो गायाये कहीं:--

यो दन्धकाले तरित तरिताये च दन्धित, सुक्खपरण्य श्रक्कम्म श्रत्थं मन्जित श्रन्तनो ॥३॥ यो दन्धवाले दन्धेति तरिणीये च तारिय, ससीव रित्त विभन्नं तस्मत्यो परिपूरित ॥४॥ [ जो शनैः शनैः काम करने के समय पर जल्दवाजी करता है, श्रौर शीव्रता करने के समय पर श्रालस्य करता है, वह श्रपने श्रर्थ को उसी प्रकार चूर्ण-विचूर्ण कर नष्ट कर देता है जैसे कोई सखे पत्तों को पैर के नीचे दवाकर (चूर्ण-विचूर्ण कर देता है)। जो शनैः शनैः करने के समय शनैः शनैः करता है श्रौर शीव्रता करने के समय शीव्रता करता है, उसका श्रर्थ उसी प्रकार पूर्णता को प्राप्त होता है जैसे (शुक्ल-पत्त की) रात को (श्रुक्णपत्त की रात से) पृथक करता हुश्रा चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय गजकुम्भ ग्रालसी भिद्ध था। पिएडत ग्रमात्य तो मैं ही था।

### ३४६. केसव जातक

"मनुस्सिन्द जहित्वान " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय विश्वस्त-भोजन के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

श्रनाथ पिरिडक के घर पाँच सौ भित्तुश्रों का नित्य का भोजन वधा था। उसका घर क्या था भित्तुश्रों की इच्छा-पूर्ति का स्रोत था, नित्य कापाय वस्त्र से प्रज्वलित रहता श्रीर ऋपियों की हवा बहती रहती।

एक दिन राजा ने नगर की प्रदित्त्णा करते समय सेठ के घर भित्तु-संघ को देखकर सोचा—मैं भी आर्थंसघ को नित्य भोजन कराऊँगा। उसने विहार जा, शास्ता को प्रणाम कर पाँच सौ भित्तु-ग्रों को नित्य भोजन दिया जाना निश्चित किया। उस समय से राजा के महल में नित्य भित्ता दी जाने लगी। तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित शाली धान का भात होता, किन्तु विश्वास से, स्नेह से अपने हाथ से परोसने वाले न थे। राजा के अफसर दिलाते थे। भित्तु वैठकर खाना न चाहते थे। नाना प्रकार का अफ्ट भोजन ले, अपने ग्रपने सेवको के घर पहुँच, वह उन्हें दे श्रीर उनका दिया हुग्रा रूखा वा सूखा जैसा मिलता वैसा भोजन करते। एक दिन राजा के लिये बहुत से फला-फल लाये गये। राजा ने कहा—भित्तुसघ को दो। भित्तुश्रो ने दानशाला मे पहुँच एक भित्तु को भी नही देखा। उन्होंने राजा से कहा—एक भित्तु भी नहीं है।

"ग्रभी तो समय है न ?"

'हाँ समय है। लेकिन भिद्धु तुम्हारे घर से भोजन ले जाकर अपने विश्वस्त सेवकों के घरो पर जा, वह भोजन उन्हें दें और उनका दिया हुआ इखा-सूखा वा श्रेष्ठ जैसा मिला वैसा भोजन ग्रहण करते हैं।"

राजा ने सोचा—हमारा भोजन बढिया होता है। किस कारण से उसे न प्रहण कर दूसरा ग्रहण करते हैं ? शास्ता से पूळूँगा। उसने विहार जा शास्ता को प्रणाम करके पूळा।

शास्ता ने उत्तर दिया—महाराज, भोजन मे विश्वास ही वडी चीज है। तुम्हारे घर विश्वास उत्पन्न कर, स्नेह पूर्वक भित्ता देने वालो के न होने से भित्तु मांजन ले जाकर अपनी अपनी विश्वस्त-जगह पर खाते हैं। महाराज, विश्वास के समान दूसरा रस नही है। अविश्वासी का दिया हुआ चार प्रकार का मधुर-रस विश्वासी के दिये हुए तक की भी बरावरी नही करता। पुराने परिडतों ने रोग उत्पन्न होने पर राजा द्वारा पाँच वैद्यकुलों की औषधि कराने पर भी स्वस्थ न हो, विश्वस्त जनों के पास जा, विना नमक का सामाक-नीवार तथा यवागु और बिना नमक के ही पानी मे उवाले पत्ते खाकर स्वास्थ्य लाम किया है।

फिर उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जनम की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशीराष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उसका नाम रक्खा गया कल्प कुमार। वह वड़ा होने पर तत्त्वशिला जा सव विद्यायें सीख आगे चलकर ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुआ। उस समय केशव नामक तपस्वी पाँच सौ तपस्चियों का शास्ता वन हिमालय में रहता था। वोधिसत्व उसके पास जाकर पाँच सौ शिष्यों मे प्रधान शिष्य हो रहने लगा। केशव तपस्वी का आशय मैत्री तथा स्तेह-पूर्ण था। वे परस्पर अति विश्वासी हो गये।

ग्रागे चलकर उन तपस्वियो सहित केशव तपस्वी नमक-खटाई खाने के लिए वस्ती ग्राया। वह वाराणसी पहुँच, राजोद्यान में रह ग्राणे दिन भिन्हार्थ नगर में प्रविष्ट हो राज-द्वार पर पहुँचा। राजा ने ऋणि-गण को देख, बुला, महल के ग्रन्दर भोजन करा, वचन ले, उद्यान में बसाया। वर्षा ऋगु की समाति पर केशव तपस्वीने राजा से विदा चाही। राजा गोला—भन्ते ग्राप वृद्ध हैं, ग्राभी हमारे पास रहे। तरुण तपस्वियों को हिमालय भेज दे।

उसने अच्छा कह स्वीकार किया और प्रधान-शिष्य के साथ उन तपस्वियों को हिमालय भेज स्व न अकेला रह गया। कल्प भी हिमालय जा तपस्वियों के साथ रहने लगा। केशव बिना कल्प के रहता हुआ उद्विय रहने लगा। उसे देखने की इच्छा से उसे नीद न आती। नीद न आने से भोजन ठीक-ठीक न पचता। खून के जुलाब लग गये। तीव वेदना होने लगी।

राजा ने पाँच वैद्य परिवारों को ले तपस्वी की सेवा की।
रोग शान्त नहीं होता था। केशव ने राजा से पूछा —
"क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ अथवा स्वस्थ हो जाऊँ १"
'भन्ते । स्वस्थ होना।"
'सी सुके हिमालय मेजे।"

"भन्ते, श्रच्छा' कह राजा ने नारद नाम के श्रमात्य को बुलाकर कहा—"नारद! हमारे भदन्त को ले वनचरों के साथ हिमालय जाश्रो।"

नारद उसे वहाँ पहुँचाकर लौट स्राया। केशव ने भी ज्यों ही कल्प को देखा, उसका चैतिसक-रोग शान्त हो गया स्रौर उद्दिशता जाती रही। कल्प ने उसे विना नमक के, विना छौके, केवल पानी मे उवले पत्तो के साथ सामाक-नीवार-यवागु दिया। उसी च्या उसके खून के जुलाव वन्द हो गये। राजा ने किर नारद को मेजा—जा केशव तपस्वी का समाचार ला। उसने जा उसे स्वस्थ देख पूछा—मन्ते! वाराण्सी नरेश पाँच वैद्य-परिवारों को लेकर स्राप की सेवा-पृश्रूपा करता हुस्रा भी स्रापको स्वस्थ न कर सका। कल्प ने स्रापकी सेवा स्थ्रूषा कैसे की !

यह पूछते हुए उसने पहली गाथा कही-

मनुस्सिन्दं जिह्न्वान सन्बकामसिमिद्धिनं, कथं नु भगवा केसी कप्पस्य रमित श्रस्यमे ॥१॥ ~

[ सब कामनात्रों के पूरा करने में समर्थ राजा को छोड़कर भगवान् केशव कल्प के ब्राश्रम में कैसे रमण करते हं १]

इस प्रकार दूसरें से वातचीत करते हुए की तरह केशव के मन लगने का कारण पूछा। केशव ने दूसरी गाथा कही:—

साधूनि रसणीयानि सन्ति रुक्खा मनोरमा, सुभासितानि कप्पस्स नारद रमयन्तिम ॥२॥

[सुन्दर, रमणीय तथा मनोहर वृत्त हैं। श्रीर हे नारद! कल्प के सुभाषित (वचन) मेरे मन को लगाये हैं।]

इतना कहकर यह भी कहा कि कल्प ने मुक्ते बिना नमकके बिना छौके, केवल पानी मे उवले पत्तों के साथ सामाक-नीवार यवागु पिलाया। उसी से मेरा रोग शान्त हुन्ना न्नौर मै निरोग हो गया। इसे सुन नारद ने तीखरी गाथा कही :—

> सालीन त्रोदन सुन्जे सुचिमसूपसेचनं, कथं सामाकनीवारं त्रलोगं ज्ञादयन्ति तं ॥३॥

[ तुम शुद्र मास के साथ शाली का भात खाते थे। तुम्हे विना नमक का सामाक-नीवार कैसे अञ्का लगा १]

इसे सुन के सब ने चौथी गाथा कही-

सादुं वा यदि वासादुं भ्रप्पं वा यदि वा बहुँ, विस्सद्दो यत्य भुन्जेय्य विस्सासपरमा रसा ॥४॥

[स्वादु हो अथवा ग्रस्वादु, थोडा हो या बहुत, विश्वस्त होकर जहा खाया जाता है (वही ग्रन्छा लगता है)। रसों मे विश्वास ही प्रधान है।]

नारद ने उसकी बात सुन राजा के पास जाकर कहा कि केशव ऐसा कहता है।

शास्ता ने धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया ! उस समय राजा स्त्रानन्द था । नारद सारिपुत्र । केशव वक-महाब्रह्मा । कल्प तो मैं ही था ।

### ३४७. अयकूट जातक

"सव्यायस कूट.... " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय लोकोपकार के बार मे कही। (वर्तमान) कथा ाहाकरह जातक में श्रायेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वारणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख मे गर्भ धारण किया । बड़े होने पर शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राजा हो, धर्म से तथा न्याय से राज्य करने लगे ।

उस समय मनुष्य देव-पूजक होने के कारण अनेक मेड़ बकरियों को मार देवताओं को बिल चढ़ाते थे। बांधिसत्व ने मुनादी कराई कि प्राणियों की हत्या न की जाय। यज्ञों को बिल न मिली तो वह बोंधिसत्व पर विगड़े। उन्होंने हिमालय में सभा कर एक यज्ञ को बोंधिसत्व की हत्या करने के लिये भेजा। वह बल्ली जितना बड़ा जलता हुआ लोहे का दुकड़ा ले, आकर आधीरात के बाद बोंधिसत्व की शैय्या के सिर-पर खड़ा हो गया कि इसके प्रहार से मारू गा। उस समय शक का आसन गर्म हुआ। उसने विचार करने पर वह बात मालूम की और इन्द्रवज्र ले आकर यज्ञ के ऊपर खड़ा हो गया। बोंधिसत्व ने यज्ञ को देख, यह जानने के लिये कि यह मेरी रज्ञा करने के लिये खड़ा है, अथवा मुसे मारने के लिये, उससे बात करते हुए पहली गाथा कही—

सन्बासरं फूटमतिप्पमार्ग पगारह यो तिट्डिस श्रन्तिक्स्बे, रक्खाय मं त्वं विहितोनुम्ब्ज उटाहु मे वायमसे वधाय ॥१॥

भहाक्यह जातक (४६१)

[वड़े अयस-कूट को लेकर जो तू श्रन्ति मे खड़ा है सो त् आज मेरी रच्हा के लिये तैयार है अथवा मुक्ते मारने के लिये ?]

वोधिसत्व यत्त को ही देखते थे, शक्त को नहीं। लेकिन यत्त शक्त के भय से वोधिसत्व पर प्रहार नहीं कर सकता था। उसने बोधिसत्व की बात सुन उत्तर दिया — महाराज ! मै तुम्हारी रत्ता के लिये नहीं हूँ किन्तु इस ज्वलित अयस-कूट के प्रहार से तुम्हे मारने के लिये आया हूँ। शक्त के भय से तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। यही वात प्रकट करते हुए उसने दूसरी गाथा कही—

दूतो श्रहं राजिध रक्खसानं वधाय तुरदं पहितोहमस्मि, इन्दो च तं रक्खित देवराजा तेनुत्तमङ्गं न ते फालयामि ॥२॥

[ हे राजन् ! मै राच्नसों का दूत हूँ ऋौर तुम्हारे बध के लिये भेजा गया हूँ । लेकिन देवराज इन्द्र तुम्हारी रच्चा कर रहा है । इसी से मै तुम्हारा सिर नहीं फाड़ डाल रहा हूँ ।]

यह सुन वोधिसत्व ने शेष दो गाथाये कही -

सचे च सं रक्खित देवराजा
देवानिमन्दो सघवा सुजम्पति,
कामं पिसाचा विनदन्तु सब्बे
न सन्तसे रक्खितया पजाय ॥३॥
काम कन्दन्तु कुम्भगडा सब्बे पंसुपिसाचका
नालं पिसाचा युद्धाय सहती सा विभिसिका ॥४॥

[ यदि देवराज, देवेन्द्र, मघवा, सुजम्पिन मेरी रक्ता करता है तो फिर चाहे सभी पिशाच निनाद करें, राक्सी प्रजा से मुक्ते डर नहीं ॥३॥ चाहे सारे कुम्भएड (राक्स) तथा पशु-पिशाच क्रन्दन करें उन मी विभीषिका वड़ी होने पर भी वे युद्ध के लिये समर्थ नहीं हैं।]

शक्र ने यत्त को भगाकर महासत्व को उपदेश दिया—महाराज हरें नहीं। श्रव से श्रापकी रत्ता का भार सुभ पर है। यह कह वह श्रपने स्थान को गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय शक्र अनुरुद्ध था। वाराणसी राजा तो मै ही था।

ſ

#### ३४८. अरञ्ञ जातक

"श्ररञ्ञा गाममागम्म " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय प्रौढ कुमारी के साथ श्रासक्ति के बारे मे कही। (वर्तमान) कथा चुल्ल-नारद कस्सप जातक भे श्रायेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व ने ब्राह्मण्-कुल मे जन्म लिया। बड़े होने पर तक्तशिला मे शिल्प सीख, भार्या के मरने पर पुत्र सहित ऋषि-प्रब्रज्या ली। वह हिमालय मे रहते समय पुत्र को आश्रम में छोड़ फल-मूल के लिये जाता।

उस समय चोरो ने सीमा पर के गावों को लूटा था श्रौर वे बन्दियों को लिये जा रहे थे। एक कुमारी भाग कर उस श्राश्रम मे पहुँची। उसने तपस्वी-कुमार को श्राकर्षित कर उसका शील नष्ट कर कहा—श्रा चले।

''मेरा पिता श्रा जाये, उससे श्राज्ञा लेकर जाऊँगा।"

"तो त्राज्ञा लेकर त्रा" कह वह निकल कर रास्ते मे बैठी। तपस्वी-कुमार ने पिता के त्राने पर पहली गाथा कही—

> श्ररज्ञा गाममागम्म किं सीतं कि वतं श्रहं, पुरिसं तात सेवेय्यं तं मे श्रक्खाहि पुच्छितो ॥१॥

[ तात । त्राराय से बस्ती मे जाने पर मै किस शील, किस ब्रत वाले पुरुप की संगति करूँ ! मै पूछता हूं, कहे । ]

<sup>े</sup> चुरत नारद कस्सप जातक (४७७)

उसके पिता ने उपदेश देते हुए तीन गाथाये कहीं— यों तं विस्सासये तात विस्सासञ्च खमेय्यते, सुस्सूसीच तितिक्खी च तं भजेहि इतोगतो ॥२॥ यस्स कायेन वाचाय मनसा नित्य दुक्कटं, श्रोरसीव पितद्वाय तं भजे हि इतो गतो ॥३॥ हिळद्दरागं किपचित्तं पुरिस रागविरागिनं, तादिसं तात मा सेवि निम्सनुस्सम्पिचेसिया ॥४॥

[ जो तेरा विश्वास करे और जिसका त् विश्वास कर सके, जो तेरी बात सुनना चाहे और तेरे टोष को सहन कर सके, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुष की संगत करना ॥२॥ जो काय, वाणी तथा मन से दुष्कर्म न करता हो, जो औरस-पुत्र की तरह प्रतिष्ठित हो, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुप की सगत करना ॥३॥ हे तात । चाहे कोई मनुष्य न भी मिले तो भी जो हल्दी के रग की तरह अस्थिर हो, जिसका चित्त वन्दर के चित्त की तरह चञ्चल हो, जो थोडी देर मे रागी और थोड़ी ही देर मे विरागी होता हो, ऐसे पुरुष की सगति मत करना ॥४॥ ]

यह सुन तपस्वी-कुमार रक गया, बोला—तात ! इन गुणो से युक्त पुरुष मुक्ते कहाँ मिलेगा । मै नहीं जाऊँगा । तुम्हारे ही पास रहूँगा । उसके पिता ने उसे योग-विधि कही । दोनों ध्यान-प्राप्त हो ब्रह्मलोक-गामी हुए ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय पुत्र श्रीर कुमारी ये ही थे। तपस्वी तां मै ही था।

## ३४९. सन्धिमेद जातक

"नेव इत्थीसु सामञ्ज .." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुगल-खोरी न करने की शिद्धा के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय शास्ता ने जब यह सुना कि पड्वर्गीय भित्तु चुगली खाते फिरते हैं तो उन्हे बुलवाकर पूछा—

''मित्तुत्रो, क्या तुम सचमुच मगड़ते हुए, कलह करते हुए, विवाद करते हुए, भित्तुत्रो की चुगली खाते फिरते हो ? उससे नये अनुत्पन्न भगड़े पैदा हो जाते हैं, पैदा हुए भगड़े अधिक बढ़ जाते हैं ?"

''हाँ सचमुच ।"

भगवान् ने उनकी निन्दा करते हुए कहा—भित्तु आं, चुगल-खोरी तीच् ए शस्त्र-प्रहार जैसी होती है, उससे हढ विश्वास भी शीष्ट्र हुट जाता है, और उसे लेकर आदमी वैसे ही अपनी मैत्री नष्ट कर देता है जैसे सिंह और वैलों की कथा में।

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसका पुत्र होकर जन्मे । बड़े होने पर तक्तशिला मे शिल्प ब्रह्ण कर पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे ।

उस समय एक ग्वाला जगल में गौवें चराकर वापिस लौटते समय एक गामिन गौ को भूल, उसे जंगल में छोड़ लौट आया। उसकी एक सिंहनी के साथ दोस्ती हो गई। वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं। आगे चलकर गौ ने बछड़े को तथा सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। वे दोनो कुलागत मैत्री के कारण पक्के दोस्त हो इकट्टे रहते थे।

एक जगली आदमी ने जगल मे दाखिल हो उनकी मैत्री देखी। जब उसने जंगल मे पैदा हुआ सामान ले जाकर वाराणसी-राजा को दिया तो उसने पूछा—भित्र । तू ने जगल मे कोई आश्चर्य की बात देखीं?

"देव ! श्रीर तो कुछ नहीं देखा एक सिंह श्रीर एक वैल को परस्पर मित्र हो साथ चरते देखा है।" 'इन में तीसरा आ मिलने पर विपत्ति आएगी । जब इनमे किसी तीसरे को देखे तो मुक्ते कहना।"

"देव। ग्रच्छा।"

जगली श्रादमी के वाराणसी जाने पर एक गीदड़ सिंह श्रीर वैल की सेवा मे रहने लगा। जंगली श्रादमी ने जंगल मे जा उन्हे देख सोचा कि मै श्रव तीसरे के श्रा मिलने की बात राजा से कहूँगा। वह नगरको गया। गीदड़ ने सोचा—सिंह श्रीर वैल के मास को छोड़ कर दूसरा कोई ऐसा मास नहीं है जो मैने न खाया हों। इनमें फूट डाल कर इनका माँस खाऊँगा। उसने 'यह तुक्ते ऐसा कहता है, श्रीर यह तुक्ते ऐसा कहता है' कह दोनों में परस्पर फूट डाल उन्हें ऐसा कर दिया कि शीघ ही लड़कर मर जाये।

जगली श्रादमी ने श्राकर राजा को सूचना दी—देव! उनमें तीषरा श्रा मिला है।

> "वह कौन है १'' "देव । गीटड़ है"

'वह दोनों में फूट डाल उन्हें मार डालेगा। हम उनके मरने के समय पहुँचेगे' कह राजा रथ पर चढ जगली आदमी के बताए मार्ग से चलकर वहाँ उस समय पहुँचा जब वे परस्पर लड़कर मर चुके थे। गीदड प्रसन्न-चित्त हो एक बार सिंह का माँस खाता, एक बार बैल का माँस। राजा ने उन दोनों को गरे देख, रथ पर बैठे ही बैठे सारथी से बात-चीत करते हुए यह गाथाएँ कही—

> नेव इत्थीसु सामन्नं निष भक्लेसु सारिथ, श्रथस्स सिन्धभेदस्स पस्स याव सुचिन्तितं ॥१॥ श्रिस तिक्लोव मंसिम्ह पेसुन्नं परिवर्त्तात, यत्थूसभन्च सीहज्ञ भक्लयन्ति मिगाधमा ॥२॥ इमं सो सयनं सेति यियमं प्रमिस सारिथ, यो वाचं सिन्धभेदस्स पिसुणस्स निरोधित ॥३॥ वे जना सुखमेधन्ति नरा समागतारिव, ये वाचं सिन्धभेदस्स नावनोधन्ति सारिथ ॥४॥

[न इनमें स्त्रियों की समानता है न मोजन की (इस प्रकार कलह का कोई भी कारण उपस्थित नहीं); इसलिये इस फूट डालने वाले की चतु-राई देख । चुगल खोरी तेज तलवार की तरह मास में घुसती है, इसीलिये ग्रथम-पशु सिंह ग्रौर वृषम को खाते हैं । सारथी । जो श्रादमी चुगल-खोर फूट डालने वाले के वचन को सुनता है, वह यह जो तू देखता है इसी श्रव-स्था को प्राप्त होता है । श्रौर हे सारथी ! जो फूट डालने वाले चुगल खोर की वाणी की ग्रोर ध्यान नहीं देते वह स्वर्ग-गामी श्रादमियों की तरह सुख से सोते हैं ।]

राजा गाथायें कह सिंह के केसर, चर्म, नख, दाढ़ श्रादि लिवा नगर को गंया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा मै ही था।

## ३५०. देवतापञ्ह जातक

"हन्ति हत्येहि पादेहि....." यह देवता-प्रश्नाविल उम्मगा जातक भे स्रायेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उम्मगा जातक (५४६)।

# पाँचवाँ परिच्छेद

1

## १. मिणकुगडल वर्ग

## ३५१. मणिकुएडल जातक

"जीनो रथस्स मिण्कुग्डले च ....."यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल-राज के अन्तःपुर के सर्वार्थसाधक दुष्ट अमात्य के वारे में कही। (वर्तमान) कथा पहले कह ही दी गई है।

लेकिन इस कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा था। दुष्ट अमात्य ने कोशल राज को ला काशी राष्ट्र को जितवा, वाराणसी नरेश को कैद करा कारागार में डलवाया। राजा ध्यानावस्थित हो आकाश में पालयी मार बैठा। चोर-राजा का शरीर जलने लगा। उसने वाराणसी नरेश के पास आप पहली गाथा कही—

जीनो रथस्समणिकुरहले च पुत्ते च दारेच तथेव जीनो, सन्वेसु भोगेसु श्रसेसिवेसु कसमा न सन्तप्पति सोककाले ॥१॥

[ हे राजन ! तेरे रथ, अश्व, तथा मिण कुएडल जाते रहे और तू पुत्र-दारा से भी रहित हो गया । सभी अशेष भोगों के (जाते रहने पर भी) तू शोक के समय क्यों दुखी नही होता ? ]

यह सुन वोधिसत्व ने ये दो गायाये कहीं:--

पुन्तंवसन्तं विजहन्ति भोगा ।
सन्तो वा ते पुरवतरं जहाति,
श्रसस्तता भोगिनो कामकािम तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥२॥ उदेति श्राप्रति वेति चन्दो श्रत्थं तपेत्वान पलेति सुरियो, विदिता सया सत्तुक लोकधम्मा तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥३॥

[ हे कामकामि ! मोग ही आदमी को पहले ही त्याग देते हैं, अथवा आदमी ही उन्हें पहले ही छोड़ देता है। मोग भोगने वाले अनित्य हैं। इसलिये मै ( श्रोरों के ) शोक करने के समय भी शोक नहीं करता हूँ ॥२॥ हे शत्रुक! चन्द्रमा उदय होता है, बढ़ता है ( फिर च्चय को प्राप्त होता है ) वा सूर्य भी ससार को तपाकर अस्त होता है, उसी तरह सभी लोकधमों को मै ने (उदयास्त-स्वाभाव वाले) जाना है। इसलिये में शोक के समय शोक नहीं करता हूँ ॥३॥ ]

इस प्रकार वोधिसत्व ने चोर-राजा को धर्मोंपदेश दे, फिर उसी की निन्दा करते हुए ये गाथाये कहीं:—

श्रवसो गिही कामभोगी न साधु श्रसक्जतो पव्वजितो न साधु, राजा न साधु श्रनिसम्मकारी यो पण्डितो कोधनो त न साधु ॥४॥ निसम्म खत्तियो कियरा नानिसम्म दिसम्पति, निसम्मकारिनो रङ्जो यसो कित्तिञ्च बङ्ढति ॥४॥

[ श्रालसी ग्रहस्य काममोगी श्रन्छा कहीं । श्रस्यमी साधु . श्रन्छा नहीं । बिना विचारे करने वाला राजा श्रन्छा नहीं । जो पिएडत होकर क्रोध करे, वह भी श्रन्छा नहीं ।।४।। चित्रय को विचार कर करना चाहिये, राजा को विना विचारे नहीं करना चाहिये । विचार पूर्वक (काम) करने वाले राजा का यश श्रीर कीर्ति बढती है ।।४।। ]

चीर राजा वोधिसत्व से च्रमा माँग, (उसे) राज्य सौप, स्वय जनपद

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय कोशल राजा त्रानन्द था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

<sup>े</sup> ये दोनों गाथायें पूर्वोक्त स्थलिट्ठ जातक ( ३३२ ) में आ चुकी हैं।

### ३५२. सुजात जातक

"किन्नुसन्तरमानीव ''यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक ग्रहस्थ के वारे मे कही, जिसका पिता मर गया था।

## क. वर्तमान कथा

वह पिता के मरने पर रोता पीटता फिरता था। शोक को रोक नहीं सकता था। शास्ता ने उसके स्रोतायित-फल-प्राप्त होने की सम्भावना को देखा तो श्रावस्ती मे भिन्नार्थ घूमते हुए एक श्रमण को साथ लिये उसके घर पहुँचे। वहाँ विछे त्रासन पर वैठ, उस उपासक के प्रणाम कर वैठने पर पूछा—उपासक ! क्या सोच करता है ! 'भन्ते ! हाँ कि कहने पर 'उपासक पुराने पिएडतों ने पिएडतों की बात सुन पिता के मरने पर चिन्ता नहीं की' कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणिसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व (एक) ग्रहस्थ के घर में पैदा हुए। उसका नाम रखा गया सुजात कुमार। उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया। उसका पिता (अपने) पिता के मरने के बाद से शोकाकुल हो गया। उसने रमशान जा, वहाँ से हड़ियाँ ला, अपने उद्यान में मिट्टी का स्तूप बनाया। उन हड्डियों को उस स्तूप में रखा। फिर समय असमय स्तूप की पुष्पों से पूजा करता, चैत्य के चारों ओर चक्कर काटता हुआ रोता-पीटता, न स्नान करता, न (चन्दनादि का) लेप करता, न खाता और न (खेती का) काम देखता।

यह देख बोधिसत्व ने सोचा कि श्रय्या के मरने के बाद से पिता शोकातुर है। मुक्ते छोड़ श्रीर कोई इसे नहीं समका सकता। एक उपाय से इसका शोक दूर करूँ गा। उसने गाँव के बाहर एक मरा वैल देखा श्रीर घास-पानी ले उसके सामने कर 'खा खा, पी पी' कहने लगा। जो कोई श्राता उसे देख कहता—सुजात! क्या पगले हो । मरे हुए बैल को घास-पानी देते हो । वह कुछ उत्तर न देता। उन्होंने उसके पिता से जाकर कहा—तेरा पुत्र पगला गया है। मरे वैल को घास पानी देता है। यह सुन गृहस्थ का पितृ-शोक जाता रहा, उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो गया। उसने जल्दी जल्दी श्राकर पूछा—'तात सुजात! क्या तू पिरुडत नहीं है। मरे वैल को घास पानी क्यो देता है।

यह कह उसने टो गाथाये कहीं-

किन्तु सन्तरमानीव लायित्वा हरितं तिख, खाद खादाति विलिप गतसत्तं जरगावं ॥१॥ निह श्रन्नेन पाणेन मतो गोणो समुद्रहे, स्वञ्च तुच्छं विलिपसि यथा वं हुम्मती तथा ॥२॥

[यह क्या जल्दबाज़ की तरह हरे-घास को लेकर निष्प्राण बूढे बैल के सामने 'खा खा' कह कर विलाप करता है ।।।।। अन से और पानी से मरा बैल नहीं जी उठता। तू मूर्खं की तरह वेकार विलाप करता है।।।।]

तव बोधिसत्व ने दो गाथाये कही-

तथेव तिष्ठति सीसं हत्थपादा च वाळिध, सोता तथेव तिट्ठिन्त मञ्जे गोणो समुट्ठहे ॥३॥ नेवयकस्स सीसं वा हत्थपादा न दिस्सरे, रुदं मित्तकथूपिसं ननु त्वज्ञेव दुम्मती ॥४॥

[उसका सिर वैसे ही है, उसके हाथ-पाँव और पूछ वैसी ही है तथा उसके कान भी वैसे ही है, इसिलये मैं सोचता हूँ कि (शायद) बैल (जी) उठे ॥३॥ लेकिन, अय्या का तो न सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई देते हैं। क्या तू ही दुमर्ती नहीं है, जो उसे मिट्टी का स्तूप बना कर रोता है १॥४॥]

यह सुन बोधिसत्व के पिता ने सोचा, मेरा पुत्र परिडत है, इहलोक-कृत्य तथा परलोक-कृत्य दोनों जानता है। सुक्ते समकाने के लिये ही उसने यह कर्म किया है। वह बोला—तात सुजात परिडत! मै समक्त गया कि सभी संस्कार अनित्य हैं। पिता का शोंक हरण करने वाले पुत्र को ऐसा ही होना चाहिये। यह कह पुत्र की प्रशसा करते हुए कहा—

श्रादित्तं वत मं सन्तं घतिसत्तंव पावकं, वारिना विय श्रोसिद्धं सब्ब निब्बापये दरं ॥ श्रव्वळहं वत में सल्वं सोकं हदयिनिस्सितं, यो में सोकपरेतस्स पितुसोकं श्रपानुदि ॥ सोहं श्रद्धळहसल्लोस्मि वीतसोको श्रनाविलो न सोचामि न रोदािम तव सुत्वान माणव ॥ एवं करोन्ति संपाब्जा ये होन्ति श्रनुकम्पका, विनिवत्तयन्ति सोकम्हा सुजातो पितरं यथा ॥

[ घी पड़ी हुई ग्राग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को पानी से श्रान्त शान्त कर देने की तरह शान्त कर दे। मेरे हृदय में लगे हुए शोक-शल्य को निकाल दिया, जो यह मुझ शोकातुर का पितृ-शोक दूर कर दिया। हे माणव । तेरी बात मुनकर मै शोक-र्राहत हो गया हूँ, चञ्चलता-रिहत हो गया हूँ, शल्य-रिहत हो गया हूँ। श्रव मैन चिन्ता करता हूँ, न रोता हूँ। इस प्रकार जिन प्रज्ञावानों के हृदय मे श्रनुकम्पा होती है, वे (दूसरो को) शोक से उसी प्रकार मुक्त कर देते हैं जैसे मुजात ने पिता को।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में गृहस्थी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय सजात में ही था।

## ३५३. घोनसाख जातक

"नीयद निच्चं भवितब्वं. " यह शास्ता ने भगा (जनपढ) में सुंसुमार-गिरि के पास मेसकलावन में विहार करते समय वोबि-राजकुमार के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उस समय उदयन का बोधि-राजकुमार नाम का पुत्र सुंसुमार-गिरि मे रहता था। उसने एक चतुर बढई को बुलवा, कोकनद नाम का एक ऐसा प्रासाद बनवाया जैसा और किसी राजा का नहो। प्रासाद बनवा चुकने पर उसने ईर्ष्या के कारण उस बढई की आँखे निकलवा दी, जिसमें कही वह किसी दूसरे राजा का भी वैसा ही प्रासाद न बना दे। उसकी आँख निकलवा देने की बात भिन्नु सघ मे प्रकट हो गई। भिन्नुओं ने धर्मसभा मे बात चीत चलाई—आयुष्मानो! वोबि-राजकुमार ने वैसे बढ़ई की आँखे निकलवा दी। ओह! वह कितना कठोर है, पहप है, दुस्साहसिक है। शास्ता ने आकर पूछा—भिन्नुओ, यहाँ बैठे क्या बात चीत कर रहे हो १ 'अमुक बात चीत' कहने पर 'भिन्नुओ, न केवल अभी यह कठोर, पहप तथा दुस्साहसिक है, न केवल अभी किन्तु पहले भी हजार चित्रयों की आँखे निकलवा कर उनके मास की बंलि दिलवाई' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व तक्षिला में प्रसिद्ध त्राचार्यं हुए। जम्बुद्धीप भर के क्षित्रय-विद्यार्थी तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसी के पास विद्या सीखते थे। वाराण्सी राज के पुत्र ब्रह्म-दत्त कुमार ने भी उसके पास तीनो वेद पढे। वह स्वभाव से कठोर, परुष, तथा दुस्साहसी था। बोधिसत्व ने उसके शरीर-लक्ष्णों से ही उसका कठोर, परुष तथा दुस्साहसिक स्वभाव पहचान उसे उपदेश दिया—तात! तू कठोर, परुष तथा दुस्साहसिक स्वभाव पहचान उसे उपदेश दिया—तात! तू कठोर, परुष तथा दुस्साहसि है। इस प्रकार के ज्ञादमी द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य्य स्थायी नही होता। ऐश्वर्य्य नष्ट होने पर उसे वैसे ही ज्ञाश्रय नही मिलता जैसे समुद्र मे नौका के नष्ट होने पर। इसलिये ऐसा मत हो। उसने दो गाथाये कही:—

नियदं निच्चं भवितब्बं ब्रह्मदत्त, खेम सुभिक्खं सुखताच काये, श्रत्थच्चये मा श्रहु, सम्पमूळहो, भिन्नप्तवो सागरस्तेन मन्भे ॥१॥ यानि करोति पुरिसो तानि श्रत्तनि पस्सति, कल्यासकारी कल्यासं पापकारीच पापकं, यादिसं वपते बीज तादिस हरते फर्सं ॥२॥

[हे ब्रह्मदत्त । कल्याण, ब्राच्छी पैदावार, तथा शरीर का मुल—ये सव सदैव (एकसा) नहीं रहता । इसिलये जिस प्रकार सागर के मन्य में नौका दूर जाने पर (ब्रादमी) दिशा-मूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार ब्राथं का च्य होने पर त् भी मूढ न होना ॥१॥ मनुष्य जो-जो कर्म करता है, उन्हें अपने भोगता है—शुभ-कर्म करने वाला शुभ-फल भोगता है, ब्रह्म करनेवाला ब्राथ्म-फल । जो जैसा वीज बोता है, वह वैसा फल पाता है ॥२॥ ]

वह श्राचार्यं को प्रणाम कर, वाराण्सी जा, पिता को शिल्प दिखा, युवराज-पद पर प्रतिष्ठित हो, पिता के मरने पर राजा बना। उसका पिड्निय नाम का पुरोहित था कठोर, पुरुष। उसने ऐश्वर्यं के लोभ से सोचा कि, मै इस राजा द्वारा सकल जम्बुद्वीप के सारे राजा पकड़वाऊँ। ऐसा होने पर यह एक-छत्र राजा होगा श्रोर मै एक ही पुरोहित। उसने उस राजा को श्रपनी बात समकाई।

राना ने बड़ी भारी सेना के साथ निकल एक राजा के नगर की धेर उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार सारे जम्बुद्धीप के राज्य ले, हजार राजाग्रों के साथ तक्तशिला का राज्य लेने के लिये वहाँ पहुँचा। बोधिसत्व ने नगर की मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका ध्वस न कर सके।

वाराण्सी-राज भी गङ्गा नदी के तट पर, बड़े बटवृत्त के नीचे, कनात चिरवा और उस पर चन्दवा तनवा, उसके नीचे शैथ्या विक्रवाकर रहने लगा। उसने जम्बुद्धीप के हजार राजाओं को जीतकर तत्त्विशला को न जीत सकने पर पुरोहित से पूळा—आचार्था। हम इतने राजाओं के साथ आकर नी तत्त्विशला नहीं ले सकते। क्या करना चाहिये ?

"महाराज! हजार नरेशों की आँखे निकाल, (उन्हें) मार, कोल चीर, पाँच प्रकार का मधुर-मास ले इस वट बृक्त पर रहने वाले देवता की बिल दे, श्रान्तों की बत्ती से वृद्ध को घेर, लहु के पञ्चडगुली-चिह्न लगाये। इस प्रकार शीघ ही हमारी जय होगी।"

राजा ने 'श्रच्छा' कह, स्वीकार कर कनात के अन्दर महायोधा मल्लों को रखा ! किर एक एक राजा को बुलवा, दंबवा कर वेहीश करवा, आँखें निकलवा (उन्हें) मरवा डाला । मास लेकर लाशे गङ्गा में बहा दी गई । फिर जैसे कहा गया है वैसे ही बिल चढ़ा, बिल-मेरी बजवा युद्ध के लिये निकला । तब अञ्जिसकत नाम का एक यज्ञ आया और राजा की दाहिनी आँख निकाल कर ले गया । बडी वेदना हुई । वह पीड़ा से वेहोश हो आकर बट-वृज्ञ के नीचे बिछे आसन पर चित पड़ रहा ।

उस समय एक गींघ ने एक तीक्ष्ण सिरे वाली हड्डी ले, इल की शाखा पर वैठ, मास खा गिरा टी। हड्डी की नोक आकर राजा की बाई आख में लोहें के काटे की तरह लगी और उसकी आख फोड़दी। उस समय उसे बोधिसत्व का वत्तन याद आया। उसने कहा—मालूम होता है हमारे आचार्य ने यह देखकर ही कहा या कि जिस प्रकार बीज के अनुरूप फल होता है, उसी प्रकार कर्मानुरूप विपाक अनुभव करते है। उसने विलाप करते हुए दो गायायें कही:—

> इदं तदार्चारयवचा पारासिरयो तदववि, मास्सु व्हं श्रकरा पापं यं तं पच्छा कतं तपे ॥३॥ श्रयमेव सा पिद्गिय वेनसाखा, यम्हि धातियं खत्तियानं सहस्से, श्रबद्धते चन्दनसारिकत्ते, तसेव दुक्लं पच्चागत ममं ॥४॥

[यही वह त्राचार्य्य का वचन है, पाराशर्य (त्राचार्य्य) ने जो कहा था कि त्पाप न करे जो तुक्ते पीछे कष्ट दे ॥३॥ हे पिड्निय! यही वह विस्तृत शाखात्र्यो वाला वट वृक्त है, जहा श्रलकृत तथा चन्दनसार लगाये हुए हजार क्षत्रियों को मार डाला। श्रव वही दुःख मेरे पास लौट श्राया है ॥४॥]

इस प्रकार रोते-पीटते उसने पटरानी को याद किया---सामापि खो चन्दन जित्तराचा, सिङ्गूच सोभन्जनकस्स उग्गता,

#### श्रविस्वाव कालं करिस्सामि उब्बरिं, तं मे इतो दुक्खतर भविस्सति ॥१॥

[चन्दन लिप्त गातवाली, सिङ्ग (१) वृत्त की लता के समान ऊपर उठी हुई शोभायमान (मेरी) श्यामा भार्यों है। अब मै उस उर्व्यार को बिना देखे ही मर जाऊँगा यह मेरे लिये इससे भी अधिक दुख दायक होगा।

वह इस प्रकार विलाप करता हुआ ही मरकर नरक मे पैदा हुआ। न वह ऐश्वर्थ्य-लोभी पुरोहित ही उसकी रत्ना कर सका, न उसका अपना ऐश्वर्थ्य। उसके मरते ही भारी सेनाये तितर-वितर हो भाग गईं।

शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा बोधिसत्व-राजकुमार था। पिङ्गिय देवदत्त था। प्रसिद्ध श्राचार्य्य मैं ही था।

#### ३५४. उरग जातक

"उरगोव तर्च जिएणं. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक ऐसे ग्रहस्थ के वारे में कही, जिसका पुत्र मर गया था।

## क. वर्तमान कथा

कथा उसकी (कथा) सी ही जिसकी भार्यो श्रोर पिता मर गया था। इस (कथा) मे भी शास्ता वैसे ही उसके घर गये। वह स्थाकर प्रणाम करके वैठा। शास्ता ने पूछा—स्थायुष्मान। क्यों क्या चिन्ता करता है ११४

"हाँ भनते ! जब से पुत्र मरा है तब से मैं सोच मे पड़ा हूँ ।"

"श्रायुष्मान! जिसका टूटने का स्वभाव है वह टूट जाता है, जिसका नष्ट होने का स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है। वह न एक ही को होता है, न एक ही गाँव में। श्रनन्त चक्रवालो तथा तीनों-भवों मे एक भी ऐसा नहीं जिसका मरण न हो। उसी श्रवरथा मे ठहरने पाला एक भी शाश्वत सस्कार नहीं है। सभी प्राणी मरणशील हैं, संस्कार ऋिन्त्य हैं (टूटने वाले) हैं। पुराने पिएडतों ने भी पुत्रों के मरने पर 'नष्ट होने वाले नष्ट हो गयें सोच चिन्ता नहीं की।"

यह कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही --

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व वाराणसी के द्वार पर के गाँव मे ब्राह्मण कुल मे पैदा हो कृषी-कर्म से जीविका चलाते थे। उसका पुत्र श्रीर पुत्री, दो वच्चे थे। श्रायु होने पर वह पुत्र के लिये समान-कुल की लड़की ले श्राया।

दासी के सहित वे छः जने हो गये—बोधिसत्व, भार्थ्या, पुत्र,लड़की, पुत्र-त्रधु त्रौर दासी। वे त्रापस में बड़े मेल से, प्रसन्न-चित्त, प्रेम-पूर्वक रहते थे। बोधिसत्व शेप पाँचों को इस प्रकार उपदेश देते—तुम जो मिले उसमें से दान दो, शील की रचा करो, उपोसथ-व्रत रखो, मरण स्मृति की भावना करो, त्रपने मरण का ख्याल करो, इन प्राणियो का मरना निश्चित है, जीना त्रानिश्चित है, सभी संस्कार त्रानित्य हैं, च्य-व्यय स्वभाव वाले हैं। रात दिन त्रप्रमादी होकर विचरो।

वे 'श्रच्छा' कह, उपदेश ग्रहण कर, श्रप्रमादी हो, मरण-स्मृति की भावना करते थे।

एक दिन वोधिसत्व पुत्र के साथ खेत पर जा, हल चला रहे थे। पुत्र कूड़ा निकाल जला रहा था। उसके पास एक बिल में विपेला साँप था। धुत्रा उसकी आँखों में लगा। उसने कोबित हो, निकल, यह सोच कि इसी से मुक्ते भय है, चारो दान्त गड़ा कर उसे इस लिया। वह मरकर ही गिर पड़ा। वोधिसत्व ने लौट उसे गिरा देखा तो वैलों को रोक, जाकर उसे मरा पाया, उठा लाकर एक इन्न के नीचे लिटा दिया और कपड़े से डक दिया। वह न रोया, न चिल्लाया। इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि टूटने के स्वभाव वाला टूट गया, मरण-स्वभाव वाला मर गया, सभी सस्कार अनित्य हैं, मरण-शील हैं, वह हल चलाने लगा। उसने खेत के पास से जाने वाले एक विश्वस्त आदमी को देख कर पूछा—तात! घर जाते हो १

"हाँ।"

"तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि श्राज पूर्व की तरह दो जनो का भोजन न ला एक ही जने का भोजन लाये। पहले श्रकेली दासी ही भोजन लाती थी, श्राज चारो-जने शुद्ध वस्त्र पहन, हाथ में सुगन्ध-फूल लिये श्राये।"

> उसने 'श्रच्छा' कह ब्राह्मणी से वैसे ही जा कहा। 'तात । यह सन्देस तुमे किसने दिया १"

"त्रार्थे ! ब्राह्मण ने।"

वह जान गई कि मेरा पुत्र मर गया है, किन्तु उसे कम्पन मात्र भी नहीं हुआ। इसी प्रकार सुसयत-चित्त वाली वह स्वच्छ वस्त्र पहन हाथ में सुगन्धि-फूल ले, आहार लिवा वाकियों के साथ खेत पर पहुँची। एक भी न रोई, न चिल्लाई। बोधिसत्व ने जहाँ पुत्र पडा था, वही छाया में बैटकर खाया। मोजनानन्तर सब ने लकड़ियाँ ले, चिता पर रख, गन्ध-पुष्पों से पूजा कर आग लगाई। किसी की आँख से एक बूँद भी आँख नहीं गिरा। सभी ने मरणानुस्मृति का अभ्यास किया था। उनके शील के तेज से शक का भवन गर्म हो गया।

उसने विचार किया—कौन है जो मुक्ते मेरे स्थान से च्युत करना चाहता है १ उसे पता लगा कि उनके गुण-तेज से ही उसका महल गर्म हुग्रा है। वह प्रसन्न हुग्रा ग्रीर उसने सोचा कि मुक्ते इनके पास जा इनसे सिंह-घोषणा करा, सिंह-घोपणा कर चुकने पर इनके घर को सात रहा से भर देना चाहिये। वह शीघता ते वहाँ पहुँचा ग्रीर दाह-किया के स्थान पर एक ग्रोर खड़ा होकर बोजा—"तात। क्या करते हो १"

''स्वामी ! एक मनुष्य को जला रहे हैं।''

"मुफे तो ऐसा लगता है कि तुम मनुष्य को नहीं जला रहे हो, किन्तु एक मृग को मार कर पका रहे हो।"

"नहीं, स्वामी! मनुष्य को ही जला रहे हैं।" "तो किसी वैरी मनुष्य को जला रहे होगे १" 'स्वामी ! बैरी-पुरुष नहीं है, श्रोरस-पुत्र है ।"
''तो अप्रिय-पुत्र होगा ।"
''स्वामी ! मेरा अति-प्रिय पुत्र है ।"
''तो क्यो नही रोते हो ?"
उसने न रोने का कारण कहते हुए पहली गाथा कही—
उरगोव तचं जिण्णं हिस्वा गच्छित संततुं
पुत्रं सरीरे निक्भोगे पेते कालकते सित ।
बयहमानो न जानाति आतीन परिदेवितं,
तस्मा पुतं न सोचामि गतो सो तस्स या गित ॥१॥

[जिस प्रकार रार्प ग्रपनी केचुली को छोडकर चला जाता है, उसी प्रकार (प्राणी) ग्रपने शरीर को छोडकर चला जाता है। इस प्रकार भोगहीन शरीर के काल कर जाने पर जब उसे जलाया जाता है तो वह रिश्तेदारों के रोने को नहीं जानता है। इसलिए मैं इसकी सोच नहीं करता हूं। वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया ॥१॥ ]

शक ने बोधिसत्व की वात सुन ब्राह्मणी से पूछा—"माँ। तेरा वह क्या होता था १"

'स्वामी ! दस महीने कोख मे लेकर, स्तन पान करा, हाथ पाँव ठीक कर पाला पोसा हुआ पुत्र ।"

"माँ ! पिता चाहे परुष होने के कारण न रोये, किन्तु माता का हृदय कोमल होता है, तू क्यो नही रोती ?"

उसने न रोने का कारण कहते हुये ये दो गाथाये कहीं— श्रनिभतो ततो श्राम श्रनजुञ्जातो इतो गतो, यथागतो तथागतो तथा का परिदेवना ॥१॥ उष्हमानो न जानाति जातीनं परिदेवितं, तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[ विन बुलाये वहाँ से आया, विना आजा लिये यहाँ से गया। जैसे आया, वैसे चला गया, उसमे अब रोना पीटना क्या ? ॥ जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसलिये मै उसकी सीच नहीं करती हूं। वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया॥ ]

तब शक ने ब्राह्मणी की बात सुन बहन से पूछा—
"श्रम्म ! तेरा वह क्या होता था !"
"खामी ! मेरा भाई होता था ।"
"श्रम्म ! वहनों का भाई से प्रेम होता है । त् क्यो नही रोती !"
उसने भी न रोने के कारण कहते हुए ये दो गाथाये कही:—
सचे रोदे किसा श्रस्त तस्सा मे किं फर्क सिया,
व्यातिमत्तासुहज्जानं भीयो नो श्ररती सिया ॥ १॥
उटहमानो न जानाति जातीनं परिदेवितं,
तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥ २॥

[ यदि रोऊँ तो कृष हो जाऊँगी, उसते मुक्ते क्या लाभ होगा ! हमारे आती-मित्र तथा सुद्धदो को श्रीर भी श्रविच होगी ॥ जलाया जाता हुश्रा वह रिश्तादारों के रोने-पीटने को नहीं जानता । इसलिये मै उसकी सोच नहीं करती हूं । वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया ॥ ]

शक ने बहन की बात सुन उसकी भार्यों से पूछा—
''ग्रम्म ! तेरा वह क्या था !
''स्वामी ! मेरा पति था ।''

''पित के मरने पर स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, ग्रानाथ। तू क्यों नहीं रोती ?"

उसने भी उसे (श्रपना) न रोने का कारण वताते हुए ये दो गाथाये कही—

> यथापि दारकोचन्दं राच्छन्तं श्रनुरोदति, एवं सम्पद्मेवेतं योपेतमनुसोचित ॥१॥ उय्हमानो न जानाति जातीनं परिदेवितं, तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[ जैसे वालक जाते हुर चन्द्रमा को देख (उसे लेने के लिये) रोता है, वैसा ही उसका ग्राचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है।। जलाया जाता हुग्रा वह रिश्तेदारों के रोने पीटने को नहीं जानता। इसीलिये में उसकी सीच करती हूं। वह जो उसकी गित होगी, वहाँ गया।

शक ने भार्या की बात सुन दासी से पूछा--

"श्रम्म ! तेरा वह क्या होता था ?" 'स्वामी ! मेरा श्रार्थ ।"

"निश्चय से उसने तुभे पीडित कर पीटकर काम लिया होगा, इसी से तू सोचती है कि अञ्छा हुआ यह मर गया, और रोती नहीं है।"

"स्वामी । ऐसा न कहें । यह इनके योग्य नहीं है। क्मा, मैत्री तथा दया से युक्त मेरा ऋार्य-पुत्र द्धदय से पाले पुत्र के समान था।"

"श्रम्म ! तो तू क्यों नही रोती है १"

उसने भी श्रपना न रोने का कारण कहते हुए दो गाथाये कहीं— यथापि उदककुम्भो भिन्नो श्रप्पटिसिन्धयो, एवं सम्पदमेवेतं यो पेतमजुसोचित ॥ डयहमानो न जानाति कातीनं परिदेवित तरमा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥

[जैसे टूटा हुआ पानी का घड़ा फिर जुड़ नहीं सकता ( श्रीर उसके लिये रोना वेकार होता है ) वैसा ही उसका आचरण है जो मरे के लिये रोता है। जलाया जाता हुआ। ]

शक ने सब की धर्म-कया सुन प्रसन्न होकर कहा 'तुमने अप्रमादी हो मरणानुस्मृति का अभ्यास किया है। अब से तुम अपने हाथ से काम न करो। मै शक़देवराज हूं। मैं घर में अनन्त सात-रत्न कर दूँगा। तुम दान दो, शील रखो, उपोसथ ब्रत करो और अप्रमादी रहो।" उन्हें उपदेश दे और उनके घर को असीम धन से भर शक़ चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों का प्रकाशन होने पर ग्रहस्य स्रोतापित्तफल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय दासी खज्जुत्तरा थी। लड़की उत्पल-वर्णा थी। पुत्र राहुल था। माता खेमा थी। ब्राह्मण तो मै ही था।

#### ३५५. घत जातक

''अञ्जे सोचन्ति रोदन्ति " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल राज के एक अमात्य के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कथा उक्त कथाके समान ही है। इस (कथा) मे राजा ने अपने उपकारी अमात्य को बहुत सा ऐश्वर्थ्य दे, (फिर) फूट डालने वालों की वात पर विश्वास कर उसे वॅधवा कारागार मे डलवा दिया। उसने वहाँ वैठे वैठे स्रोतापत्ति-मार्ग प्राप्त कर लिया। राजा ने उसके गुणों को याद कर उसे छुड़वाया। वह सुगन्धि-माला ले, शास्ता के पास जाकर प्रणाम करके वैठा। शास्ता ने उसे पूछा—

''तेरे साथ अनर्थ हुआ १''

''हाँ भन्ते ! लेकिन अनर्थ में से मुक्ते अर्थ प्राप्त हो गया। स्रोतापित-मार्ग का लाभ हुआ।''

"उपासक! तूने ही अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति नहीं की है, पुराने पिएडतों ने भी अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति की है।"

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख मे गर्भ धारण किया। उसका नाम रखा गया घृत कुमार। वह आगे चलकर तत्त्विशाला जा, शिल्प सीख धर्मानुसार राज्य करने लगा। उसके अन्तः पुर मे एक अमात्य ने दुराचार किया। उसने उसका दोष प्रत्यन्न देख उसे देश से निकाल दिया।

उस समय श्रावस्ती में धङ्कराजा राज्य करता था। उसने उसके पास जा उस की सेवा में रह, श्रपनी बात मना, वाराणसी राज्य जितवा दिया। उसने राज्य तो बोधिसत्व को जंजीर से वन्धवा, कारागार में डलवा दिया। बोधिसत्व ध्यानारूढ हो आकाश में पालथी मार वैठे । धड़ का शरीर जल उटा । उसने जाकर बोधिसत्व के मुँह को देखा । वह सोने के दर्पण की तरह, खिले कमल की तरह शोभा-युक्त था । उसने बोधिसत्व को पूछते हुए यह पहली गाथा कही:—

> श्रव्ने सोचन्ति रोदन्ति श्रव्ने श्रस्मुमुखा जना, पसन्नमुखवरणोसि कस्मा घत न सोचसि ॥

[ हे घृत ! तुमे छोड़ कर ग्रन्य लोग रोते हैं, ग्रन्यों के मुँह पर ग्रांस् है। तेरा मुख-वर्ण प्रसन्न है। तू क्यों नहीं रोता है १ ]

वोधिसत्व ने उसे ऋपने न सोचने का कारण कहते हुए शेष

नाक्मतीतहरो सोको नानागतसुखानहो,
तस्मा धङ्क न सोचामि नित्य सोके दुतीयता ॥
सोचं पगडुं किसो होति भत्तञ्चस्स न रुचित,
ग्रमित्ता सुमना होन्ति सल्लिविद्धस्स रुप्पतो ॥
गामे वा यदि वा रञ्जे निन्ने वा यदि वा थले,
ठितं मं नागमिस्स्रति एव दिट्छपदो श्रहं ॥
यस्स्रता नालमेकोव सञ्बकामरसाहरो.
सञ्जापि पठवी तस्स न सुखं श्रावहिस्सित ॥

[न तो बीते सुल को ला सकता है, न भविष्यत् के सुल को। शोक किसी प्रकार सहायक (-द्वितीय) नहीं होता। इसलिये धड़, मैं चिन्ता नहीं करता। चिन्ता करने से पायडु-वर्ण हो जाता है, कृषगात्र हो जाता है। चिन्ता करने वाले को भात भी अच्छा नहीं लगता। शोक-शस्य से दुःख पाने वाले के शत्रु प्रसन्न होते हैं ॥ हे धड़्क ! मैने अव वह पद प्राप्त कर लिया है कि चाहे मैं गाव में रहूं, चाहे आरएय में रहूं, चाहे निम्न स्थान में रहूं, चाहे स्थल पर रहूं—कहीं रहूं—मेरे पास पायडु-वर्ण होना आदि दुःख नहीं आयेगे॥ जिसका अकेला अपना आप ही उसे सब काम रस (सुल) नहीं दे सकता, उसे सारी पृथ्वी भी सुली नहीं कर सकती॥]

धड़, यह चारों गायाये सुन, बोधिसत्व से चमा माग, राज्य सौंप, चला गया। बोधिसत्व भी श्रमात्यां को राज्य सौंप, हिमालय को जा, ऋषि-प्रव्रज्या ले, ध्यानावस्थित हो, ब्रह्मलोकगामी हुआ। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय धड्ड राजा त्रानन्द था। घृत-राजा तो मै ही था।

### ३५६. कारिएडय जातक

"एको श्ररञ्जे . ... "यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय धर्म-सेनापित के बारे में कही ।

## क. वर्तमान कथा

स्थिवर जो जो दुराचारी त्राते—शिकारी, मह्नुवे ग्रादि—जिसे जिसे देखते सभी को 'शील लो, शील लो' कह गील देते। वह स्थिवर के प्रति ग्रादर का भाव होने से ग्रीर उनकी ग्राज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण शील ले लेते, किन्तु शील ग्रहण कर उसकी रज्ञा न करते। (शिकार करना, मह्नुली पकड़ना ग्रादि) ग्रपना काम ही करते। स्थिवर ने ग्रपने साथियों को बुलाकर कहा—ग्रायुष्मानो, इन मनुष्यों ने मुक्से शील ग्रहण किये। लेकिन ग्रहण करके उनकी रज्ञा नहीं की।

'भन्ते! आप उनकी अरुचि से उन्हें शील देते हैं। यह आप की आजा का उलघन न कर सकने के कारण ग्रहण करते हैं। आप अब से ऐसें को शील न दे।"

स्थिवर श्रसन्तुष्ट हो गये। यह समाचार सुन भिन्नुश्रों ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—श्रायुष्मानो, श्रायुष्मान सारिपुत्र जिसे देखते हैं उसे शील देते हैं। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो, वैठे क्या बात चीत कर रहे हो ? "श्रमुक बात चीत।" "न केवल श्रमी भिन्नुश्रो, यह पहले भी जिसे देखते उसे विना माँगे ही शील देते थे" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व ब्राह्मण कुल मे जन्म ब्रह्मण कर, बड़े होने पर तत्त्वशिला के प्रसिद्ध शिष्य हुए। नाम था कारिएडय।

उस समय वह श्राचार्यं जिसे जिसे देखते—महुश्रों श्रादि की— बिना मागे ही 'शील लो, शील लो' कह शील देते। वे श्रहण करके भी नहीं रखते थे। श्राचार्यं ने वह बात श्रपने शिष्यों से कही। शिष्यों ने उत्तर दिया—भन्ते! श्राप इनकी श्रक्ति से ही शील देते हैं। इसीलिये शील भड़ करते हे। श्रव से माँगने वालों को ही शील दें, बिना मागे नहीं। वह श्रसन्तुष्ट हुए। किन्तु, ऐसा होने पर भी जिसे जिसे देखते शील दे ही देते।

एक दिन एक गाँव से लोग आये और उन्होंने आचार्य को पाठ करने के लिये निमिन्त्रत किया। उसने कारिएडय माणव को बुलाकर मेजा—तात! मै नहीं जाता हूं। तू इन पाँच सौ ब्रह्मचारियों को ले, वहाँ जा, पाठ समाप्त कर हमारा हिस्सा ले आ।

उसने जा लौटते समय रास्ते में एक कन्दरा को देख कर सोचा— हमारा श्राचार्य जिसे देखता है, बिना मागे ही शील दे देता है। श्रव से ऐसा करूँ गा कि वह शील की माग करने वालों को ही शील दे। जिस समय वह ब्रह्मचारी मुख से बैठे थे, उसने उठकर एक बड़ी शिला उटा कर कन्दरा में फैकी। फिर (एक श्रौर भी) फैकी। फिर भी फैकी।

उन ब्रह्मचारियों ने उठकर पूछा—ग्राचार्थ्य ! क्या करते हो ! वह कुछ नही बोला । उन्होंने जल्दी से त्राकर ग्राचार्य्य से कहा । ग्राचार्य्य ने ग्राकर उसके साथ बात चीत करते हुए पहली गाया कही:—

> एको श्ररम्भे गिरिकन्दरायं, पगाय्ह पगाय्ह सिलं पवेष्मसि, पुनप्पुनं सन्तरमानरूपो, कारिएडय को जुतविधास्यो ॥१॥

१ ब्राह्मण वाचन-कथा।

[ कारिएडय ! तू अकेला जगल मे पर्वत-कन्दरा पर चढ़-चढ़कर वार-बार बहुत जल्द-बाज की तरह शिला फेक रहा है, इससे तुमे क्या लाभ है !] उसने उसकी बात सुन आचार्य्य को दोषी ठहराने के लिये दूसरी गाथा कही—

> श्रहं हिसं सागरसंवितन्तं, समं करिस्सामि थथापि पाणि, विकिरिय सान्दिन च पञ्चतानि च, तस्मा सिन्नं दरिया पक्लिपामि ॥२॥

[ मै इस सागर से घिरी पृथ्वी को बालू-पर्वत तथा शिलापर्वतों को विखेर कर हाथ की हथेली के समान बरावर कर दूँगा। इसी लिये कन्दरा में शिलास्त्रों को फेक रहा हूँ।]

इसे सुन ब्राह्मण ने तीसरी गाथा कही-

नियमं महिं श्ररहति पाणिकणं, समं मनुस्तो करणायमेको, सम्बामि मञ्जेन दृरि जिगिसं, कारणिडय हाहसि जीवलोकं ॥३॥

[ कारिएडय ! त्राकेला मनुष्य इस पृथ्वी को हाथ की हथेली के समान करने में त्रासमर्थ है । में मानता हूं कि इसी एक कन्दरा को भरने का प्रयत्न करते हुये (त्) जीव-लोक को छोड जायेगा । ]

यह सन ब्रह्मचारी ने चौथी गाथा कही-

सचे श्रयं भूतधरं न सक्की, ं समं मनुस्सो करणायमेकी, एवमेव वं ब्रह्मे इमे मनुस्से, नानादिद्विके नानियस्ससि ते ॥॥॥

[यदि एक मनुष्य इस पृथ्वी को समान नहीं कर सकता, तो है बहा | व् भी इन नाना दृष्टि के लोगों को (श्रपने मत में) न ला सकेगा | ]

इसे सुन ग्राचार्य ने सोचा, कारिएडय ठीक कहता है। श्रव से ऐसा न करूँ गा। उसने 'श्रपने से विरुद्ध होना' जान पाचवीं गाथा कही— सङ्खित्तरूपेन भवं समत्यं, श्रम्खासि कारिषडय एवमेतं, यथा न सक्का परवीससायं, कातुं सनुस्सेन तथा सनुस्सा।

[ कारिएडय ! ग्रापने मुभे सद्योप से यह बात समभाई कि जिस प्रकार (एक) मनुष्य इस पृथ्वी को समान नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई (सारे) मनुष्यों को भी । ]

इस प्रकार त्राचार्य्य ने ब्रह्मचारी की प्रशसा की । वह भी उसे समभा कर घर ले गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय ब्राह्मण सारिपुत्र था, कारिएडय-पडित तो मै ही था।

## ३५७. लदुकिक जातक

"वन्दामि त कुञ्जर सिट्टहायने. " यह शास्ता ने वेळ वन मे विहार करते समय देवदत्त के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एक दिन भित्तुश्रों ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—श्रायुष्मानो, देवदत्त कठोर है, पुरुष है, दुस्साहसी है। प्राणियों के प्रति उसमे करणा भी नहीं है। शास्ता ने श्राकर पूछा—भित्तुश्रों, इस समय वैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'श्रमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने 'न देवल श्रभी, भित्तुश्रों यह पहले भी करणा-रहित ही था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसल हाथी की योनि मे पैदा हुए। बड़े होने पर सुन्दर, महान् शरीर वाले हो, अस्सी हजार हाथियों के नेता बन, हिमालय प्रदेश में रहने लगे।

उस समय एक लड़िक चिड़ी ने हाथियों के विचरने की जगह पर श्रग्रें दिये। श्रग्रें सेये जाकर उनमें से चोंगे वाहर श्राये। श्रमी जब उनके पर नहीं निकले थे, जब वह उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार हाथियों के साथ बोधिसत्व चरते-चरते वहा श्रा पहुँचे। उसे देख लड़िक ने सोचा— यह हस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचल कर मार देगा। हन्त। मै इन बच्चों की रचा के लिये इससे धार्मिक-याचना करूँ। उसने दोनों पह्न जोड़ उसके श्रागे खड़ी हो पहली गाथा कही—

> वन्दामि तं कुञ्चरसिंहहायनं, श्रारञ्जकं यूथपितं यसिंस, पक्खे हि तं पञ्जितकं करोमि, मा मे वधी पुत्तके दुव्बलाय ॥॥॥

[ हे त्रारण्यक ! हे यूथपित ! हे यशस्वी ! हे साठे हाथी ! मैं तुर्गेंह नमस्कार करती हूँ । मै पङ्को से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—सुभ दुर्वेल के पत्रो का बध मत करो ॥१॥ ]

बोधिसत्व ने कहा—लड़िक ! मै तेरे पुत्रो की रचा करूँ गा। तू चिन्ता न कर। वह उन बच्चो के ऊपर खड़े हो गये। फिर अस्ती हजार हाथियों के चले जाने पर लड़िक को सम्बोधितकर कहा—हमारे पीछे एक अकेला हाथी आती है। वह हमारा कहना नहीं मानता। उसके आने पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रचा करना। यह कह चला गया।

उसने उसका स्वागत कर दो पह्लों से हाथ जोड़ दूसरी गाथा कही-

वन्दामि तं कुअरएकचारिं श्रारन्त्रकं पव्यतसानुगोचरं, पक्लेहि तं पञ्जलिकं करोमि मा मे वधी पुत्तके हुब्बलाय ॥२॥ [ हे स्रारएयक ! हे पर्वत-वासी ! हे एकचारी कुञ्जर ! मैं तुमे नम-स्कार करती हूं । मैं पङ्कों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं—मुफ दुर्वल के पुत्रों का वध मत करें । ]

> उसने उसकी बात सुन तीसरी गाथा कही:— बिधस्सामि ते लडुिकके पुत्तकानि किं मे तुवं काहसि दुब्बलासि, सतसहस्सानिपि तादिसीनं बामेन पादेन पपोथयेच्यं ॥

[लडुकिके । तू दुर्वल है, मेरा क्या करेगी ? मै तेरे वचीं की मारूँगा। तेरे जैसी लाखो को भी मै बाये पाँव से कुचल दूँगा।]

यह कह वह उसके बच्चो को पाँव से चूर्ण-विचूर्ण कर उन्हें अपने मूत्र से वहा चिघाइता हुआ चला गया। लड़िकका ने वृच्च की शाखा पर बैठ—हाथी! अत्र तो तू चिघाइता हुआ जाता है। कुछ दिन में मेरी किया देखेगा। तू नही जानता है कि शरीर-वल से ज्ञान-वल बढ कर है। अच्छा तुमे जना- ऊँगी। उसे धमकाते हुए चौथी गाथा कही:—

न हेव सब्बत्थ वर्त्तेन किन्नं बर्त्तं हि बालस्स वधाय होति, करिस्सामि ते नागराजा श्रनत्थं यो मे वधी पुत्तके दुब्बलाय ॥

[ वल ही सर्वत्र काम नहीं देता । बल मूर्ख के वध का कारण होता है । हे नागराज त्ने सुक्त दुर्वल के वच्चो को मारा है, मैं भी तेरा अनर्थ करूँगी । ]

यह कह उसने कुछ दिन एक कौवे की सेवा की । कौवे ने प्रसन्न होकर पूछा—तेरे लिये क्या करूँ !

"स्त्रामी ! मै श्रोर कुछ नहीं कराना चाहती, केवल यही श्राशा करती हूँ कि श्राप श्रपनी चोंच से इस श्रकेले घूमने वाले हाथी की श्रांख फोड़ दें।"

उसके 'अञ्छा' कह स्वीकार कर लेने पर उसने एक मक्खी की सेवा की। उसके भी 'तेरे लिये क्या करूँ !' पूछने पर 'इस कौने द्वारा इस अकेले घूमने वाले हाथी की आँख फोड दिये जाने पर, मैं तुमसे चाहती हूं कि तुम उस जगह पर अएडा दे देना। उसने भी 'अच्छा' कह स्वीकार किया। तब उसने एक मेडक की सेवा की। उसने पूछा—''क्या करूँ।"

"जब अकेला घूमने वाला हाथी अन्धा हो पानी की खोज करे, तब तुम पर्वत के ऊपर खड़े हो आवाज करना और उसके पर्वत पर चढ जाने पर, तुम उतर कर (नीचे) प्रपात में आवाज लगाना। मैं इतना ही तुमसे चाहती हूँ।"

उसने उसकी बात सुन 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया।

एक दिन कोवे ने हाथी की दोनों आखे चोंच से फोड दी। मक्खी ने आकर अपडे दे दिये। वह कीड़ों से खाया जाता हुआ, वेदना से व्याकुल हो, पानी खोजता हुआ घूमता था। उसी समय मेंडक ने पर्वत के ऊपर खड़े हो आवाज दी। हाथी 'यहाँ पानी होगा' समक पर्वत पर चढा। मेंडक ने उतर प्रपात में खड़े हो आवाज लगाई। हाथी 'पानी होगा' समक प्रपात की आरे जाता हुआ फिसल कर पर्वत के नीचे गिरा और मर गया।

लडुकिका ने उसे मरा जाना, तो प्रसन हुई कि शत्रु की पीठ देख ली। वह उसके शरीर पर चल फिर कर यथा-कर्म (परलोक) गई।

'भित्तुस्रो ! किसी के साथ वैर नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के बलवान हाथी को भी इन चार जनों ने मिलकर मार डाला' कह शास्ता ने निम्नलिखित स्रभिसम्बुद्ध गाथा कही स्रोर जातक का मेल वैठायाः --

काकञ्च पस्स लडुकिकं मण्डूकंनीलमिक्कं, एते नागं श्रपातेसुं पस्स वेरस्स वेरिनं, तस्मा वेरं न कथिराथ श्रप्यियेनपि केनचि॥

[ वैरियों के वैर की (दुर्गित) देखो—कौवे, लटुकिका, मेडक ग्रौर मक्खी ने (मिलकर) हाथी को मार डाला। इसिलये किसी अप्रिय से भी वैर न करे।]

तव अनेला विचरने वाला हाथी देवदत्त था। हाथियों के समूह का नेता तो मैं ही था।

#### ३५८. चुल्लधम्मपाल जातक

"श्रहमेव दूसिया भूनहता..." यह शास्ता ने वेळ वन में विहार करते समय देवदत्त के बध करने के प्रयत्न के वारे मे कही।

#### क. वर्तमान कथा

दूसरी जातक कथाओं में देवदत्त बोधिसत्व को त्रास भी नहीं पहुँचा सका। लेकिन इस जुल्लधम्मपाल जातक में तो सात महीने की अवस्था में बोधिसत्व के हाथ, पैर, सिर कटवा कर असिमालक बनाया। दहर जातक में गर्दन मरोड़ कर मार डाला और जूल्हे पर मौंस पका कर खाया। खिन्त-वादि जातक में दो चाबुकों से हजार चाबुक मार, हाथ, पाव तथा कान, नाक, काट जटाओं से पकड़ कर खींचा और चित लिटाकर छाती में पैर की ठोकर लगा भाग गया। बोधिसत्व ने उसीदिन प्राण त्याग किया। जुल्ल नित्य जातक तथा महाकिप जातक में भी मार ही डाला। इस प्रकार दीर्घकाल तक वध के लिए प्रयत्न करते रह बुद्ध (होने के) समय भी प्रयत्न किया। एक दिन मित्नुओं ने धर्म सभा में बात चलाई—आयुष्मान देवदत्त बुद्धों के मारने का उपाय करता है। सम्यक सम्बुद्ध को मारने के लिये उसने धनुर्धारियों को नियुक्त किया, शिला गिराई, नालागिरी (हाथी) भेजा। शास्ता ने पूछा— मिन्नुओं, यहाँ वैठे क्या बात चीत कर रहे हो १ 'असुक बातचीत' कहने पर 'न केवल अभी किन्तु भिन्नुओं, पहले भी मेरे बध के लिये प्रयत्न

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चुल्लधभ्मपाल जातक (३४८)

र दहर जातक (१७२)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> खन्ति-वादि जातक (३१३)

४ चुल्लनन्दिय जातक (२२२)

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सहाकिप जातक (४०७)

किया है, अब तो त्रास मात्रभी नहीं दे सका है, किन्तु पहले धर्मपाल-कुमार के समय अपने पुत्र समान मुक्ते मरवा कर असिमालक बनवाई कह पूर्व जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में महाप्रताप राजा के राज्य करते समय बोधिसत्व उसकी चन्दा देवी नामक पटरानी की कोख से पैदा हुए। नाम धर्मपाल रक्खा गया। सात महीने की श्रवस्था में माता उसे सुगन्धित जल से नहला, सजा, वैठी खिला रही थी। राजा उसके निवास-स्थान पर गया। वह पुत्र से खेल रही थी। इसलिये रनेह के वशी मृत हो वह राजा को देख कर भी नहीं उठी। राजा ने सोचा—यह श्रभी पुत्र के कारण मान करती है, मुक्ते कुछ भी नहीं समभती। पुत्र के बढ़ने पर मुक्ते मनुष्य भी नहीं समभेगी। श्रभी मरवाता हूँ।

उसने लौट, जाकर, राज्यासन पर बैठ घातक को आजा भिजवाई— अपनी तैय्यारी के साथ आये। वह कापाय वस्त्र पहने, लाल माला धारण किये, कन्धे पर फरसा लिये, अपने सिर के नीचे रखने के नर्तन तथा हौंथ पाँच जकड़ने के दण्डों के साथ आ पहुँचा और राजा को प्रणाम कर बोला— देव! क्या करूँ ?

"देवी के शयनागार में जा धर्मपाल को ले ह्या।" देवी भी राजा के कुद्ध होकर लौटने की बात समभ बोधिसत्व को छाती से लगाए वैठी रो रही थी।

घातक ने जाकर उसकी पीठ पर मुक्का मार हाथ से कुमार को छीन लिया श्रीर राजा के सामने लाकर घोला-—देव क्या करूँ ? राजा ने श्राज्ञा दी—एक पटडा मगना कर, सामने बिछ्ना। इसे उस पर लिटा। उसने वैसा ही किया। चन्दा-देवी पुत्र के पीछे रोती हुई श्राई। घातक ने फिर पछा—देव। क्या करूँ ?

धर्मपाल के हाथ काट। चन्दादेवी—महाराज। मेरा पुत्र सात महीने का बच्चा है। कुछ नहीं जानता। इसका कुछ दोप नहीं है। दोष बड़ा होने पर भी मेरा ही होगा, इसलिए मेरे हाथ कटवारें। यही बात प्रगट करते हुए उसने पहली गाथा कही:— श्रहमेव दूषिया भूनहता रच्नो महापतापरस, एतं मुखतु धम्मपालं हत्थे मे देव होदेहि॥

[मै भ्रूण हत्यारी ही राजा महाप्रताप की दोषी हूँ। देव ! इस धर्मपाल को छोड़ दें, मेरे हाथ काट दें।]

राजा ने घातक की श्रोर देखा। देव क्या करूँ १ देर न करके हाथ काट डाल। उसी च्रण घातक ने तेज फरसा ले कुमार के नये वाँस के पोरे के समान दोनों हाथ काट डाले। हाथ कटते समय न वह रोया न चिल्लाया। शान्ति तथा मैत्री को श्रागे करके (दु:ख) सह लिया।

चन्दादेवी कटे हाथों को गोद मे ले, लहू से तर-वतर हो, रोती पीटती घूमने लगी। घातक ने फिर पूछा—देव क्या करूँ ? "दोनों पाँव काट।" यह सुन चन्दा देवी ने दूसरी गाथा कही:—

श्रहमेवद्सिया भूनहता रञ्जो महापतापस्स, एतं मुखतु धम्मपाखं पादे मे देव छेदेहि ॥

[ अर्थ पूर्वोक्तानुसार ही है ] राजा ने भी फिर घातक की आजादी। उसने दोनो पाव काट डाले। चन्दा देवी ने कटे पैरों को गोद मे ले लहू से तर-वतर हो रोते-चिल्लाते हुए कहा—स्वामिन । महाप्रताप क्या तुम्हारे द्वारा कटे हाथ पैर वाले बच्चों का पालन पोषण माताओ द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए ? मैं मजदूरी करके इसे पोस लूगी। सुभे इसे टे। घातक ने पूछा—देव, राजाजा का पालन हुआ, क्या मेरा काम समाप्त है ?

''नही अभी समाप्त नहीं"

''तो क्या करूँ"

"इसका सिर काट डाल।"

चन्दा देवी ने तीमरी गाया कही:-

श्रहमेव दूसिया भूनहता रन्नो महापतापस्स, एतं मुखतु धम्मपालं सीसं मे देव छेदेहि॥

"इसका सिर काट डाल।"

उसने सिर काट कर पूछा—देव ! राजाजा का पालन हो गया ! "नही श्रभी नही।" 'देव क्या करूँ ?"

तलवार की नोंक पर इसे ले 'श्रिसमाला' बनाश्रो।
उसने उसकी लाश को श्राकाश मे फेंक तलवार की नोंक पर ले
'श्रिसमाला' बना महान तल्ले पर विखेर दिया। चन्दादेवी वोधिसल के
माँस को गोद में ले महान तल्ले पर रोती पीटती ये गाथाये बोलीः—

नहन्निमस्स रञ्जो मित्ता मन्चाव विज्ञरे सुहदा, ये न वदन्ति राजानं मा घातिय श्रोरसं पुत्तं ॥ नहन्निसस्स रञ्जो मित्ता जातीव विज्ञरे सुहदा, ये न वदन्ति राजानं मा घातिय श्रत्रजं पुत्त ॥

[ निश्चय से इस राजा के कोई मित्र, अमात्य या मुहृद (ऐसे) नहीं हैं जो राजा को कहे कि अपने ओरस-पुत्र की हत्या मत करा ।]

ये दो गाथाये कह चन्दा देवी ने दोनो हाथों से हृदय-मास को संभालते हुए तीसरी गाथा कही:—

चन्दनसारानु जित्ता बाहा छि जनित धम्मपाजस्स, दायादस्स पठन्या पाणा मे देव रूजमन्ति ॥

[ पृथ्वी (राज्य) के उत्तराधिकारी धम्मपाल की चन्दन सार से लिस बाहें छीज रही हैं (पैर छीज रहें हैं, सिर छीज रहा है), श्रौर (यह देख) हैं ' देव! मेरे प्राण श्रवरुद्र होते हैं।]

उसके इस प्रकार रोते हुए, जलते वेगुवन में वेगु के फटने के समान उसका हृदय फट गया। उसका वहीं शरीरात हो गया। राजा सिंहासन पर न वैठा रह सका। महान तल्ले पर गिरा। दरार फट गई। वह वहाँ से पृथ्वी पर आ पड़ा। दो लाख चुरान्नवे योजन घनी मोटी पृथ्वी भी उसका दर्ग ण न सह सकने के कारण फट पड़ी और उसने रास्ता दिया। अवीची (नरक) से ज्वाला उठी और उसने कुल-प्रटत्त कम्बल में लपेट लेने की तरह उसे लपेट अवीची नरक में फेका। आमात्यों ने चन्दा और वोधिसल का शरीर-कृत्य किया। शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय राजा देवदत्त था। चन्दा देवी महा प्रजापती गौतमी। धम्मपाल कुमार तो मैं ही था।

### ३५६. सुवएग्मिग जातक

"विक्रम रे महामिग " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय श्रावस्ती की एक कुल-कन्या के बारे मे कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती मे दोनों प्रधान-श्रावकों के सेवक-परिवार की लड़की थी—श्रद्धालु,बुद्ध, धर्म तथा सघ को प्यार करने वाली, सदाचारिणी, पण्डिता श्रोर दान श्रादि पुण्य-कमों मे रत। उसे श्रावस्ती मे ही दूसरे समान जाति के कुल में, जो मिथ्या-मत मानने वाला था, व्याह दिया गया। उसके माता पिताने कहा—हमारी लड़की श्रद्धालु है, तीनो रत्नो को प्यार करती है, श्रोर दानादि पुण्य कियाश्रों मे रत है। तुम मिथ्या-हिष्ट वाले होने से इसे भी यथा-किच दान देना, धर्म सुनना, विहार जाना, शील पालन करना श्रथवा उपोसथ-व्रत धारण करना न करने दोगे। इसलिये हम इसे तुम्हे नही देगे। श्रपने जैसे मिथ्या हिष्ट कुल से ही कुमारी ले श्राश्रो। ११ वे बोले—"तुम्हारी लड़की हमारे घर जाकर यथाकिच यह सब करे। हम उसे नहीं रोकेगे। हमे दे'। ११

"तो ले जाश्रो।"

वह शुभ नक्षत्र में (विवाह-) मङ्गल कर उसे अपने घर ले आये। , वह लड़की कर्तव्य-परायण सदाचारिणी थी, पित को देवता तुल्य समभती थी और सास-श्वसुर तथा पित (की सेवा आदि) के कर्तव्य किये ही रहती थी। एक दिन उसने अपने पित से कहा— 'श्रार्थपुत्र.! मैं अपने कुल-विश्वस्त स्थिवरों को दान देना चाहती हूं।''

'भद्रे। अञ्छा यथा-रुचि दे।"

उसने स्थिवरों को निमन्त्रण भिजवा बड़ा सत्कार कर, प्रणीत भोजन करा, एक श्रोर बैठ कर प्रार्थना की—भन्ते! यह मिध्या-दृष्टि कुल है, श्रश्रद्धावान् तीनों रहों के गुणों से श्रपरिचित। श्रव्छा हो, श्रार्थ! जब तक इस कुल के लोग तीन-रह्नों के गुणों से परिचित हों, तब तक यही भिचा ग्रहण करें।

स्थविरों ने स्वीकार किया और प्रति दिन उसी घर में भोजन करने लगे।

उसने फिर ऋपने पति से कहा — ऋार्य पुत्र । स्थिवर यहाँ प्रतिदिन श्राते हैं। तुम क्यों उनके दर्शन नहीं करते १

"श्रच्छा, करूँ गा।"

उसने ऋगले दिन फिर स्थविरों के भोजन कर चुकने पर उसे कहा। वह जाकर स्थविरों से कुशल-दोम पूछ एक आर वैठा। धर्म-सेनापित ने उसे धर्मोपदेश दिया। वह स्थविर के धर्मोपदेश तथा उनकी चर्या पर प्रसन्न हुन्ना श्रीर तत्र से स्थिवरों के लिए श्रासन बिछाता, पानी छानता श्रीर भोजनान्तर धर्मोपदेश सुनता। आगे चलकर उसकी मिथ्या-दृष्टि जाती रही। एक दिन स्थविर ने उन दोनों को धर्मापदेश देते हुए (ग्रार्थ) सत्यो को प्रकाशित किया। सत्यों के अन्त में दोनों श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद उनके माता पिता से आरंभकर दास तथा नौकरों चाकरों तक सभी मिध्यादि छोड़ बुद्ध, धर्म तथा संघ के भक्त हो गये। एक दिन उस लड़की ने पति से निवेदन किया—ग्रार्थ पुत्र ! मुक्ते गृहस्थी से क्या ! मैं प्रव्रजित होना चाहती हूँ। वह बोला-मद्रे, अञ्छा मै भी प्रव्रजित होर्जेगा और अनेक लोगों के साथ उसे भिद्धुणी-उपाश्रय ले जाकर प्रव्रजित कराया श्रीर स्वय भी शास्ता के पास जा प्रब्रज्या की याचना की। शास्ता ने उसे प्रव्रज्या तथा उपसंपदा दी। उन दोनो ने विदर्शना-मावना का श्रम्यास कर श्रचिर काल मे ही ऋईत्व प्रात किया। एक दिन धर्मसभा में वातचीत चलाई—ग्रायुकानो । श्रमुक नाम की तरुण भित्तुणी श्रपनी सहायक हुई। श्रपने स्यामी की।

वह स्वयं भी प्रव्रजित हो अर्हत्व को प्राप्त हुई श्रीर उसे भी अर्हत्व की प्राप्ति कराई। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो इस समय वैठे क्या वातचीत कर रहे हो १ 'श्रमुक वातचीत' कहने पर 'भिन्नुश्रो । न केवल श्रभी इसने स्वामी को राग-पाश से मुक्त किया है, किन्तु इसने पहले भी पुराने पडितो को मरण-पाश से मुक्त किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वीधिसल मृगयोनि मे पैदा हुए। वड़े होने पर सुन्दर हुन्ना, मनीरम हुन्ना, दर्शनीय हुन्ना। वह स्वर्णवर्ण का था, उसके हाथ पाँव ऐसे ये मानो लाखरस से चित्रित हों, सींग ऐसे ये मानो चॉदी की माला हो, त्राखें ऐसी थी मानो मिण्या हों, मुंह ऐसा था मानो लाल-कम्बल की गेंद हो। उसकी भार्या भी तस्या मृगी सुन्दर थी, मनोरम थी। वे मेल से रहते थे। श्रस्सी हज़ार सुन्दर मृग बोधिसल्व की सेवा मे थे। उस समय शिकारी मृगो का वध करते थे, जाल लगाते थे।

एक दिन बोधिसत्व मृगों के श्रागे-श्रागे जा रहा था। उसका पाँव जाल में फॅस गया। जाल को तोड-डालूँगा, सोच उसने पाँव खींचा। चमड़ा छिल गया। श्रीर खींचा तो मास कट गया, नस कट गई श्रीर जाल हड़ी पर जाकर टहरा। जब वह जाल को न छेट सका तो उसने मरण-भय से भयभीत हो बन्धन-शब्द किया। उसे सुन भयभीत मृग-समूह भाग गया। लेकिन उसनी भायां ने भागते समय, जब उसे मृगों में नहीं देखा तो सोचा, यह ख़तरा मेरे प्रिय स्वामी को पैदा हुश्रा होगा। वह शोंबता से उसके पास पहुँची श्रीर श्राखों में श्रास् भर उसे उत्साहित करती हुई बोली—स्वामी, त् महा बलवान है। क्या इस जाल को नहीं सहन कर सकता ? भटका देकर तोड़ डाल।

उसने पहली गाया कही:-

विक्कम रे महामिग विक्कम रे हरिपद, छिन्द वारत्तिकं पानं नाहं एका वने रमे ॥

[ हे महामृग ! विक्रम कर, हे स्वर्णपाद ! विक्रम कर, यह चर्म-जाज तोड़ दे | मै श्रकेली वन मे नहीं रह सकती | ] यह सुन मृग ने दूसरी गाथा कही :— विक्कमामि न पारेमि भूमि सुम्मामि वेगसा, दळहो वारिक्को पासो पादं मे परिकन्तित ॥

[ भद्र , पराक्रम करता हूँ, जमीन को जोर से भटका देता हूँ किन्तु (जाल को तोड़) नहीं सकता हूँ । चमड़े का जाल मजबूत है। यह मेरे पाव काटता है । ]

तब मृगी बोली—स्वामी डरे नही। मै अपने बल से शिकारी से याचना कर तुम्हारी रचा करूँ गी। यदि याचना करके सफल न होऊँ गी तो अपने प्राण्य देकर भी तुम्हारे प्राण्यों की रचा करूँ गी। इस प्रकार बोधिसल को आश्वासन दे लहू से लथपथ बोधिसल को ले खड़ी हुई। शिकारी भी तलवार और शक्ति ले कल्पान्त-अग्नि की तरह आया। वह उसे आता देख बोली—स्वामी, शिकारी आता है। मै अपना प्रयत्न करूँ गी। आप मत डरे। उसे आश्वासन दे वह शिकारी के रास्ते में जा लौट कर एक और खड़ी हुई और उसे नमस्कार कर बोली—स्वामी, मेरा पित स्वर्ण-वर्ण का है, सदाचारी है, अस्सी हजार मृगो का राजा है। इस प्रकार बोधिसल्य की प्रश्ला कर मृगराज के खड़े रहते ही उसने अपने बध की याचना करते हुए तीसरी गाथा कही:—

श्रत्थरस्सु पतासानि श्रांसं निञ्वाह लुइक, पठमं मं विधित्वान हन पन्छा महामिगं॥

[शिकारी ! (माँस रखने के लिए) पत्तों को फैला ग्रौर तलवार निकाल कर पहले मेरा वध कर, पीछे महामृग का ।]

यह सुन शिकारी ने सोचा—मनुष्य होकर भी (लोग) स्वामी के लिए अपने प्राण नहीं देते, यह पशु होकर भी अपना प्राण परित्याग कर रही है, और मनुष्य-भाषा मे मधुर-स्वर से बोल रही है। आज इसे और इसके पित को जीवन दूँगा। उसने प्रसन्न-चित्त हो चौथी गाथा कही:—

न मे सुतं वा दिहुं वा भासन्तिं मानुसिं मिगि, व्यन्च भहें ! सुखी होहि एसो चापि महामिगो ॥ [ मैने मानुपी भाषा बोलने वाली मृगी न देखी, न सुनी । भटें । त् सुखी हो, श्रौर यह महामृग भी सुखी होने ।] [इस प्रकार दोनों जनों को आश्वासन दे शिकारी ने बोधिसत्व के पास जा छुरी-कुल्हाड़ी में चमडे का बन्धन काट दिया और पाँव से लगा हुआ फन्दा धीरे से हटा, नसों को नसो से, माँस को माँस से तथा चमड़ी को चमड़ी से ढक पाँव पर हाथ फेरा। उसी च्रण बोधिसत्व द्वारा पूरी की गई पारिमताओं के प्रताप से, शिकारी के मैत्री-चित्त के प्रताप से और मृगी के मैत्रीधमं के प्रताप से माँस चर्म और नसे पूर्ववत् हो गई। वोधिसत्व भी सुखी दुख-रहित हो खड़ा हुआ।]

मृगी ने बोधिसत्व को सुखी देख प्रसन्न-चित्त हो शिकारी का श्रनुमोदन करते हुए पाँचवीं गाथा कही —

> एवं जुइक नन्दस्यु सह सन्त्रेहि नातिहि यथाहमज्ज नन्दामि सुत्तं दिस्वा महामिगं॥

[शिकारी, सभी ञातियों के साथ उसी तरह आनित्त होस्रो जैसे मैं महामृग को मुक्त देखकर आज प्रसन्न हूँ ।]

बोधिसत्व ने 'यह शिकारी मेरा उपकारी हुआ, मुक्ते भी इसका उप-कारी होना चाहिए' सोच चरने की जगह पर एक मिंग-ढेरी देख, उसे देकर कहा—सौम्य, अब से प्राणी-हिंसा मत करना । इससे कुढ़ व का पालन करते हुए, वच्चों का पोपण करते हुए, दान शीलादि पुर्य कर्म करना । इस प्रकार इसे उपदेश दे बोधिसत्व जगल को गये।

शास्ता ने धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शिकारी छत्र था। मृगी तरुण भित्तुणी। मृगराज तो मै ही था।

#### ३६०. सुसन्धि जातक

"वातिगन्धो तिमिरान...." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय उद्दिग्न-चित्त भिद्धु के बारे में कही—

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे पूछा—भिद्ध । क्या तू सचमुच उद्दिग्न-चित्त है । 'हाँ सचमुच' कहने पर पूछा—क्या देखकर उद्दिग्न-चित्त हुग्रा । वह बोला—ग्रलंकृत स्त्री को देख कर । तब शास्ता ने कहा—यह जो स्त्री है, । इसको सुग्द्वित रखा नही जा सकता; पुराने पिएडत गरुड़-भवन मे ले जाकर सुरद्वित रखने का प्रयत्न करने पर भी श्रसमर्थ रहे ।

इतना कह उनके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मेवाराण्सी मे तम्ब-राजा नामक राजा राज्य करता था। उसकी सुसिन्ध नामक भार्य्या थी, उत्तम रूप वाली । उस समय वीधित्तव गरुड़-योनि मे पैटा हुए थे, श्रीर उस समय नाग-द्वीप का नाम सेरुम द्वीप था। बोधिसत्व इस द्वीप मे गरुड-भवन मे रहते थे। वह गरुड़-भवन से निकल वाराण्सी जा तम्ब-राजा के साथ युवक के वेप मे जुश्रा खेलते थे। उसका रूप-सीन्दर्य्य देख परिचारिकाश्रो ने सुसिन्ध से कहा—हमारे राजा के साथ इस प्रकार का युवक जुश्रा खेलता है। यह सुन वह एक दिन उसे देखने की इच्छा से सज सजाकर जुश्रा खेलने के स्थान पर श्राई श्रीर परिचारिकाश्रों मे खड़ी होकर उसने उसे देखा। उसने भी देवी को देखा। दोनों परस्पर श्राकपित हो गये। गरुड-राज ने श्रपने प्रताप से नगर मे श्रान्धी उठा टी। घरो के गिरने के डर से राज-महल के निवासी बाहर निकल पड़े।

तब उसने अपने प्रताप से अन्वेरा कर दिया और देवी को आकाश मार्ग से ले जा नाग द्वीप मे अपने भवन मे प्रविष्ट हुआ। कोई नहीं जानता था कि सुसन्धि कहाँ गई। वह उसके साथ रमण कर जाकर राजा के साथ जुआ खेलता। राजा का अग्र नामक गर्न्धव था। राजा को जब देवी के जाने की जगह का पता नहीं लगा तो उसने उस गन्वर्व को खुला कर प्रेरित किया —तात! सब स्थल-पथों तथा जल-पथों मे धूमकर पता लगाओं कि देवी कहाँ गई ? वह खर्चा ले द्वार-गाम से ही खोज करता करता भरकच्छ १ पहुँचा। उस समय भरकच्छ के व्यापारी नौका से स्वर्ण-भूमि जाते थे। वह उनके पास जाकर वोला—

मै गन्धर्व हूँ | नौका का किराया न देकर उसकी बजाय तुम्हारे लिये गाना बजाना करूँ गा। मुक्ते भी नौका मे ले चले।

उन्होने 'ग्रच्छा' कह स्वीकार किया श्रौर नौका छोड दी। सुल से चली जा रही नौका में उन्होंने उसे बुलाकर कहा—

"हमारे लिये गाना-बजाना करो।"

"यदि मै गाऊँ बजाऊँगा, तो मेरे गाने बजाने पर मछलियाँ चश्चल हो जायेगी। तुम्हारी नौका टूट जायगी।"

''मनुष्य-मात्र के गाना-वजाना करने से मछलिया चञ्चल नही होतीं। (गाना-वजाना) करो।"

"तो मुभ पर कोधित न होना।"

उसने वीणा खोली, तार के स्वर से गीत का स्वर श्रीर गीत के स्वर से तार का स्वर मिला कर गाना-वजाना किया। उसके स्वर से मस्त होकर मच्छ चञ्चल हो गये।

एक मगर-मच्छ उछल कर नाव मे आ पडा। नौका तोड़ दी। वह अप्र लकडी के तख्ते से चिपटा हुआ, वायु के अनुसार बहता बहता नाग-द्वीप मे गरुड-भवन के पास नियोध-हुक्त के समीप पहुँचा। सुसन्धि देवी भी गरुड-राज के जुआ खेलने जाने पर विमान से उतर समुद्र-तट पर विचरती थी। उसने उस अप्र गन्धवं को देख, पहचान कर पूछा—

"कैसे आया १" उसने सव कहा। 'तो डर मत' कह उसे बाहो से पकड, विमान पर ले जा शैय्या पर लिटाया। विश्राम कर चुकने पर दिव्य मोजन दे, दिव्य गन्धोदक से नहला, दिव्य वस्त्र पहना, दिव्य सुगन्धित पुष्पों से सजा उसे फिर दिव्य शैय्या पर लिटाया।

इस प्रकार उसकी सेवा करती हुई वह गरुड-राज के च्राने के समय उसे छिपाकर रखती, चले जाने पर उसके साथ रमण करती। तब महीने

१ वर्तभान भड़ीच (गुजरात)

डेढ महीने के बाद वाराणसी-निवासी व्यापारी लकडी-पानी लेने के लिये उस द्वीप के नियोध-इन् के पास पृहुँचे। वह उनके साथ नौका पर चढ़ वाराणसी पहुँचा। वहाँ राजा को देखते ही, उसके जुल्ला खेलते समय, वीणा ले, राजा के सम्मुल गाना-बजाना करते हुए उसने पहली गाथा कही—

> वाति गन्धो तिमिरानं कुससुद्दा च घोसवा, दूरे इतो हि सुसन्धि तम्ब कामा तुदन्ति मं॥

[ (जहाँ) तिमिर (-चृक्तों) की गन्ध बहती है, समुद्र घोषणा करता है, (वहा) यहाँ से दूर सुसन्धि है, हे तम्ब ! काम मुक्ते बीधते हैं।]

यह सुन गरुड-राज ने दूसरी गाथा कही-

कथं समुद्दमतिर कथं श्रद्दिख सेरुमं, कथं तस्स च तुय्हञ्ज श्रद्ध श्रमा समागमो ॥

[कैसे समुद्र पार किया १ कैसे सेरुम देखा १ हे अग्र । उसका श्रौर तुम्हारा समागम कैसे हुआ ?]

तब श्रग्र ने तीन गाथाये कही-

भरकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं, सकरेहिक्सदा नावा फलकेनाहमण्लविं॥ सा मं सण्हेन सुदुना निच्चं चन्दनगन्धिनी, श्रद्धे न उद्धरी भहा माता पुत्तंव श्रोररा॥ सा म श्रन्नेन पाणेन वत्थेन सयनेन च, श्रत्तनापि च सहस्ती एवं तम्ब विजानहि॥

[ भरुकच्छ से चले ग्रानेच्छुक व्यापारियो की नौका मगर-मच्छों ने तोड़ दी। मैं उसी नाव के तखते से तट पर लगा। उस भद्रा ने—जी नित्य चन्दन की सुगन्धी देती है—प्रिय तथा मृदु-वाणी के साथ (मेरा) ग्राइ पकड़ कर मेरा उद्यार किया, वैसे ही जैसे माता श्रोरस-पुत्रका। उस मस्त- श्रांख वाली ने, हे तम्ब! त्यह जान ले कि श्राब-पान, वस्त्र, शयन तथा श्रापने-श्राप से (मेरी सेवा की)।]

गरड-राज को गन्धर्व के कहने के ही ममय पश्चाताप हुग्रा। उसने सोचा—मै गरड-भवन मे रहता हुग्रा भी इसको सुरिक्त नहीं रख सका, मुक्ते इस दुश्शीला से क्या ! वह उसे लाया और राजा को लौटा कर चला गया । फिर उसके वाद नहीं आया ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यो की समाप्ति पर उद्धिग्न-चित्त भित्तु श्रोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा स्थानन्द था। गरुड-राज तो मैं ही था।

# पाँचवाँ परिच्छेद

## २. वग्णारोह वर्ग

### ३६१. वएगारोह जातक

"वएणारोहेन ." यह शास्ता ने श्रावस्ती के पास जेतवन में विहार करते समय दोनों प्रधान-श्रावको के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एक बार दोनों महास्थिवर 'इस वर्षा-काल मे आरएय-वास करेगे' सोच, शास्ता से आज्ञा ले, मण्डली छोड़, अपना अपना पात्र-चीवर स्वय अपने ही उठा, जेतवन से निकल, एक प्रत्यन्त-गाँव के पास के जड़ल में रहने लगे। एक उच्छिष्ट खाने वाला आदमी भी स्थिवरों की सेवा करता हुआ वही एक ओर रहने लगा। उसने स्थिवरों को मेल-मिलाप से रहते देख सोचा—यह अत्यन्त प्रेम से रहते हैं। क्या मै इनमे परस्पर फूट डाल सकता हूँ १ वह सारि-पुत्र स्थिवर के पास गया और पूछने लगा—भन्ते क्या आर्थ महामौदगल्यायन स्थिवर के साथ आपका किसी प्रकार का वैर है १

''क्यों, श्रायुष्मान !"

''भन्ते, यह मेरे आने पर आपकी यही कह कर निन्दा करते हैं कि सारिपुत्र जाति, गोत्र, कुल अथवा सुत्तन्ते अथवा ज्ञान अथवा ऋदि में मेरा क्या मुकाबला कर सकता है १''

स्थिवर ने मुस्कराकर कहा—ग्रायुष्मान तू जा। दूसरे दिन वह महामौदगल्यायन स्थिवर के पास जाकर भी यही वोला। उसने भी मुस्कराकर कहा—ग्रायुष्मान तू जा। महामौदगल्यायन स्थिवर ने सारिपुत्र स्थिवर के पास जाकर पूछा—ग्रायुष्मान यह उच्छिष्ट-भोजी तुम्हारे पास ग्राकर कुछ कहता था?

"श्रायुष्मान, यह मुभसे भी कहता था इसे निकाल देना चाहिए।"

"ग्रच्छा ग्रायुष्मान, निकाल" कहने पर रथिवर ने "यहाँ मत रह" कह चुटकी बजाकर उसे निकाल दिया । वे दोनो मेल मिलाप से रहे। फिर शास्ता न्के पास जा प्रणाम कर बैठे। शास्ता के कुशल चेम पूज़ने के बाद प्रश्न किया—भन्ते! एक उच्छिष्ट भोजी ने हममे फूट डालने का प्रयत्न किया। वह ग्रसफल रहा ग्रौर भाग गया।

"न केवल अभी सारिपुत्र, इसने पहले भी तुममे फूट डालने का प्रयत किया, परन्तु असमर्थ रहा और भाग गया।"

शास्ता ने उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधि-सत्व जगल में चृत्त-देवता हुए । उस समय एक सिंह श्रौर व्याघ जगल में पर्वत गुफा में रहते थे। एक गीटड उनकी सेवा में रह कर उच्छिष्ट खाकर मोटा हो गया श्रौर एक दिन सोचने लगा—मैने सिंह श्रौर व्याघ का मास कभी नहीं खाया। मुक्ते इन दोनों जनों में फूट डालनी चाहिए। जब ये भगड़ा कर मरेगे तब इनका मास खाऊँगा। उनने सिंह के पास जाकर पृछा—''स्वामी। वया श्रापका व्याघ के साथ कुछ वेर हैं।''

"सौम्य, क्या वात है १"

"भनते, यह मेरे श्राने के समय तुम्हारी यह कह कर निन्दा ही करता है कि सिंह न शारीर-वर्ण मे, न शारीर की गठन मे, न जाति मे, न वल में श्रीर न वीर्य में ही मेरा एक हिस्सा भी है।"

सिह ने उत्तर दिया—त् जा। यह ऐसा नही कहेगा। उसने न्याव्र के पास भी जाकर इमी प्रकार कहा। न्याव्र यह सुन सिंह के पास पहुँचा। उसने 'मित्र क्या त्ने यह यह कहा ११ पृत्रुते हुए पहली गाथा कही—

यण्णाराहेन जातिया वजनिक्समणेन च,

सुवाहु न मया सेय्यो सुराउ इति भाससि ॥

[हे मृगराज क्या तूने यह कटा है कि सुनाहु न वर्ण मे,न शरीर-गठन मे, न जाति में, न काय-वल में श्रीर न पराक्रम में ही सुक्तते बढ़कर है ?]

यह सुन सुदाठ ने शेप चार गाथाये कही —

वण्णारोहेन जातिया वजनिक्खमणेन च,
सुदाओं न मया सेय्यो सुवाहु इति भासित ॥
एवन्ने मंनिहरन्त सुवाहु सम्म दुव्मिस,
तदानाहं तथा सिद्धं संवासं श्रमिरोचये ॥
यो परेसं वचनानि सहदेय यथातथं,
खिप्पं भिज्जेथ मित्तिस्म वेरञ्ज पसवे वहुँ ॥
न सो मित्तो यो सदा श्रप्मात्तो
भेदासङ्की रन्धमेवानुपस्सी,
यसिम्ब सेति उरसीव पुत्तो
सवे मित्तो यो श्रमेज्जो परेहि ॥

[ हे मित्र सुवाहु ! जब से उसने मुक्ते यह कह कर कि सुवाहु मुक्ते ऐसा कहता है कि सुदाठ नवर्ण में, न शरीर-गठन में, न जाति में, न काय वल में श्रीर न पराक्रम में ही मुक्त से बढ़कर है, मेरे मन में ह्रेष पैदा करना चाहा है, तब से मुक्ते इसके साथ रहना पसन्द नहीं । जो दूसरों के जैसे तैसे बचनों का विश्वास कर लेता है वह जल्दी ही मित्रों से फूट पड़ता है श्रीर उसके मन में बहुत बैर पैदा हो जाता है। जो सदा फूट की श्राशका से श्रममादी हो मित्र के छिद्र ही दूढता रहता है, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वहीं है, जिसे दूसरे फोड़ नहीं सकते श्रीर जिसकी गोद में ऐसे सिर राप कर सोया जा सकता है जैसे पुत्र (माता की गोद में । ]

इनचार गायात्रों द्वारा सिंह ने जब मित्र के गुणों का वर्णन किया तो व्यात्र ने ऋपने को दोर्जा समक्त सिंह से चमा मागी। वे उसी प्रकार मेल मिलाप से रहे। लेकिन श्रुगाल भागकर ऋन्यत्र चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय मृग उच्छिष्ट-भोजी था। सिंह सारिपुत्र। न्याघ्र मीदगल्यायन। उस बात की प्रत्यच्च देखने वाला तथा उस बन में रहने वाला चृच्च-देवता तो मैं ही था।

#### ३६२. सीलवीमंस जातक

'सील सेय्यो...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक सदाचार की परीचा करने वाले ब्राह्मण के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

राजा उसे अन्य ब्राह्मणों की अपेका विशेष मानता था, (क्योंकि) वह सदाचारी था। उसने सोचा—क्या राजा सदाचारी होने के कारण मेरा सम्मान करता है अथवा (बहु-) अत होने के कारण १ मैं परीक्षा करूँ गा कि सदाचार अधिक महत्व का होता है वा (बहु-) अत होना ? उसने एक दिन सराफ के तख्ते पर से कार्षापण उठा लिया। सराफ गौरव का ख्याल कर कुछ न बोला। दूसरी बार भी उसने कुछ न कहा। लेकिन तीसरी बार ती उसे पकड़ ले जाकर राजा को दिखाया—यह डाकू-चोर है। राजा ने पूछा— इसने क्या किया ?

"कुटुम्म (की सम्पत्ति) लूटता है।" "ब्राह्मण! क्या सचमच १"

"महाराज ! कुटुम्ब (की सम्पत्ति) नहीं लूटता हूँ । मेरे मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था कि सदाचार अधिक महत्व की चीज है वा (बहु-) श्रुत होना । इसलिये इन दोनों मे कौन अधिक महत्व का है, परी चा करने के लिये मैने तीन बार कार्षापण उठाये । यह मुक्ते वाँध कर तुम्हारे पास ले आया है । अब मै समक गया हूँ कि (बहु-) श्रुत होने की अपेचा सदाचारी होना बढ़कर है । मुक्ते ग्रहस्थी नहीं चाहिये। मै प्रव्रजित हो ऊँगा।"

उसने प्रव्रज्या की स्वीकृति ले, विना घर द्वार की श्रोर देखे जेतवन जा शास्ता से प्रव्रज्या की याचना की। शास्ता ने उसे प्रव्रज्या तथा उप-सम्पदा दिलवाई। वह उपसम्पदा के थोड़े ही समय बाद विपश्यना-भावना का श्रम्यास कर श्रम-फन में प्रतिष्ठित हुन्ना। भिन्नुग्रों ने धर्मसभा में बात-

भस्रा-फल = सहँख।

चीत चलाई—ग्रायुष्मानो । ग्रमुक ब्राह्मण श्रपने शील की परीचा कर, प्रव्रजित हो अर्हत्व को प्राप्त हुआ। शास्ता ने आकर पूछा—"भिन्नुग्रो, वैठे क्या बातचीत कर रहे हो १" "ग्रमुक बातचीत" कहने पर "भिन्नुग्रो, न केवल श्रभी किन्तु पहले भी पिएडतो ने श्रपने शील की परीचा कर, प्रवर्णित हो, श्रपने श्रापको प्रतिष्ठित किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख, अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसल ब्राह्मण-कुल मे पैदा हुए । बड़े होने पर उसने तक्तशिला जा, सब विद्यारे सीख, वाराण्सी लौट राजा से भेट की। राजा ने उसे अपना पुरोहित बनाया। वह पञ्चशीलों की रक्षा करता था। राजा मी उसे सदाचारी जान उसका आदर करता था। उसने सोचा क्या राजा मेरा आदर सदाचारी होने के कारण करता है अथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण .... सारी कथा 'वर्त-मान-कथा' के समान है। लेकिन इस कथा मे उस ब्राह्मण ने 'अब मैने (बहु-) श्रुत होने की अपेक्षा सदाचारी होने को बडा समभ लिया' कह ये पाँच गाथाये कही:—

सीलं सेथ्यो सुतं सेथ्यो इति मे संसयो श्रहु,
सीलमेव सुता सेथ्यो इति मे निथ संसयो ॥
मोधा जाति च वरणो च सीलमेव किरुत्तमं,
सीलेन श्रनुपेतस्स द्वेन श्रत्थो न विज्ञित ॥
खितयो च श्रधममद्दी वेस्सो चाधममिनिस्सितो,
ते परिच्वज्जुमो लोके उपपज्जन्ति दुर्गाति ॥
खितया बाह्यणा वेस्सा सुद्दा चर्णडाज पुक्कुसा,
इध धममं चरित्वान भवन्ति तिदिवे समा ॥
न वेदा सरपरायाय न जाति न पि वन्धवा,
दक्षक्च सीलं संसुद्धं सम्पराय सुखावहं ॥

[ सदाचारी होना श्रेष्ठ है, अथवा (यहु-) श्रुत होना श्रेष्ठ है, इस वारे मे मुक्ते सशय था। लेकिन अय मुक्ते सशय नहीं है, सदाचार ही (यहु) श्रुतता से श्रेष्ठ है ॥१॥ जाति और वर्ण व्यर्थ है, शील ही श्रेष्ठ है। जो शील से युक्त है, उसे (बहु-) श्रुत होने से काम नहीं ।।२॥ श्रधार्मिक च्रिय हो, चाहे श्रधार्मिक वैश्य हो, वे (देव-लोक तथा मनुष्य-लोक) दोनो लोकों को छोड़ दुर्गित को प्राप्त होते हैं ।।३॥ च्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, श्रूद्र, चएडाल तथा पुक्कुस —सभी इस लोक में धर्माचरण करने से देवताश्रों के समान होते हैं ॥४॥ न वेद, न जाति श्रौर न वन्धु ही परलोक में सुख दे सकते हैं, श्रपना शुद्ध शील ही परलोक में सुख का दायक होता है ॥५॥ ]

इस प्रकार वोधिसत्व शील की प्रशसा कर, राजा से प्रव्रज्या की स्वीकृति ले, उसी दिन हिमालय चला गया ऋौर वहाँ ऋपि-प्रव्रज्या ले, अभिन्ना तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय शील की परीत्वा कर ऋषि-प्रव्रव्या लेने वाला मै ही था।

#### ३६३. हिरि जातक

''हिरिं तरन्त '' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय अनाथ पिएडक के मित्र प्रत्यन्त-निवासी सेठ के बारे मे कही।

### (क) वर्तमान कथा (ख) अतीत कथा

दोनों कथायें प्रथम परिच्छेट के नीवे वर्ग के ग्रन्तिम जातक मे विस्तार से ग्रा ही गई हैं। लेकिन उस कथा मे जब प्रत्यन्त (देश) निवासी सेठ के ग्रादिमयों ने वाराण्सी सेठ से कहा कि हम सब सम्पत्ति छिन जाने पर, ग्रपने पास का माल कुछ भी पास न रहने पर भागे तो वाराण्सी सेठ ने 'जो ग्रपने

<sup>ै</sup>शव छोदने वाले चरडाल तथा फूल ( = हड्डियॉ ? ) छोड़ने वाले पुरुक्तस ।

पास त्राने वालों के प्रति त्रपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, उन्हें भी कोई उप-कार करने वाला नहीं मिलना कह ये गायायें कही:—

हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं
तवाहमस्मि इति भासमानं,
सेरथानि कम्मानि श्रनादियन्तं
ने सो ममन्ति इति नं विजव्जा ॥
यं हि कथिरा तं हि वदे यं न कथिरा न तं वदे,
श्रकरोन्तं भासमान परिजानन्ति पण्डिता ॥
न सो मित्तो यो सदा श्रप्पमत्तो
भेदासङ्की रन्धमेवानुपस्सी,
यस्मिञ्च सेति उरकीव पुत्तो
सवे मित्तो यो श्रभेज्जो परेहि
पामोज्जकरणं टानं पसंसावहनं सुखं,
फलानिसंसो भावेति वहन्तो पोरिसं धुरं ॥
पविवेक रसं पीत्वा रसं उपसमस्स च,
निहरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिवं ॥

[लज्जा-रहित, घृणित, 'मै तेरा हूँ' यूं ही बात बनाने वाला, उनित कमों का न करने वाला (जो श्रादमी हो) उसे जान ले कि यह मेरा नहीं है। जो करे वहीं कहें, जो न करे वह न कहे, विना किये (केवल) कहने वाले को पिएडत जान जाते हैं। जो सदा फूट की श्राशङ्का से प्रप्रमादी हो मित्र के छिद्र ही दूँ ढता रहता है, वह मित्र नहीं है, मित्र तो वहीं है, जिसे दूसरे फोड नहीं सकते ॥ प्रमोद वेनेवाले, प्रशंसा देने वाले तथा सुद देने वाले मैत्री-भाव का पुरुप के वर्तन्य को करने वाले (प्रमोद प्रशसा श्रीर सुद्ध के) फल की श्राशा से बढ़ाते हैं॥ एकान्त (-वास) तथा शान्ति के रस को पान कर श्रादमी निडर होता है श्रीर धर्म के प्रेम-रस को पान कर निष्पाप ॥]

इस प्रकार वोधिसत्व ने पाप-मित्र ससर्ग से उद्विग्न हो (एकान्त-) वास के रस से ग्रमृत महानिर्वाण की प्राप्ति करा धर्म-देशना को ऊँचे से ऊँचे उठाया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय का प्रत्यन्त वासी अवका प्रत्यन्त-वासी ही था । उस समय का वाराणसी सेठ मैं ही था ।

#### ३६४. खज्जोपनक जातक

"कोनु सन्तिम्ह पन्जोते..." यह खन्जोपनक-पन्हो महा-उम्मगा जातक में विस्तार से आई है।

### ३६५. ऋहिगुर्गिडक जातक

"धुत्तोम्हि." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक बृद्ध भिद्ध के वारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त सालक-जातक में आई है। इस कथा में भी वह चुद्ध आम-जालक को साधु वना गाली देता और पीटता था। लड़का भाग गयाऔर साधु नही रहा। दूसरी वार भी उसे साधु बना वैसा ही किया। दूसरी वार भी वह साधु नहीं रहा। और फिर कहने पर उधर देखना भी नहीं चाहता था। भिच्चुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो, अमुक बुद्ध न

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> महाउम्मगा जातक (१४६)

२ सालक जातक (२४६)

श्रापने श्रामिश्रोर के साथ रह सकता है न उसके बिना। लड़का उसका दोप देख फिर इधर देखना भी नही चाहता। कुमार का दिल श्रन्छा है। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? "श्रमुक बात चीत" कहने पर "भिन्नुश्रो न केवल श्रभी किन्तु पहले भी यह श्रामिश्र सुद्धदय ही रहा है श्रीर एक बार दोप देखकर फिर उधर देखना भी नहीं चाहा" कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व धान्य व्यापारी के कुल मे पैदा हो बड़े होने पर धान्य विक्री करके ही जीविका चलाते थे। एक सपेरा वन्दर ले, उसे सिखा, साँप का खेल करता था। वाराणसी में उत्सव की घोपणा होने पर वह उस बन्दर को धान्य व्यापारी के पास छोड़ तमाशा करता हुआ सात दिन विचरता रहा। उस व्यापारी ने बन्दर को खाद्य भोज्य दिया। सपेरे ने सातवे दिन लौट उत्सव-की हा की मस्ती के कारण उस बन्दर को बास की छपटी से तीन बार मारा। वह उसे लेकर उद्यान गया और वहा बाध कर सो गया। बन्दर बन्धन खोल आम के बृद्ध पर चढ़ गया और बैठ कर आम खाने लगा। सपेरे ने उठकर इच पर बन्दर को देखा और सोचा, सुक्ते इसे बहका कर पकड़ना चाहिये। उसने उससे बात करते हुए पहली गाथा कही:—

धुत्तोस्हि सम्म सुमुख जूते श्रक्ख पराजितो, हरेहि श्रम्बपक्कानि विरियन्ते भक्खयामसे॥

[ मित्र सुमुख ! मै जुए मे हारा हुआ जुआरी हूँ । पके आम लो । तुम्हारे वीर्य (से प्राप्त फल) को खायेंगे । ]

यह सुन बन्दर ने शेष गायाये कहीं :-

श्रिलिकं वत मं सम्म श्रभूतेन पर्स्सिस, को ते सुतो वा दिहो वा सुमुखो नाम मक्करो॥ श्रहजापि मे तं मनिस थ मं त्वं श्रिहितुण्डिक, धन्न्यापणं पविसित्वा मत्तो छातं हनासि मं॥ ताहं सरं दुखसेयं श्रिष रज्जिम कारये, नेवाहं याचितो दज्जं तथा हि भयतिज्जितो ॥ यञ्च जञ्जा कुजेजातं राज्मे तित्तं श्रमच्छिरं, तेन सिख्ज मित्तञ्च धीरं। संधातुमरहति ॥

[ मित्र ! त् मेरी कूठ-मूठ की प्रशासा करता है । यता, त्ने किस यन्दर को सुमुल देखा या मुना है ! हे सपेरे आज भी यह मेरे मन में है जो त्ने धान्य की हुकान में धुसकर मस्ती में मुक्त भूखे को मारा था । उस हुख की याद करके में ऐसा भयभीत हूँ कि यदि तृ राज्य भी कराये तो भी में मागने पर भी (आम) नहीं दूँ गा । धीर आदमी को उसे ही खखा बनाना चाहिये और उसीस मेत्री करनी चाहिये जिसे जाने की वह (अच्छे) छुल में पैदा हुआ है, (माता के) गर्भ से ही सतोपी है और है मात्सर्य-रहित । ]

यह कह वन्दर तुरन्त जगल में घुस गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय सपेरा बृद्ध स्थविर था। वन्दर शामगोर। धान्य व्यापारी तो में ही था।

### ३६६. गुम्बिय जातक

'मधुवएण मधुरसं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उद्दिम-चित्त भित्त् के वारे में कही ।

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे पूछा — "भिन्तु ! क्या तू सचमुच उद्दिम चित्त है !" "भन्ते ! सचमुच" कहने पर पूछा — क्या देखकर उद्दिम चित्त हुम्रा है ! उत्तर मिला — म्रलकृत स्त्रां को देखकर । शास्ता ने "भिन्त् ! यह पाच काम-भोग ग्राम्यिय यन्न हारा हलाहन विप मिला कर रारते में रन्न मधु की तरह हैं" कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही :—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोधिसल वजारों के नेता के कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर वाराण्सी से पाँच सौ गाड़ियाँ सामान लेकर व्यापार के लिये जाते समय उसने महामार्ग में जगल-द्वार पर पहुँच वजारों को इकट्ठा किया और कहा—भो! इस रास्ते में विषेले पत्ते, फूल फलादि हैं। तुम किसी ऐसी चीज को जिसे पहले न खाया हो, बिना सुक्ते पूछे मत खाना। अमनुष्य भी विष मिलाकर भात की पोटली, शहद के छत्ते तथा फलादि रास्ते पर रख देते हैं। वह भी बिना सुक्ते पूछे न खाना। यह उपदेश दे रास्ते पर चला।

गुम्बिय नाम का एक यद्य जगल के बीच मे रास्ते पर पत्ते फैला, उन पर विष मिले मधु-पिएड रखकर स्वय रास्ते के पास ही शहद एकत्र करता हुन्ना, बचो को छीलता हुन्ना घूमता था। अजानकार समकते थे कि पुर्यार्थ रखे होगे। वे खाकर मर जाते थे। अपमनुष्य आकर उन्हें खाते थे।

बोधिसत्व के सार्थ के ब्रादिमयों में से भी कुछ लोभी स्यम न कर सकने के कारण उन्हें खा गये। बुद्धिमान लोग लिये खड़े रहे कि पूछ कर खायेगे। बोधिसत्व ने देखते ही जो हाथ में लिये थे उनसे फिंकवा दिये। जिन्हों ने पहले ही खा लिये वे मर गये। जिन्हों ने ब्राधे खाये थे, उन्हें वमन-विरेचन करा चतुर्मधु विये। उसके प्रताप से उन्हें जीवन मिला। बोधिसत्व सकुशल जहा जाना था वहा पहुँचे ब्रौर सामान वेच ब्रपने घर लौटे। यह बात सनाकर शास्ता ने ये ब्राभिसम्बद्ध गाथाये कहीं:—

मध्रवरण मध्रसं मध्रान्धं विस श्रहु,
गुन्बियो घासमेसानो श्ररूजे श्रोदही विसं ॥
मध्र इति मन्जसाना ये तं विसमसाधिसु,
वेसं तं कडुकं श्रासि मरणं वेनुपागसु ॥
ये च खा पटिसङ्खाय विसन्तं परिवज्जयुं,
वे श्रातुरेसु सुखिता दयहमानेसु निब्बता ॥

<sup>ै</sup> शहद, सक्खन, घी तथा खाण्ड।

एवमेव मनुस्तेसु विसं कामा समोहिता, श्रामिसं वन्धनव्चेतं मच्चवासो गुहासयो ॥ एवमेव इमे कामे श्रातुरा परिचारिके, ये सदा परिवज्जेन्ति सङ्गं लोके उपच्चगुं॥

[ गुम्बिय ने (मृत मनुष्यों के) श्राहार की खोज करते हुये जड़ल में मधु-वर्ण, मधु-रस तथा मधु-गन्ध का विप डाला ॥१॥ जिन्होंने उसे मधु समभ चखा, उन्हें वह वड़ा तीत्त्रण लगा श्रीर उससे वे मर गये ॥२॥ जिन्होंने बुद्धि पूर्वक उस विष को ग्रहण नहीं किया, वे उन दुखियों में सुखी रहे श्रीर (विष से) दग्ध होते हुश्रों में शान्त ॥३॥ उसी प्रकार मनुष्य-लोक में जो यह काम भोग विखरे पड़े हैं—वे विप हैं, लौकिक-बन्धन हैं, मृत्यु-पाश हैं श्रीर गुह्याशय हैं ॥४॥ इसी प्रकार क्लेश-परिचारकों वाले इन काम भोगों को जो (मरणासन्न) बुद्धिमान जानकर छोड़ देते हैं, वे सङ्ग से मुक्त हो जाते हैं ॥५॥]

शास्ता ने सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के ग्रन्त में उद्दिग्न-चित्त भिन्नु स्रोतापित फल मे प्रतिष्ठित हुन्ना। उस समय सार्थ का नेता में ही था।

### ३६७. सालिय जातक

"य्वाय सालियछापो..." यह शास्ता ने वेळ्वन मे विहार करते समय 'त्रायुष्मान् देवदत्त त्रास-कारक भी नहीं हो सका' वचन के बारे में कहीं।

### क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने 'न केवल श्रभी भिन्नुश्रो, पहले भी यह मेरा त्रास-कारक भी नहीं हो सका' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत गाँव में एक गृहस्थ के घर में पैदा हुए । तरुण होने पर (वह) लगोटिया यारों के साथ ग्राम-द्वार पर ही गृलर के पेड़ पर खेलता था। एक दुर्वल वैग्र को जब गाँव में कुछ काम न मिला तो उसने वृक्त के खोंडर में से सिरिनिकाल कर सोये एक सर्प को देखकर सोचा—मुक्ते गाँव में कुछ नहीं मिला। इन लड़कों को ठग कर, साँप से डसवा कर (फिर) चिकित्सा कर कुछ भी प्राप्त करूँ गा। उसने वोधिसत्व से पूछा—यदि मैना का बच्चा मिले तो लोगे !

''हाँ, लूंगा।"

"देख, यह खोंडर में सोया है।"

उसने बिना यह जाने कि वह साँप है चुन्न पर चढ उसे गर्दन से पकड़ लिया । जब जात हुआ कि सर्प है तो उसे मुड़ने न देकर अच्छी तरह पकड़े रहकर जोर से फेक दिया । वह जाकर वैद्य की गर्दन पर गिरा श्रोर उसकी गर्दन में लिपट 'कर कर' डस, उसे वहीं गिरा भाग गया । श्रादिमयों ने धेर लिया । वोधिसत्व ने इकट्ठे हुए श्रादिमयों को धर्मोंपदेश देते हुए ये गायार्थे कही:—

> रवारं सालियछापोति करहसणं श्रगाहिय, तेन सप्पेनयं दट्ठो हतो पापानुसासको ॥ श्रहन्तारमहन्तारं यो नरो हन्तुमिच्छ्रति, एवं सो निहतोसेति यथाय पुरिसो हतो ॥ श्रहनन्तमघातेन्तं यो नरो हन्तुमिच्छ्रति, एवं सो निहतो सेति यथाय पुरिसो हतो ॥ यथा पंसुमुद्दि पुरिसो पिटवातं पिटिक्खिपे, तमेव सो रजो हन्ति तथायं पुरिसो हतो ॥ यो श्रप्पहुट्ठस्स नरस्स दुस्सित सुद्धस्स पोसस्स श्रमङ्गणस्स, तमेव बार्ज पच्चेति पापं सुखुमो रजो पिटवातं व खित्तो ॥

#### तचसार ी

[जिसने कृष्ण सर्प को 'मैना का बर्ची' कहं कर र्वि इवाया, वह बुराई करने वाला उसी सर्प से डसां जाकर मर गया ॥१॥ जो नर उसकी हत्या करना चाहता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, वह इस पुरुप की ही तरह मर कर सोता है ॥२॥ जो नर उसका घात करना चाहता है, जो किसी का घात नहीं करता वह इस पुरुष की ही तरह मर कर सोता है ॥३॥ जैसे आदमी बालू की मुट्टी को हवा के विरुष्ठ फेके; वह उसी आदमी को चोट पहुँचाती है, वैसे ही यह आदमी मारा गया ॥४॥ जो शुद्ध, निर्मल, दोप-रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेकी हुई सून्तम धूलि फेकने वाले पर ही पडती है ॥॥॥

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय दुर्वल वैद्य देवदत्त था। बुद्धिमान लड़का तो मै ही था।

#### ३६८. तचसार जातक

"श्रमित्तहत्यगता "यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञा-पार्मिता के बारे में कही—

### क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने 'न केवल अभी मित्तुओ, किन्तु पहले भी तथा-गत प्रज्ञावान तथा उपाय-कुशल थे' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोधिसत्व गाव में एक गृहस्य के कुल मे पैदा हो..... (सब कुछ पूर्व जातक की तरह कहना चाहिए)। इस कथा मे वैद्य के मरने पर श्रामवासियों ने उन लड़कों को मनुष्य की हत्या करने वाला समभा और डएडे से बांध राजा के सामने पेश करने के लिये वाराणसी ले गये। बोधिसत्व ने रास्ते में ही शेष सवलड़कों को उपदेश दिया—तुम डरना नहीं। राजा के सामने जाने पर भी सन्तुष्ट-चित्त तथा प्रसन्न-वदन ही रहना। राजा पहले हमसे बात करेगा। तव उसके बाद में जानूँ गा (क्या करना चाहिये १)। उन्होंने 'श्रब्छा' कह स्वीकार किया और वैसा ही किया। राजा ने उन्हें निर्भीक, प्रसन्न-चित्त देख सोचा—'यह 'मनुष्य-हत्यारे' माने जाकर डएडे से बाध कर लाये गये हैं, इस प्रकार के दुःख में पड़े हुए भी डरते नहीं हैं, प्रसन्न-वदन ही हैं। इनके चिन्ता न करने का क्या कारण है १ पूछूँ गा।"

उनसे प्रश्न करते हुए उसने पहली गाथा कही:— श्रमित्तहत्थत्थगता तचसारसमिपता, पसन्नमुखवरणात्थ कस्मा तुम्हे न सोचथ।

[ग्रमित्रों के हाथ में पड़े हुए, बास के डराडे से बॉधे हुए भी तुम प्रसन्न-वदन ही हो १ तुम्हे चिन्ता क्यों नही है १]

यह सुन बोधिसत्व ने शेप गाथाये कही-

न सोचनाय परिदेवनाय
श्रास्यो च लब्भा श्रिप कप्पकोपि,
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा,
पचित्रिका श्रत्ममा भवन्ति ॥
यतो च खो पण्डितो श्रापदासु
न वेघती श्रत्य विनिच्छयन्त्र् ,
पचित्रकास्स दुखिता भवन्ति
दिस्वा मुखं श्रविकारं पुराणं ॥
जप्पेन मन्तेन हुभासितेन
श्रनुष्पदानेन पवेणिया वा,
यथा यथा यत्य लभेय श्रत्यं
तथा तथा तत्य परक्रमेय्य ॥
यतो च जानेय्य श्रलब्भनेय्यो
सया व श्रन्भेन वा एस श्रत्यो,

#### श्रसोचमानो श्रधिवासपेय्य कम्मं दळहं किन्ति करोमिदानि ॥

[न चिन्ता करने से, नरोने पीटने से ही थोडा भी लाभ होता है। इसे चिन्तित और दुः खी देखकर शत्रुप्रसन्न होते है।। १।। जन भी अर्थ-विनिमय का जाता पिड़त आपित में अस्थिर नहीं होता, तो इसके शत्रु इसके पूर्ववत् अविकारी मुँह को देखकर दु.ख को प्राप्त होते हे।। २।। जित जिस उपाय से भी जहाँ अर्थ सिद्र होवे, वह वह उपाय करे—चाहे (मन्त्र) जाप से, चाहे मन्त्रणा से, चाहे सुभाषण से, चाहे (रिश्वत आदि १) देने से और चाहे कुलागत सम्बन्ध करने से।। ३।। जब समम ले कि मेरे अथवा अन्य के द्वारा इस अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती तो चिन्ता न करते हुए यह समम कर कि (पूर्व) कर्म हढ़ है, क्या कर्ले १ सहन करे।। ४।। ]

राजा ने बोधिसत्व की धार्मिक-कथा सुन, मुकद्दमे कर, लड़को को निर्दोष जान डएडे खुलवा दिये श्रीर वोधिसत्व का बहुत सत्कार कर उसे श्रपना श्रर्थधर्मानुशासक श्रमात्यरत्न बना लिया। शेष लड़को का भी सत्कार कर उन्हें दूसरे दूसरे पद दिये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया, उस समय वाराणसी राजा त्रानन्द था। लड़के स्यविरानुस्थविर। परिडत लड़का तो मैं ही था।

### ३६९. मित्तविन्दक जातक

"क्याह देवानमकर .." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिद्ध के बारे में कही।

#### ख. श्रतीत कथा

कथा महामित्तविन्द्क जातक में आएगी। लेकिन यह मित-विन्दक समुद्र में फेंका जाने पर अति-लोभी हो, आगे जा नरक-गामीप्राणियों के (आग मे) पकने के स्थान उस्सद-नरक को देख सोचने लगा कि यह एक नगर है। उसने उसमे प्रवेश कर खुर-चक्र का दुःख भोगा। उस समय वोधि-सत्व देव-पुत्र की योनि में उस्सद-नरक में घूमते थे। उसने उन्हें देख प्रश्न करते हुए पहली गाथा कही—

> क्याहं देवामनकरं कि पायं पकतं मया, यं मे सिरसिंग श्रोहच्च चक्कं ममित सत्यके॥

[स्वामी ! मैने देवता श्रो का क्या (श्रपराध) किया १ मेरे द्वारा कौनसा पाप किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे सिर मे लगकर मेरे मस्तक पर चक्र घूमता है ! ]

यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-

श्रतिक्रमा रमणकंसदामत्त्रञ्जदूभकं, श्रह्मत्तरव्य पासादं केनट्ठेन इधागतो ॥

[तूरमण्क, सदामत्त, तूमक तथा ब्रह्मत्तर प्रासाद छोड़ कर यहाँ क्यो त्राया ?]

तब मित्तविन्दक ने तीसरी गाथा कही-

इतो बहुतरा भोगा श्रत्र सन्त्रे भविस्सरे, इति एताय सन्त्राय पस्स मं न्यसनं गतं ॥

[ इन सब प्रासादों से अधिक भोग यहाँ होंगे। इस समक के कारण

देख मै (किस) दुःख में आ पड़ा हूँ ।]

तब वोधिसत्व ने शेष गाथाये कही:-

चतुब्भि श्रद्धुष्मतामा श्रद्धका हि च सोळस, सोळसाहि च द्वत्तिस श्रित्रच्छं चक्कमासदो, इच्छाहतस्स पोसस्स चक्कं भमति मत्थके ॥

१ महासित्तविन्दक जातक (४३६)

उपरि विसाला दुष्प्रा इच्छा विसदगामिणी, येतं श्रनुशिष्मन्ति ते होन्ति चक्कश्रारिनो ।।

[चार से ग्राठ, ग्राठ से सोलह, सोलह से वित्तस की इच्छा करने के कारण यह सिर पर घूमने वाला चक्र प्राप्त हुन्ना। इच्छा (लोभ) से ताडित मनुष्य के सिर पर चक्र घूमता है।]

[ यहतृष्णा ऊपर की ग्रोर चढती जाने वाली, पूरी न हो सकनेवाली, तथा फैलती जाने वाली है। जो इस तृष्णा मे लुव्ध होते हैं, वे ही चक्रधारी होते हैं।]

मित्तविन्दक के वोलते रहते ही वह चक्र उसे मरोड कर स्वय भी लुप्त हो गया। इससे वह फिर कुछ न कह सका। देवपुत्र अपने देवस्थान को चला गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय मित्त-विन्दक बात न मानने वाला भित्तु था। देवपुत्र तो मै ही था।

#### ३७०. पलास जातक

"हंसो पलासमवच ...' वह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कासुकता के निग्रह के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कथा पञ्जासजातक में त्राएगी। उस कथा में शास्ता ने भित्तुश्रों को बुलाकर 'भित्तुश्रों, कामुकता से सशङ्कित ही रहना चाहिये। थोड़ी भी वट

<sup>ी</sup> मित्तविन्द जातक (१०४)

<sup>े</sup> पञ्जा जातक भी पाठ है, किन्तु यह पञ्जा जातक कौनसी है, निश्चित रूप से कहना कठिन है।

٠,

के वृत्त की तरह विनाश का कारण होती है। पुराने परिडतों ने भी शङ्कनीय विषयों में शङ्का की ही हैं कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करेने के समय वोधिसल स्वर्ण (वर्ण) हंस की योनि मे पैदा हुए। बड़े होने पर चित्र-कूट पर्वत पर स्वर्ण गुफा मे रह (वह) हिमालय-प्रदेश के जलाशय मे अपने से उत्पन्न धान खाकर आता। उसके आने जाने के मार्ग मे पलास का महान् वृद्ध था। वह जाता हुआ भी वहाँ विश्राम करके जाता और आता हुआ भी वहा विश्राम करके आता। उस वृद्ध पर रहने वाले देवता से उसकी मैत्री हो गई। आगे चल कर एक चिड़िया एक बट के पेड़ से पका गोदा खाकर आई और उस पलास वृद्ध पर बैठ, शाखाओं के बीच बीट कर दी। उसमें से बट का वृद्ध पैदा हो गया। वह जब चार अज्ञुल मात्र था, तब लाल लाल पत्ते होने से शोमा देता था। हंस राजा ने उसे देख वृद्ध-देवता को आमन्त्रितकर कहा—िमत्र! वह (का पौधा) जिस वृद्ध पर पैदा होता है, बढ़ने पर उसे नष्ट कर देता है। इसे बढ़ने मत दे। तेरे विमान को नष्ट कर देगा। इसे तुरन्त ही उखाड़ डाल। जो सशङ्कित बात हो, वहा शङ्का करनी चाहिए। उसने पलास-देवता से मन्त्रिणा करते हुए पहली गाथा कही—

हंसी पतासमवच नियोधो सम्म जायति, श्रद्धसिमं वे निसिन्नोव सो वे मन्मानि नेन्न्नति ॥

[हस ने पलास से कहा—िमत्र, बट पैदा हो रहा है। वह तेरी गोंड में बैठा हुआ ही तेरा प्राण ले लेगा।]

यह सुन उसका कहना श्रस्वीकार करते हुए वृद्ध-देवता ने कहा— वद्दतामेव निम्नोधो पतिट्रस्स भवामहं,

यथा पिता च माता च एवमेसो भविस्सति ॥

[यह वट वढ़े । मै इसका आधार होऊँगा । जैसे माता पिता होते हैं, (वैसा ही) इसका । (श्रौर मेरा) सम्बन्ध होगा ।]

<sup>ै</sup> इस गाथा का पहला पद शास्ता द्वारा कहा गया है।

तव हस ने तीसरी गाया कही— यं त्वं श्रद्धिसमं वड्ढेसि खीरस्टक्खं भयानकं, प्रामन्त खो तं गन्छामि बुड्डिमस्स न रूच्चित ॥

[में तुमे यह जताकर जाता हूँ कि तू जिस भयानक दुग्ध-वृद्ध (बट) को गोद में पालता है, मुभे इसका बढ़ना अञ्झा नही लगता।

यह कह हस-राज पख पसार कर चित्र-कूट पर्वत पर ही चला गया। इसके बाद फिर नहीं आया। आगे चलकर बट बढा। उसपर एक वृद्ध देवता भी रहने लगा। उसने बढते हुए पलास को तोड़ा। शाखाओं के साथ (पलास-) देवता का विमान भी गिर गया। उसने उस समय हस-राजा के बचन को याद किया कि इसी भावी-भय को देख कर हसराज कहता था। लेकिन मैने उसका कहना नहीं माना। उसने रोते-पीटते चौथी गाथा कही—

इदानि खो मं भागति महानेकनिद्रसनं, हंसस्स अनुभिन्नाय महा मे भयमागत ॥

[ अव यह मुक्ते डराता है । हंस की वात न समझने से मुक्त पर यह महानेर (पर्वत) के समान महान् आपत्ति आई । ]

बट ने बट्ते हुए सारे पलास को तोड़ ठूँठ मात्र कर दिया। देवता का सारा विमान नष्ट हो गया।

पाँचवीं गाथा श्रभिसम्बुद्ध-गाथा है—
न तस्स बुड्डि कुसलप्पसत्था
यो वड्डमानो घसते पतिट्डं,
तस्स्परोधं परिसद्धमानो
पतारयी मूलवधाय धीरो ॥

[ जो वटता हुआ उसी को खाता है जिस पर वह प्रतिष्ठित है, उसकी बढ़ती कुसल लोगों द्वारा प्रशसित नहीं है। उससे उत्पन्न हुए उपरोध की शङ्का कर धीर उसके मूल को ही नष्ट करने का प्रयत्न करे।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में पाँच सौ भित्तुओं को अर्हत्व प्राप्त हुआ। उस समय स्वर्ण-हस मैं ही था।

# पाँचवाँ परिच्छेद

# ३. अड्ढ वर्ग

#### ३७१. दीधिति जातक

"एव भूतस्स ते राजा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोसम्बी के भगड़ालुत्रों के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उनके जेतवन आकर स्मा-याचना करने के समय शास्ता ने उन्हें आमिन्त्रत कर कहा—भिन्नुआं, तुम मेरे पुत्र हो, मुँह से उत्पन्न पुत्र हो। पुत्रों को चाहिये कि पिता के दिये गये उपदेश का उलघन न करें। लेकिन तुम उपदेश के अनुसार नहीं चलते। पुराने पिएडतों ने अपने माता-पिता को मार, राज्य प्राप्त करने वाले चोरों को, जड़ल में हाथ आ जाने परभी केवल इसलिये नहीं मारा कि माता-पिता की आजा का उलहन नहीं करेंगे। यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

इस जातक की दोनों कथाये सघभेदक जातक में विस्तार है श्रायेगी। उस दीर्घायुकुमार ने जड़ल में श्रपनी गोद में पड़े वाराण्सी गंजा को वालों से पकड़ तलवार उठाई कि श्रव में श्रपने माता पिता की हत्या करने वाले के चौदह दुकड़े कल गा, लेकिन उसी ज्ञण माता-पिता द्वारा दिये गये उपदेश को याद कर सोचा कि प्राण् जाने पर भी उनकी श्राजा का उलहन नहीं कल गा। इसे केवल धमका भर दूंगा। यह सोच उसने पहली गांगा कही—

<sup>ै</sup> संघ-भेदक जातक श्रनिश्चित है।

एवं भूतस्य ते राज श्रागतस्य चसे समं, श्रात्थ नु कोचि परियायो यो तं दुक्खा पमोचये ॥

[हे राजन्! इस प्रकार मेरे वश मे आ पड़ने पर क्या कोई ऐसी बात है, जो तुमे दुःख से छुडा सके ?]

राजा ने दूसरी गाथा कही-

एवं भूतस्स मे तात श्रागतस्स वसे तव, नित्य नो कोचि परियायो यो मं दुक्खा पमोचये॥

[हे तात ! इस प्रकार तेरे वश आ पडने पर कोई ऐसी बात नहीं है, जो दु:ख से छुड़ा सके।]

तब बोधिसत्व ने शेप गाथायें कहीं :---

नान्नं सुचरितं राज नान्नं राज सुमासित, तायते मरणकाले एवमेनितरं धनं ॥ श्रक्कोच्छि सं श्रवधि मं श्रजिनि मं श्रहासि मे, ये तं उपनण्हन्ति वेरं तेसं न सम्मित ॥ श्रक्कोच्छि मं श्रवधि मं श्रजिनि मं श्रहासि मे, ये तं न उपनण्हन्ति वेरं तेसूपसम्मित ॥ न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध छुदाचनं, श्रवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

[राजन । सुचरित या सुमापित को छोड़ श्रौर कुछ इस मरने के समय रचा नहीं कर सकता, इसी प्रकार इतर घन भी (निरर्थक) है ॥१॥ 'सुके गाली दी', 'सुके मारा', 'सुके हराया', 'सुके लूट लिया', जो ऐसी वाते सोचते रहते हैं उनका वैरकभी शान्त नहीं होता ॥२॥ 'सुके गाली दी', 'सुके मारा', 'मुके हराया', सुके लूट लिया', जो ऐसी वाते नहीं सोचते, उन्हीं का वैर शान्त होता है ॥३॥ वैर, वैर से कभी शान्त नहीं होता, श्रवैर से ही वैर शान्त होता है —यही ससार का सनातन नियम है ॥४॥ ]

यह कह वोधिसत्व ने उसके हाथ में तलवार देते हुए कहा—महा-राज! मैं तुम से द्वेप नहीं करता हूँ । तुम मुक्ते मार डालो । राजा ने भी शपथ की—मै तुम से द्वेप नहीं करता हूँ । उसके साथ नगर जा उसने श्रमा-त्यों को दिखाकर कहा—भरों ! यह कोशल-नरेश का पुत्र दीर्घायुक्तमार है । इसने सुक्ते जीवन दान दिया है। मैं इसका कुछ बदला नहीं दे सकता। उसने उसे अपनी लड़की दे, पिता के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। तबसे दोनों परस्पर मेल से राज्य करने लगे।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का में बैठाया। उस समय मातापिता महाराज-कुल थे। दीर्घायु कुमार तो मैं ही था।

# ३७२. मिगपोतक जातक

"त्रगारा पच्चुपेतस्स , "यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय । एक वृद्ध के बारे में कही—

## क. वर्तमान कथा

उसने एक लड़के को प्रव्रजित किया। श्रामणेर उसकी श्रव्छी तरह सेवा करते रह कर, रोगी हो मर गया। उसके मरने से बुद्ध शोकाभिभूत हो बड़े जोर से रोता-चिल्लाता फिरता था। भिन्नुश्रों ने सममाने में श्रसमर्थ हो धर्मसमा में बातचीत चलाई—श्रायुष्मानो। श्रमुक बृद्ध श्रामणेर के मरण से रोता-पीटता फिरता है। यह मरणानुस्मृति-भावना से बाहर होगा। शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्नुश्रो, यहाँ वैठे क्या वातचीत कर रहे हो !

"श्रमुक वातचीत।"

'न केवल श्रमी, पहले भी यह इसके मरने पर रोता-पीटता फिरता था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्य ने शक़त्व (लाभ) किया । उसी समय काशी राष्ट्र निवासी किसी एक श्रादमी ने हिमालय मे जा ऋषि-प्रब्रज्या ली। वह फल-मूल खाकर रहता था। एक दिन उसने जंगल में एक मृगी का बच्चा देखा, जिसकी मा मर गई थी। वह उसे आश्रम में ले आया और चारा खिलाकर पालपोस लिया। मृगी का बचा बड़े होने पर बड़ा सुन्दर लगने लगा। तपस्वी उसे अपने पुत्र की तरह रखता था। एक दिन मृगी का बच्चा बहुत अधिक तृण खाकर अजीर्ण से मर गया। तपस्वी 'मेरा पुत्र मर गया' कहता हुआ रोता-पीटता फिरने लगा। तब देवराज शक्र ने लोक का विचार करते हुए उस तपस्वी को देखा। उसने उसके मन में सवेग पैदा करने के लिये आकर आकाश में खड़े हो पहली गाथा कही—

> श्रगारा पच्चुपेतस्स श्रनागारस्स वे सतो, समग्रस्स न तं साधु वं पेतमनुसोचिस ॥

' [तू घर से वेघर हुआ है, अनगारिक है, अमण है, तेरे लिये यह अच्छा नहीं कि तू किसी के मरने पर चिन्तित हो ।]

इसे सुन तपस्वी ने दूसरी गाथा कही — संवासेन हवे सक मनुस्यस्य मिगस्स वा,

हदये जायते पेमं न तं सक्का श्रसोचित्ं॥

[ हे शक ! साथ रहने से चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, हृदय मे प्रेम पैदा हो जाता है । यह सम्भव नहीं कि मैं उसके लिये चिन्तित न होऊँ । ]

तव शक ने दो गाथायें कही-

मतं मरिस्सं रोदिन्त ये रुदिन्त लपन्ति च, तस्मा व्वं इसि मारोदि रोदितं मोघमाहु सन्तो ॥ रोदितेन हवे बह्ये मतो पेतो समुट्ठहे, सन्त्रे सङ्गम रोदाम अन्त्रमञ्जस्य जातके ॥

[ वे मरो और मरने वाला को रोते हैं, जो रोते हैं और प्रलाप करते हैं। इसलिये हे ऋषि त् मत रो। सन्त पुष्प रोने को वेकार कहते हैं।।।। हे ब्रह्म ! यदि रोने से मरा प्रेत उठ जाये, तो हम सब एक दूसरे के रिशतेदार इकट्टें होकर रोये।।।।]

इस प्रकार शक के कहते-कहते तपस्वी ने यह समभ कि रोना वेकार है, शक की स्तुति करते हुए तीन गायाये कही:—

> श्रादित्तं वत मंसन्त घतसित्तं व पावकं, वारिना विय श्रोसिन्वं सन्दं निब्बापये दुरं ॥१॥

श्रब्बूळहं वत में सल्ल यमासि हदयिनिस्ततं, यो में सोकपरेतस्स पुत्तसोकं श्रपानुदि ॥२॥ सोहं श्रब्बूळहसल्लोस्मि वीतसोको श्रनाविलो, न सोचामि न रोदामि तव सुत्वान वासव ॥३॥

[ घी पड़ी हुई आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दु:ल को पानी से अप्रि शान्त कर देने की तरह शान्त कर है।।।। मेरे हृदय में लगे हुए शोक शल्य को निकाल दिया, जो यह मुक्त शोकातुर का पुत्र-शोक दूर कर दिया ।।।। हे इन्द्र तेरी बात सुन कर मै शोक-रहित हो गया हूँ। चञ्चलता-रहित हो गया हूँ, शल्य-रहित हो गया हूँ। अब मै न चिन्ता करता हूँ, न रोता हूं।।।।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय

तपस्वी बूढा था। शक्र तो मैं ही था।

# ३७३. मूसिक जातक

"कुहि गता कत्थ गता..." यह शास्ता ने वेळुवन मे विहार करते समय श्रजात-शत्रु के बारे मे कही।

# क वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त श्रुस जातक भे विस्तार पूर्वक आ ही गई है। इस कथा में भी राजा को जरा देर पुत्र के साथ खेल, फिर जरा देर धर्म सुनते देख और यह जान कि इसी पुत्र के कारण राजा पर आपित आयगी शास्ता ने राजा को कहा—महाराज । पुराने राजाओं ने सन्देह करने की जगह

<sup>े</sup> थुस जातक (३३८)

पर सन्देह कर, हमारा पुत्र हमारे चितारोहण के वाद राज्य करे, सोच उसे एक ग्रोर कर दिया है।

यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व तत्त्विशला मे ब्राह्मण्-कुल मे पैदा हो प्रसिद्ध ग्राचार्थ्य हुए । उसके पास वाराण्सी राजा के यव नामके पुत्र ने सव विद्याये सीखीं । ग्राभ्यास कर चुकने पर, जाने की इच्छा में उसने ग्राज्ञा मागी । ग्राचार्थ्य ने ग्रद्ध विद्या से जाना कि इसे अपने पुत्र से खतरा होगा। सोचा—इसका खतरा दूर कलेंगा। ग्राचार्थ्य एक उपमा सोचने लगे।

उस समय श्राचार्यं के पास एक घोड़ा था। उसके पाँव मे जखम होगया। उसके जखम की हिफाजत के लिए उसे घर मे ही रखा था। वही पास में एक जलाशय भी था। एक चूहिया घर से निकल कर उसके पाँव के जखम को खाती। घोड़ा उसे हटा न सकता।

एक दिन जब वह वेदना नहीं सह सका तो जखम खाने के लिये आई चूहिया को उसने पाँव से मार जलाशय मे गिरा दिया। घोड़े का साईस चूहिया को न देख, बोला—श्रौर-दिन चूहिया ग्राकर जखम खाती थी, श्रव नहीं दिखाई देती। कहाँ गई ?

बोधिसत्व ने उस वात को प्रत्यच्च देख सोचा—दूसरे नहीं जानते कि चूहिया कहाँ गई, इसीलिये पूछते हैं कि वह कहाँ गई ? में ही जानता हूं कि चूहिया को मारकर जलाशय में फेंक दिया गया है। उसने इसी वारे में पहली गाथा बनाकर राजकुमार को दी।

एक दूसरी उपमा खोजते हुए उसने उसी घोड़े को देखा कि उसका जख्म श्रन्छा होगया है श्रीर वह निकल कर एक जी के खेत में जी खाने जाकर खेत की बाड़ में से मुँह डाल रहा है। उसने उसी उपमा को ले दूसरी गाया बना, उसे दी।

तीसरी गाथा उसने अपनी हो स्क से बनाई और वह भी उसे देकर कहा—तात! राज्य पर प्रतिष्ठित होकर शाम को स्नान-पुष्करिणी पर जाते समय अन्तिम सीढ़ी तक पहली गाया का पाठ करते हुए जाना, अपने रहने के महल मे प्रविष्ट होते समय सीढियों के नीचे तक दूसरी गाया का पाठ करते हुए जाना और सीढियों के सिरे तक तीसरी गाया का पाठ करते हुए। यह कह विदा किया।

वह कुमार जाकर उपराज वना और पिता के मरने पर राज्य करने लगा। उसको एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सोलह वर्ष की आयु होने पर राज्य-लोभ के वशी-भूत हो सोचा—पिता को मार्तगा। तव उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा—मेरा पिता तरुण है। मैं इसके चितारोहण समय की प्रतीचा करता हुआ बूढ़ा हो जाऊँगा। जराजीर्ण होने पर उस समय राज्य मिला भी तो उससे क्या प्रयोजन ?

वे बोले—देव ! प्रत्यन्त-जनपद में जाकर विद्रोह नहीं कर सकते! श्रपने पिता को किसी न किसी उपाय से मारकर राज्य ले।

उसने 'श्रच्छा' कहा श्रौर महल के श्रन्टर ही जहा राजा की शाम को स्नान करने की पुष्करिणी थी। वहाँ समीप ही जाकर तलवार लेकर खड़ा हो गया कि यहाँ मारूँ गा। राजा ने शाम को मूसिका नाम की दासी को मेजा—जा पुष्करिणी की सफाई करके श्रा, नहाऊँगा। उसने जाकर पुष्करिणी की सफाई करते समय कुमार को देखा। कुमार को डर हुश्रा कि उसकी करत्त कही प्रकट न हो जाय। इसलिये उसने उसके दो दुकड़े कर उसे पुष्करिणी मे गिरा दिया। राजा नहाने गया। श्रादमी कहने लगे—श्राज भी मूसिका दासी लौटी नही, कहाँ गई, किघर गई ? राजा पहली गाया कहता हुश्रा पुष्करिणी के किनारे पहुँचा:—

> कुहिं गता कत्थ गता इति बाजपती जनो, श्रहमेव एको जानामि उदपाने मुसिका हता॥

[ जनता प्रलाप करती है कि मूसिका कहाँ गई, किधर गई १ में ही श्रकेला जानता हूं कि मूसिका मरकर जलाशय में पड़ी है।]

कुमार ने समका कि मेरी करनी पिता पर प्रकट हो गई। वह हर कर भाग गया और यह बात सेवका को कही। उन्होंने सात आठ दिन के बाद उसे फिर कहा—देव! यदि राजा जान जाता, तो चुप न रहता। अन्दान से ही उसने वैसा कह दिया होगा। उसे मारे। वह फिर एक दिन हाप मे तलवार ले सीढियों के नीचे खड़ा हुन्ना ग्रीर राजा के ग्राने के समय इधर-उधर प्रहार करने का ग्रवसर देखने लगा। राजा दूसरी गाथा का पाठ करता हुन्ना न्नाया—

> यन्चेतं इतिचितिव गद्रभोव निवत्तसि, उद्पाने मूसिकं हन्त्वा यवं मक्खितुसिच्छसि ॥

[ यह जो त् गधे की तरह इधर उधर (देखता हुआ) खडा है। ( इस से मालूम होता है) जलाशय में मूसिका को मार कर अब यब ( जौ ) को खाना चाहता है।]

कुमार ने समका—मुक्ते पिता ने देख लिया है। वह डर के मारे भाग गया। फिर ग्राधे महीना पर 'राजा को लाठी की मार से मारूँ गा' सोच एक लम्बी लाठी ले उसके सहारे खड़ा हुग्रा। राजा तीसरी गाथा कहता हुग्रा सीढियों पर चढा—

> दहरो चित दुम्मेध पठमुणक्तितो सुसू, दीवन्चेतं समासज्ज न ते दस्सामि जीवितं ॥

[ प्रथम उत्पत्ति के दिन से ही त् लड़का है, मूर्ख है श्रीर याल है। लम्बी (लाठो) लेकर खड़ा है। अब मै तुके जीता नहीं छोड़ूँगा।]

उस दिन वह भाग न सका और जाकर राजा के पाँव पर गिर पड़ा— देव ! सुक्ते जीवन दान दें। राजा ने उसे धमका, जजीर से वधवा वन्धनागार ने डलवा दिया। फिर श्वेत-छत्र के नीचे ग्रलकृत राजासन पर वैठ सोचा— हमारे ग्राचार्य ने, चारा दिशाओं में प्रसिद्ध ब्राह्मण ने मेरे लिये यह खतरा देख कर ही ये गाथाये कहीं (होंगी)। उसने प्रसन्न हो प्रीति-वाक्य कहते हुये शेष गाथाये कहीं—

> नान्ति विक्खभवनेन नात्र पुत्ति सिरोनवा, पुत्तेन हि पत्यियतो सिलोके हि पमोचितो ॥ सन्दं सुतमधीयेथ ही नमुक्कुट्टमिन्ममं, सन्यस्स प्रत्यं जानेय्य न च सन्दं पयोजये, होति तादिसको कालो यत्य प्रत्यावहं सुतं॥

[न तो मै विमान (मे वैठा होने) से वचा हूँ और न श्रद्धसदश पुत्र द्वारा ही वचाया गया हूँ। पुत्र द्वारा ही सुक्त पर श्राक्रमण हुश्रा। श्लोकों द्वारा रचा हुई ॥१॥

हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ठ सभी विद्यात्रों को सीखे, सभी के त्रर्थ को जाने, किन्तु सभी का प्रयोग न करे। ऐसा समय त्राता है जहाँ श्रुत ( ज्ञान ) से काम होता है ॥२॥ ]

श्रागे चलकर राजा के मरने पर कुमार राज्य पर प्रतिष्ठित हुन्ना। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय चारों दिशास्त्रों मे प्रसिद्ध स्नाचार्य्य मै ही था।

#### ३७४. चुल्लघनुग्गह जातक

'सब्ब भएड. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पूर्व-भार्या की त्रासक्ति के बारे मे कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस मित्तु के यह कहने पर कि भन्ते पूर्व-भार्था उसे उद्विग्न करती है, शास्ता ने भित्तु । यह स्त्री केवल अभी तेरी अनर्थ-कारिणी नहीं है, इसके कारण पहले भी तू तलवार से काटा गया है कह भित्तुओं के प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिस्त शक हुये। उस समय एक ब्राह्मण्-तरुण तक्षिण्ता में सभी शिल्प सीप धनुष-विद्या में पूर्णाता प्राप्त कर चुल्ल-धनुग्गह-पिएडत कहलाया। उसके ग्राचार्य ने यह देख कि यह मेरे जैसे ही शिल्प जान गया है, उसे ग्रपनी लड़की है टी। वह उसे ले वाराणासी आने के लिये रास्ते पर निकला। मार्ग में एक प्रदेश था, जिसे एक हाथी ने ( ब्रादिमियों से ) शून्य कर दिया था। कोई भी वहाँ जाने का साहस न करता था। चुल्ल-धनुग्गह-पिएटत ब्रादिमियों के मना करते रहने पर भी भार्था को ले जगल की ब्रोर वढा।

जगल के बीच पहुँचने पर हाथी ने उस पर श्राक्रमण किया । उमने हाथी के सिर मे तीर मारा । तीर उसे बीव कर पिछली श्रीर से निकल गया । हाथी वहीं गिर पड़ा । घनुगाह-पिडित उस स्थान को निष्करण्यक बना श्रागे दूसरे जंगल में श्रुमा । वहां भी पचास चोर वट-मारी करते थे । श्रादिमियों ने रोका । तो भी वह उधर बढ़ा । चोर मृगों को मार, रास्ते पर वैठे उनका माँस पकाकर खा रहे थे । सजी सजाई स्त्री के साथ उसे श्राते देख चोरो ने सोचा—इसे पकड़े । चोरों का सरदार पुरुप-लच्चण (विद्याम) छुशल था । उसने उसे देख श्रीर यह जान कि यह उत्तम-पुरुप है किसी एक को भी उटने नहीं दिया । धनुगाह-पिडित ने श्रुपनी भार्या को मेजा—जा 'हमें भी एक कवाव दो' कह कर एक कवाव ले श्रा।

उसने जाकर कहा—एक माँस की सलाई दे दो । चोरो के सरदार ने 'यह बिंदिया ख्रादमी है' सोच माँस सलाई दिलाई। चोरो ने 'पकी मास-सलाई हम खा चुके' कह कच्ची माँस-सलाई दे दी। धनुगाह के मन मे मान पैदा हुद्या। वह यह सोच कि सुके कच्चा माँस देते हैं, चोरो पर कुद्र हुद्या। चोर भी उठ खड़े हुए—क्या यही एक पुरुष है, हम खियाँ हैं!

धनुगाह ने उनचास तीरों से उनचास जनों को गींध कर गिरा दिया। चारों के सरदार को गींधने को तीर नहीं रहा। उसके तरकश में पूरे पचास ही तीर थे। एक तीर से हाथी को गींधा। उनचास तीरों से चारों को गींब, चारों के सग्दार को गिरा, उसकी छाती पर गैठ सांचा—इसका सिर काह गा। उसने भार्यों से तलवार मगाई। उसने उसी जगा चारों के सरदार के प्रति ग्रांसक हो स्वामी के ताथ में म्यान श्रीर चोर के हाथ में दस्ता दे दिया। चीर ने दस्ता पकड़, तलवार निकाल, धनुगाह का सिर काट दिया।

उसने उसे मार, स्त्री को ले नाते समय उसने नाति-गोत्र पृद्धा। वह बोली—मैं तत्त्रिशला के प्रसिद्ध ग्राचार्य्य की लढ़की हूं।

'इसे तू कैसे मिली ?"

''मेरे पिता ने इस पर प्रसन्न हो कि इसने भी उसके सहश शिल्प सीख लिया है, सुके इसे दे दिया। श्रीर मैने तुक पर श्रासक्त हो श्रपने कुल-प्राप्त स्वामी को मरवा दिया।"

चोरो के सरदार ने सोचा—इसने अपने कुल-प्राप्त स्वामी को मरवा दिया। किसी दूसरे को देख मुभसे भी यही वर्ताव करेगी। इसे छोडना चाहिए। रास्ते म एक छोटी नदी देखी जिसका पाट चौडा था और जो उस समय पानी से लवालव थी। वह बोला—भद्रे। इस नदी के मगर-मच्छ भयानक हैं। क्या करें?

"स्वामी ! तुम मेरी चादर मे गहनों की गठरी बाँध दूसरी श्रोर ले जाश्रो । फिर दूसरी वार श्राकर मुक्ते ले जाना ।"

उसने 'श्रन्छा' कहा श्रौर सारे गहनो की गठरी ले, नदी मे उतर, तैर कर, पार कर, दूसरे किनारे पर पहुँच, उसे छोड चला गया । उसने देखा तो बोली 'स्वामी ! क्या मुक्ते छोड कर जा रहे हो ! ऐसा क्यों करते हो । श्राश्रो मुक्ते भी लेकर जाश्रो।''

इस प्रकार उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही-

सन्दं भग्दं समादाय पारं तिग्णोसि बाह्मण, पच्चागच्छ लहुं खिप्प मस्पितारेहिदानितो ॥

[ब्राह्मण ! मव सामान लेकर अव तूपार होगया है। अव तू शीष्ठ लौट कर मुक्ते भी जल्दी पार उतार ।]

चार ने यह सुन दूसरे किनारे पर खड़े ही खड़े दूसरी गाथा कही:-

श्रसन्थुतं मं चिरसंथुतेन निमीसि भोति श्रधुवं धुवेन, सयापि भोति निमिनेय्य श्रब्जं इतो श्रहं दूरतर गमिस्सं ॥

[ त्रापने चिरकाल से ससर्ग किये हुए, श्रुव-स्वामी को छोड़कर मुक्ते जिसका पूर्व ससर्ग नहीं था, श्रौर जो श्रश्रुव था श्रपनाया । श्रव श्राप मुक्त में भी किसी दूसरे को वदल सकतीं हैं। इस लिए मैं यहाँ से भी श्रौर दूर जाता हूं।]

चोर 'तू ठहर, मैं यहाँ से भी और दूर जाता हूँ' कह उसके विलाप करते रहते ही गहनों की गठरी ले भाग गया। तब वह मूर्खा इच्छा-बाहुल्यता के कारण इस प्रकार की विपत्ति में पड, अनाथ हो, पास ही एळगज (१) की भाडी मे वैठ रोने लगी।

उस समय शक ने दुनियाँ की श्रोर देखते हुए उसकी श्रोर देखा, जो इच्छा-बाहुल्य होने के कारण दुःख-प्राप्त थी श्रीर जिसे उसके स्वामी तथा चोर ने छोड़ दिया था। शक ने उसे रोते देख सोचा—इसकी गर्हा कर तथा इसे लिजत कर श्राता हूँ। उसने मातिल श्रीर पञ्चिशिख को साथ लिया, श्रीर नदी किन्नारे खड़े हो मातिल को कहा—तू मच्छ वन, पञ्च-शिख को कहा—तू पची बन। मै गीदड होकर मुँह मे माँस का दुकड़ा ले इसके सामने जाऊँगा। तू मेरे वहाँ पहुँचने पर पानी मे से उछल मेरे सामने गिरना। मै मुँह मे लिए हुए माँस के दुकड़े को छोड मछली पकड़ने के लिए लपकूँगा। उस समय पञ्चशिख तू उस मास के दुकड़े को ले श्राकाश में उड़ जाना। उसने मातिल को श्राजा दी—तू पानी मे उतर।

''देव! श्रच्छा।"

मातलि मच्छ हो गया । पञ्चशिख पची हुस्रा ।

शक गीदड़ वन, मास का दुकड़ा मुँह में ले, उसके सामने श्राया। मन्छ पानी में से उछल गीदड़ के सामने गिरा। वह मुँह में के मास के दुकड़े को छोड़ मन्छ के लिए लपका। मन्छ उछल कर पानी में गिरा। पत्ती मास का दुकड़ा ले श्राकाश में उड़ गया। गीदड़ को दोनों में से एक भी नहीं मिला—वह एळगज (१) की माड़ी की श्रोर देखते हुए दु:खित मन हो वैठा।

उसने उसे देख, 'यह इच्छा-वाहुत्य होने के कारण न मास पा सका, न मछली' सोच घड़ा फूटने की तरह की महान् इंसी हॅसी । उसे सुन गीदड़ ने तीसरी गाथा कही—

> कायं एळगळागुम्बे करोति श्रष्टहासियं, निषध नचं वा गीतं वा ताळं वा सुसमाहितं, श्रनम्हिकाले सुस्सोणि किन्नु जग्वसि सोभने॥

[ एळगज भाड़ी में वैठी हुई हॅसने वाली यह कौन है ? न यहाँ नाचना हे, न गाना है, न ताल देना है । हे सुन्दरी ! हे सुश्रोणी ! तू रोने के साथ किस लिये हॅसी ? ]

यह सुन उसने चौथी गाथा कही-

सिगाल बाल दुम्मेध श्रप्पपन्नोसि जम्बुक, जिनो मच्छञ्ज पेसिञ्ज कपणो विय कायसि ॥

[ हे श्रगाल । हे जम्बुक । तू मूर्ख है, दुबुद्धि हे, प्रचारहित है । मन्डु श्रौर मास-पेशी दोनों से रहित होकर कृपण की तरह चिन्ता करता है । ]

तव गीदड ने पाचवीं गाथा कही -

सुदस्सं वज्जं श्रब्जेसं श्रत्तनोपन दु इसं, जिना पतिञ्च जारञ्च मन्पि त्वब्जेव कायसि ॥

[ दूसरो का छिद्र देखना ग्रासान है, श्रपना छिद्र देखना कठिन। तूभी ग्रपने पित श्रीर श्रपने जार से विहीन होकर मेरी ही तरह चिन्तित होती है।]

> उसने उसका कहना सुन गाथा कही— एवमेतं मिगराज यथा भासीस जम्बुक, सा नूनाहं इतो गन्त्वा भत्तु हेस्सं वसानुगा॥

[ हे मृगराज ! हे जम्बुक ! जैसा तू कहता है, वैसा ही है । अब मै यहाँ से जाकर स्वामी की वशवर्तिनी बन्गी । ]

उस अनाचारिणी, दुराचारिणी का कहना सुन देव-राज शक ने अन्तिम गाथा कही—

> यो हरे मित्तकं थालं कंसथालिम सो हरे, कतंयेव तया पार्व पुनपेवं करिस्सिस ॥

[ जो मिट्टी की थाली चुराता है, वह काँसे की थाली भी चुराता है। तूने पाप किया है, श्रौर फिर भी तू करेगी।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त मे उद्दिम-चित्त भित्तु स्रोतापित-फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय धनुगाह उद्दिम-चित्त भित्तु था। वह स्त्री पूर्व-भार्या। देव-राज शक्त तो में ही था।

# ३७५. कपोत जातक

"इदानि खोन्ह.. " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी भिन्नु के वारे में कही—

## क. वर्तमान कथा

लोभी-कया ग्रनेक प्रकार से त्रा ही गई है। शास्ता ने उस भित्तु को 'भित्तु, क्या तृ सचमुच लोभी है ११ पूछ, उसके 'भन्ते । हाँ कहने पर 'भित्तु । न केवल ग्रभी त् लोभी है, पहले भी लोभी ही रहा है, श्रौर लोभ के ही कारण जान गॅवाई है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व कबूतर की योनि में पैदा हो, वाराणसी सेठ की रसोई में, पिजरे में रहता था। मत्स्य-मास लोभी एक कौवा उसके साथ मैत्री कर वहाँ ही रहने लगा।

एक दिन बहुत सा मत्स्य-मास देख उसे खाने की इच्छा से वह बुड़-बुड़ाता हुआ पिजरे में ही पड़ा रहा । जब कब्तर ने उसे बुलाया कि मित्र चल चुगने चलें, तो बोला तू जा मुक्ते अजीर्ण हुआ है । उसके चले जाने पर 'मेरा शत्रु-कएटक चला गया है। अब मै यथा-रुचि मत्स्य-मास खाऊँगा' सोच पहली गाथा कही—

> इदानि खोग्हि सुखितो श्ररोगो निक्कंटको निप्पतितो कपोतो, कारामि दानि हदयस्य तुटिंठ तथा हिमं मंस साकं वलेति ॥

[ अय मैं सुली ह, निरोग हूं, और निष्कटक हूं, क्योंकि कबूतर चला गया है। अब मैं हृदय को सन्तुष्ट करूँ गा, मेरे लिए मास शाक का ऐसा ही आकर्षण है।] जिस समयं रसोइया मत्स्य मांस पका, रसोई-घर से निकल शारीर से पसीना वहा रहा था, वह पिजरे से निकला और देगनी पर वैठ 'किरी किरी' आवाज की। रसोइये ने जल्दी से आकर कौवे को पकड़ उसके सव पर नोच डाले। और कच्चे अदरक को सरसों के साथ पीस तथा उसमें लहसुन और सड़ा हुआ मठा मिला मारे शारीर मे माख दिया। फिर एक लकड़ी के दुकड़े को रगड़ उसमें छेद कर स्त से उसकी गरदन में बाँघा। और पिंजरे मे ही डाल कर चला गया।

कवूतर ने श्राकर उसे देख 'यह कौन वगुला है जो मेरे मित्र के पिजरे मे श्राकर लेटा है। वह तो वडा प्रचण्ड है। श्राकर इसे मार डाल भी सकता है' कह हॅसी करते हुए दूसरी गाया कही।

काय बलाका सिखिनी चोरी लंघि पितामहा, श्रोरं बलाके श्रागच्छ चण्डो मे वायसो सखा

[यह कौन वगुली है जिसके सिर पर शिखा है, जो चोर है, श्रौर जो वादल की पोती है। हे वगुली, इघर त्रा मेरा मित्र कौवा प्रचयड है।]

यह सुन कौवे ने तीसरी गाथा कही।

श्रलं हिते जिन्नताय ममं दिस्वान येदिसं, विलूनं सूद्युत्तेन पिट्ठमहेन मिन्लमं ।

[ मुक्ते इस हालत में देख कर मज़ाक मत कर, मैं रसोइये द्वारा नोच हाळा गया हुन्ना हू न्नौर पिसे हुए (न्नादरक न्नादि) से पीत डाला गया हूँ । ] उसने हॅसी मज़ाक करते हुए चौथी गाया कही।

> सुन्हातो सुविक्तिचोसि श्रव्नपाग्णेन तिप्पतो, कच्छे च ते वेलुरियो श्रगमानुकजंगर्न ।

[ अच्छी तरह नहाया हुआ है, अच्छी तरह (चन्दनादि का) लेप किया हुआ है, अन्न पान से सन्तुष्ट है, और तेरे गले में विल्लीर है, क्या त् क-जंगल (वाराण्सी को !) गया है 1]

तत्र कौवे ने पाँचवीं गाथा कही-

मा ते मित्तो श्रमित्तो वा श्रगमाति कर्जगर्ल, पिन्हानि तत्य लायित्वा कर्ण्डे वन्धन्ति वदृनं । [तेरा मित्र या शत्रु कोई भी क-जगल न जाय। वहाँ पर नोच कर गले में लकड़ी वाँघ देते हैं।]

यह सुन कबूतर ने श्रन्तिम गाथा कही-

पुन पापजसि सम्मसीलं हि तव सादिसं,

नहि मानुसका भोगा सुभु जा होन्ति पिन्लना।

[मित्र तू फिर भी ऐसा ही करेगा। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, पत्ती के लिए मनुष्यों के भोजन सुभोज्य नहीं होते।]

इस प्रकार उसे उपदेश दे, वहाँ न रह, पख फैला श्रन्यत्र ही चला गया। कौवा भी वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में लोभी भिद्ध अनागामी फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कौवा लोभी भिद्ध था। कबूतर तो मैं ही था।

# छठा परिच्छेद

# १. अवारिय वर्ग

#### ३७६. श्रवारिय जातक

"मास्सु कुष्भि भूमिपति " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक घाटवाल के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह मूर्ख था ग्रजानी—न बुद्ध ग्रादि के, न श्रीरों के ही गुणों को पहचानता था, प्रचएड, कठोर, दुस्साहसी। एक जानपट भिन्नु ने बुद्द-दर्शन करने की इच्छा से शाम को श्रिचर-वती के घाट पर पहुँच उसे कहा— उपासक। मुक्ते नौका दे, पार जाऊँगा।

'भन्ते श्रिय ग्रासमय है, यहीं किसी जगह रहे।" ''उपासको यहाँ कहाँ रहूँगा, मुक्ते लेकर चल।"

उसने क्रोधित हो कहा—श्रा रे, श्रमण ले चल्; श्रौर रथविर को नौका पर चढा, सीधे न जा, नौका को नीचे की श्रोर ले जा, (नौका को) हिला-इला, उसका पात्र चीवर भिगो दिया। (इस प्रकार) उसे कप्ट दे, किनारे पर पहुँचा, श्रन्थेरा होने पर उतारा। वह विहार पहुँचा। उस दिन बुद्ध की सेवा में जाने का श्रवमर न पा वह दूसरे दिन शास्ता के पास गया श्रौर प्रणाम करके एक श्रोर वैठा। शास्ता ने कुशल-समाचार के वाद पूछा—

''कव ग्राया है ?''

'भन्ते । कल ।"

'तो बुढ़ की सेवा में ग्राज कैमे ग्राया है ?"

उसने वह हाल कहा। शास्ता ने सुन 'भिन्तु! न केवल अभी वह प्रचएड तथा कटोर है, पहले भी ऐसा ही रहा है। इस समय उसने तुमे कष्ट दिया है, पहले भी पिएडतों को कष्ट दिया है कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हो, बड़े होने पर तक्षिला में सब विद्यायें सीख, ऋिप-प्रब्रज्या लें, चिरकाल तक हिमालय में फल-मूल खाते रह कर, निमक-खटाई खाने के लिये वाराण्सी आ, राजोद्यान में ठहर, अगले दिन मिद्या के लिये निकला। उसे राजाइन में आया देख, राजा ने उसकी चर्या पर प्रसन्न हो, अन्तःपुर में ला, भोजन कराया और वचन लें राजोद्यान में बसाया। राजा प्रतिदिन सेवा में जाता था। वोधिसत्व उसे 'महाराज! राजा को चार अगतियगामी-धमों में न पड़, अप्रमादी हो, चमा, मैत्री तथा दया के साथ धर्मानुसार राज्य करना चाहियें कह प्रतिदिन उपदेश देते हुए दो गाथाये कहते थे—

मास्सु कुरिक मूमि-पति मास्सु कुरिक रथेसभ, कुद्धं श्रप्पटिकुरुक्तन्तो राजा रट्ठस्स पूजितो ॥ गामे वा यदि वा रश्त्रे निन्ने वा यदि वा थले, सन्बाथमनुसासामि मास्सु कुरुक्त रथेसभ ॥

[ हे भूमिपति कोध मत कर । हे रथेसम ! कोध मत कर । क्रुद्ध के प्रति भी कोधी न होने वाला राजा राष्ट्र मे पूजित होता है ॥ मै गाँव, जगल, निम्न-स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कही भी रहता हूँ, यही अनुशासना करता हूँ कि हे रथेसम ! क्रोध न करे ॥ ]

इस प्रकार वोधिसत्व ने जब-जब राजा श्राया उस-उस दिन ये गाथायें कही। राजा ने प्रसन्न हो वोधिसत्व को लाख की श्रामदनी का एक गाँव दिया। वोधिसत्व ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बारह वर्ष तक वहाँ रहते हुए वोधिसत्व ने सोन्वा—दीर्घकाल तक (एक जगह) रहा। जन-पद में घूम कर श्राता हूं। उसने राजा को सूचना न दे उद्यान-पाल को बुलाकर कहा—तात! मैं जनपद-चारिका के लिये उत्सुक हूं। घूम कर श्राजंगा। त्राजा को कहना। वह चलकर गङ्गा के घाट पर पहुँचा। वहाँ श्रवारिय-

पिता नाम का नाविक था। वह मूर्ख न गुणवानों के गुण पहचानता था श्रीर न ही अपना आमदनी का उपाय जानता था। वह गङ्गा पार जाने की इच्छा करने वालों को पहले गङ्गा-पार उतार देता और तब उतराई माँगता। उतराई न देने वालों के साथ भगड़ते हुए उसे लाम तो कम होता अधिक तो गाली और प्रहार ही मिलते। इस प्रकार के अन्धे-मूर्ख के बारे मे शास्ता ने बुद्द होकर तीसरी गाथा कही—

श्रवारिय पिता नाम श्रहू गङ्गाय नाविको, पुक्वे जनं तारियत्वा पच्छा याचित वेतनं, तेनस्स भण्डं होति न च भोगेहि वड्डित ॥

[गङ्गा पर त्रवारिय-पिता नाम का नाविक था, जो पहले लोगों को पार उतार कर पीछे उतराई माँगता था। उससे उसका क्रगड़ा ही होता था, भोगो मे बृद्धि नही।।]

बोधिसत्व ने उस नाविक के पास जाकर कहा— ''श्रायुष्मान । सुके पार ले चल।''

यह सुन वह बोला :--

''श्रमण ! क्या सुक्ते उतराई देगा १''

''त्रायुष्मान ! मै भोगो मे वृद्धि, त्र्या की वृद्धि तथा धर्म की वृद्धि का उपाय कहूंगा।''

नाविक ने सोचा, यह मुक्ते निश्चय से कुछ देगा। पार पहुँचा कर बोला:—

"मुके नौका की उतराई दो।"

'त्राच्छा, त्रायुष्मान' कह वोधिसत्व ने उसे भोगों में वृद्धि का उपाय कहते हुए पहली गाया कही—

> श्रतिराणञ्ञेव याचस्मु श्रपारं तात नाविक, श्रञ्ञो हि तिराणस्य मनो श्रञ्ञो होति तरेसिनो ॥

[तात नाविक ! पार जाने से पहले इस पार ही उतराई मागा कर । पार जाने की इच्छा वाले का मन दूसरा होता है, श्रौर जो पार पहुँच गया उसका मन दूसरा ।]

यह सुन नाविक ने सोचा—यह तो उपदेश हुआ, अव यह मुक्ते कुछ देगा। वोधिसत्व ने 'आयुष्मान। यह तो भोगों की वृद्धि का उपाय हुआ, अब अर्थ की वृद्धि तथा धर्म की वृद्धि का उपाय सुन' कह उसे उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

गामे वा यदि वा रन्ने निन्ने वा यदि वा थले, सव्यत्थमनुसासामि मास्सु कुलिमत्थ नाविक ॥

[गाँव में, ग्रारएय मे, निम्न-स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कही भी रहता हूं यही श्रनुशासन करता हूं। नाविक! कोध न कर।]

त्रर्थ-धर्म वृद्धि के लिये यह गाथा कह कर कहा—यह तेरी ऋर्थ-धर्म-वृद्धि के लिये हुई । उस दुष्ट-पुरुष ने इसे कुछ नहीं समका । बोला—

"श्रमण् । तूने मुक्ते यही नौका की उतराई दी है ?" "श्रायुष्मान् । हाँ।"

"मुक्ते इससे प्रयोजन नहीं । श्रीर दे ।" श्रायुष्मान् । मेरे पास यह छोड़ श्रीर कुछ नहीं ।

"तव तू क्यों नौका पर चढा १" कह तपस्वी को गङ्गा के किनारे पर गिरा, छाती पर वैठ उसका मूँह पीट दिया।

शास्ता ने 'भिन्नुत्रो जो उपदेश देकर तपस्वी ने राजा से गाव पाया, वही उपदेश अन्धे मूर्ख नाविक को देकर मुँह पर चोट खाई । इसलिए उपदेश उसे देना चाहिए जिसे उचित हो, उसे नहीं जिसे उपदेश देना अनुचित हो' कह अभिसबुद होने पर यह बाद की गाया कही—

> यायेव श्रनुसासनिया राजा गामवर श्रदा, तायेव श्रनुसासनिया नाविको पहरी मुखं॥

[ जिस अनुशासना से राजा ने श्रेष्ठ गाव दिया, उसी उपदेश के देने पर नाविक ने मुँह पर प्रहार किया । ]

उसके उसे मारते समय ही उसकी भार्या भान लेकर ग्रा पहुँची । वंह तपस्वी को देखकर बोली—स्वामी । यह तपस्वी राजकुल सम्मानित है। इसे मत मार । उसने क्रोधित हो 'तू री इस कुटिल तपस्वी को पीटने नहीं देती हैं' कह उटकर उमे पीट गिरा दिया । भात की हाडी गिरकर फूट गई । भारी, गर्भ वाली भार्या का गर्भ गिर पड़ा । मनुष्यों ने उसे पुरुप की हत्या करने वाला चोर समभ पकड़ लिया श्रीर वाधकर राजा के पास ले गये। राजा ने मुकद्मा कर उसे राजदराड दिया।

शास्ता ने अभिसंबुद्ध हो उस बात को प्रकट करते हुये अन्तिम-गाथा कही:—

भक्तं भिन्नं हता सरिया गन्मो च पतितो छुमा, मिगोव जातरूपेन न तेनत्थं श्रवंधिस् ॥

[भात की हाडी टूट गई, भार्या मर गई ऋौर पृथ्वी पर गर्भ गिर पड़ा | जिस प्रकार सोना (फैला रहने) से भी मृग की ऋभिवृद्धि नही होती वैसे ही उसे कुछ लाभ नही हुआ | ]

शास्ता ने धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के ग्रन्त में भिन्नु स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुन्ना। उस समय नाविक ग्रव का नाविक हुन्ना। राजा न्नानन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

# ३७७. सेतकेतु जातक

"मा तात कुष्मि नहि साधु कोधो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक ढोंगी भिद्धु के बारे में कही। वर्तमान-कथा कुद्दाल जातक में आयेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व वाराणसी मे प्रसिद्ध ग्राचार्थ्य हो पाँच सौ ब्रह्मचारियो को मन्त्र वॅचवाते थे।

१ सिहल ग्रन्सें में मुद्रित मूल-प्रति में उदालक जातक (४८७) के स्थान पर क़दाल जातक छूप गया है। क़ुदाल जातक (७०) तो प्रथम खरव में ग्रा ही चुकी है।

उनमें से प्रधान-शिष्य का नाम था श्वेतकेता। वह उदीच्य ब्राह्मण-कुल में पैदा हुआ था, और उसके मन में वड़ा ही जाति-श्रिममान था। एक दिन वह दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ नगर से वाहर जा रहा था। उसने नगर में प्रविष्ट होते हुए एक चाएडाल को देख पूछा —

"तू कौन है १"

''मै चाएडाल हूँ।"

उसे डर लगा कि उसके शरीर को छूकर श्राने वाली हवा कहीं उसको न लग जाय। वह उस चाएडाल को 'मनहूस कहीं के, जिधर हवा जा रही है, उधर होकर चल' कह, भागकर जिधर से हवा श्रा रही थी, उधर हो गया। चाएडाल भी शीधता से जाकर उससे भी ऊपर की श्रोर हो गया।

तव उसने उसे 'वृपल, मनहूस' कहकर अञ्झी तरह गालियाँ दी।
ये सुन चाएडाल ने पूछा:— "तू कौन है १"

"में ब्राह्मण्-माण्वक हूं।"

"भले ही ब्राह्मण हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा १"

''हाँ, सक्रा।"

"यदि नहीं दे सकेगा तो टागों के वीच से निकलना होगा।"

उसने अपनी सामर्थं का अन्दाजा लगा कहा—पूछ । चाएडाल-पुत्र ने उसकी वात का लोगों को साची बना कर प्रश्न किया—दिशायें कितनों हैं ?

"पूर्व ग्रादि चार दिशाये हैं।"

"में तुमसे इन दिशाओं के वारे में नहीं पूछता। तू इतनी वात भी नहीं समभता और मेरे शरीर से छुई हवा से घृणा करता है।"

उसने उसे कन्वे से पकड़, भुका अपनी टाँगों के वीच में से निकाला। मणचारियों ने यह समाचार आचार्य से कहा।

यह सुन ग्राचार्य्य ने पूछा—"तात श्वेतकेतु । क्या सचमुच चाएडाल ने तुके ग्रपनी टौगों में से निकाला ।"

"हीं ग्राचार्य ! उस चाएडाल दासी-पुत्र ने मुक्ते 'यह दिशा मात्रभी नहीं जानता है' कह ग्रपनी टौंगों के बीच से निकाला । श्रव मिलने पर उसका जो करना है, कहाँ गा।"

इस प्रकार कुद्ध हो उसने चाएडाल-पुत्र को गालिया दीं। श्राचार्यं वोला—तात श्वेतकेतु। उस पर कोधित मत हो। चाएडाल-पुत्र पिडित है। वह तुक्ते यह दिशा नहीं पूछता है। दूसरी ही दिशा पूछता है। तूने जो देखा, सुना व जाना हे, उसकी अपेद्धा न देखा, न सुना, न जाना ही अधिक है। इस प्रकार उपदेश देते हुए ये दो गायाये कहीं:—

> मा तात कुनिम निह साधु कोधो बहुम्पि ते श्रदिष्टं श्रस्पुतञ्च, माता पिता दिसता सेतकेन श्राचरियमाहु दिसतं पसत्था ॥ श्रगारिनो श्रन्नदेपायन्थदा श्रह्मायिका तम्पि दिसं वदन्ति, एसा दिसा परमा सेतकेन यं पत्ना दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥

[तात! क्रोध मत कर। क्रोध करना अच्छा नही। जो त्ने देखा सुना नहीं, ऐसा बहुत है। हे श्वेतकेतु! माता-पिता (पूर्व-) दिशा है और आचार्य अंष्ठ (दिल्ला) विशा कहलाते हैं॥ अन-वस्त्र देने वाले, बुला कर (देने वाले) ग्रहस्य उस (अमण-ब्राह्मणो की दिशा) को भी एक दिशा कहते हैं। हे श्वेत-केतु वह दिशा पर-अंष्ठ है, जिसे प्राप्त कर दुखी-जन सुखी होते हैं॥]

कहा भी गया है:--

भाता पिता दिसा पुन्ना श्राचरिया दिक्खिणादिसा, पुत्तदारा दिसा पच्छा भित्तामच्चा च उत्तरा ॥ दासकम्मकरा हेट्ठा उद्ध समण बाह्यणा, पुता दिसा नमस्सेय्य श्रप्मत्तो कुले गिहि ॥

[ मातापिता पूर्व-दिशा हैं। श्राचार्य्य दित्तण-दिशा। पुत्र तथा दारा पश्चिम-दिशा। यार दोस्त उत्तर-दिशा। दास-कर्मचारीगण नीचे की दिशा श्रीर श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा। ग्रहस्थ को चाहिये कि प्रमाद रहित हो इन दिशाश्रों को नमस्कार करें।] इस प्रकार बोधिसत्व ने ब्रह्मचारी को दिशाये समकाई । वह 'चाएडाल ने मुक्ते टागों में से गुजारा है' सोच वहाँ न रह तक्षिणा चला गया । वहाँ प्रसिद्ध ख्राचार्य्य के पास सब शिल्प सीख, ख्राचार्य्य से ख्राजा ले, तक्षिला से निकल, सभी सम्प्रदायों की विद्याये सीखता हुआ विचरने लगा । एक प्रत्यन्त-ग्राम मेपहुँचने पर उसने उस के ख्राश्रित रहने वाले पाँच सौ तपस्वियों को देखा । उनके पास प्रब्रजित हो उसने जो कुछ भी वह शिल्प-या मन्त्र या चरणा जानते ये सीखा ख्रौर मण्डली का नेता वन वाराणसी ख्राया । फिर एक दिन मिन्नाटन करता हुआ राजाइण में पहुँचा ।

राजा ने तपस्वियों की चर्या पर प्रसन्न हो, उन्हे महल में विठा भोजन करा अपने उद्यान में ठहराया। राजा ने तपस्वियों को भोजन करा चुकने पर कहा—आज शाम को उद्यान में आकर आर्थों को प्रणाम कर्लगा।

श्वेतकेतु ने उद्यान में लौटने पर तपस्वियों को एकत्र कर कहा— मित्री! राजा ने कहा है कि वह आज आएगा। किसी राजा को एक बार प्रसन्न कर लेने से जीवन भर सुखपूर्वक रहा जा सकता है। आज कुछ लोग चिमगादड़-व्रत का आचरण करो, कुछ काटों की शैय्या पर सोओ, कुछ पञ्चाग्नि-ताप करो, कुछ उकढ़ू वैठने का परिश्रम करो, कुछ पानी पर चढने (चलने) का कर्म करो, और कुछ मन्त्रों का पाठ करो। इस प्रकार उन्हें आदेश दें वह स्वय पर्ण-कुटी के द्वार पर एक तकियेदार आसन पर, पाँच वर्णी के चमकते हुए वस्त्र में लिपटी पोथी को विचित्र-वर्ण की घोडी पर रख, चार पाँच सुशिच्तित विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए (की तरह) बैठा।

उसी समय राजा ने आकर उन्हें मिथ्या-तप करते देखा और प्रसन्न हो रवेतकेत के पास जाकर प्रणाम किया। फिर एक ओर वैठ पुरोहित के साथ वात-चीत करते हुए तीसरी गाया कही:—

> खराजिना जटिला पद्धदन्ता दुसुक्खरूपा ये मे जपन्ति मन्ते, कच्चि तु ते मानुसके पयोगे इदं विदू परिसुत्ता श्रपाया ॥

[ जो ये रुच अजिनचर्म पहने, जटाधारण किये, मैले दान्तों वाले ग्रौर भोगडी शकल वनाये मन्त्रों का जप कर रहे हैं, क्या वे मानुपिक-कृत्यों मे इस ( सब ) के जानकार होकर अपाय से मुक्त हो गये हैं ? ]

यह सुन पुरोहित ने चौथी गाथा कही:-

पापानि कस्मानि करित्वान राज बहुस्सुतो चे न चरेय्य धम्मं, सहस्सवेदोपि न त पीटच्च दुक्खा पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा ॥

[ राजन ! यदि बहुश्रुत होकर पाप करे श्रीर धर्म का श्राचरण न करे, तो हजार वेद पढ़ा हुश्रा भी विना श्राचरण किये दुःख से मुक्त नहीं होता ॥ ]

यह सुन तपस्वियो पर से राजा की श्रद्धा जानी रही। तब श्वेतकेत सोचने लगा—

इस राजा की तपस्वियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, किन्तु इस पुरोहित ने वासी से प्रहार देने की तरह उसे टुकड़े दुकड़े कर दिया। मुक्ते श्रव उससे बात करनी चाहिये। उसने उससे बात चीत करते हुए पाँचवीं गाथा कही—

> सहस्सवेदोपि न तं पटिच्च हुक्खा पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा, सञ्जामि वेदा श्रफला भवन्ति सर्स्थमं चरणञ्जेव सच्चं ॥

[यदि हजार वेद पढा हुत्रा भी, उसके कारण विना श्राचरण किये दुःख से मुक्त नही होता, तो क्या में मानू कि वेद निष्फल हैं श्रीर संयम-सहित श्राचरण ही सत्य है १]

यह सुन पुरोहित ने छठी गाथा कही:—
न हेव वेदा श्रफला भवन्ति
ससंयमं चरणञ्जेव सन्धं,
कित्तिन्च पप्पोति श्रधिच वेदे
सन्तं पुनेति चरगोन दन्तो ॥

[ नहीं, वेद निष्फल नहीं होते | सयम-सहित आचरण ही सत्य है | वेद पढ़ने से कीतीं की प्राप्ति होती है | संयत-आदमी आचरण से शान्त-पद को प्राप्त होता है |

इस प्रकार पुरोहित ने श्वेतकेतु के सिद्धान्त का खरडन कर उन सब को ग्रहस्थ बनवाया श्रीर उन्हें ढाल (तथा श्रन्य) श्रायुध दिला महन्त बनवा राजा के सेवक बना दिया । यही महतकारकों के वश (की उत्पत्ति) है।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय श्वेत-केतु ढोंगी भिन्तु था। चाएडाल-पुत्र सारिपुत्र था। पुरोहित तो मै ही था।

## ३७८. दरीमुख जातक

"पड़ीच कामा. "यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय महाभिनिष्क्रमण के बारे मे कही। (वर्तमान-) कथा पहले आ ही गई है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में राजगृह में मगध-राज नामक राजा राज्य करता था। तब वोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में गर्भ धारण किया। नाम रखा गया ब्रह्मदत्त कुमार। उसके पैदा होने के दिन ही पुरोहित को भी पुत्र उत्पन्न हुन्ना। उसका मुँह बड़ा सुन्दर था इसिलये उसका नाम दरीमुख रखा गया। वे दोनों राज-कुल में ही पले, त्र्रौर परस्पर बड़े प्रेम से रहते थे। सोलह वर्ष की त्रायु होने पर तक्षिला जा, सभी शिल्प सीख, सभी मतों की विद्याये तथा देश-व्यवहार सीखने के लिये ग्राम-निगम त्रादि में धूमने लगे। इस प्रकार धूमते धूमते वाराण्सी पहुँच देव-कुल (१) में रह

त्र्याले दिन वारा ग्रसी में भिक्तार्थ निकले। एक घर में जीर तैयार थी ग्रौर ग्रामन विछे थे कि ब्राह्मणों को भोजन करा कर दिन्गा ' देंगे।

श्रादिमयों ने उन दोनों को भिक्ता मागते देख सोचा—ब्राह्मण श्राये हैं। वे उन्हें घर ले ग्राये श्रीर वोधिसत्व के श्रासन पर श्वेत-वस्त्र तथा दरी मुख के ग्रासन पर लाल-कम्बल विद्याया। दरी मुख ने यह लक्ष्ण देख जाना कि श्राज मेरा मित्र वाराणसी का राजा होगा ग्रीर मैं सेनापित। वे दोनो वर्ष भोजन कर, दिल्ला ले, श्राशीर्वाद दे, जाकर राजोद्यान में रहे।

वहाँ बोधिमत्व मङ्गल-शिला पर लेटे, टरी-मुख उनके पैर दबाता हुग्रा बैठा था। उस समय वाराणसी-राज को मरे सातवा दिन था। पुरोहित ने राजा का शरीर-कृत्य कर पुत्र-रहित राज्य में सातवे दिन पुण्य-रथ चालू किया। पुण्यरथ-कृत्य का वर्णन महाजनक जातक में ग्रायगा। चतुरिङ्गि सेना से घरा-हुग्रा पुण्यरथ नगर से निकल सैकड़ों तुरियों के वजने के साथ उद्यान-द्वार पर पहुँचा।

दरी-मुख ने तुरिय शब्द सुन सोचा—मेरे साथी के लिये पुण्य-रथ आ रहा है। वह आज राजा होकर मुक्ते सेनापित पद देगा। लेकिन, मुक्ते गृहस्थी से क्या १ निकलकर प्रव्रजित होऊँगा। वह विना वोधिसत्व को स्चित १ किये एक और जाकर छिप कर खडा हो गया। पुरोहित उद्यान-द्वार पर रथ खडा कर उद्यान मे गया, तो वहाँ उसने वोधिसत्व को मङ्गल शिला पर लेटे देखा। उसके पाँव मे (महापुरुप) लच्चण देख सोचा—यह पुण्यवान प्राणी है। दो हजार द्वीपां सहित चारों महाद्वीपों का राज्य कर सकता है। इसमें धर्म कितना है, देखने के लिये सब वाजे जोर से बजवाये।

बोधिसत्व ने जागकर मुँह पर से कपडा उठाया। जन-समूह को देख कर किर कपडा मुँह पर डक, थोडी देर लेटे रह, जब यकाबट उतर गई तो उठ कर शिला पर पालथी मार कर बैठा। पुरोहित ने घुटने के बल बैटकर कहा—देव! श्राप राज्य के श्रधिकारी हैं।

<sup>े</sup> वाचनकं, शब्द श्रस्पष्ट है। कदाचित किगी प्रकार की पाठ कराई हो।

२ महाजनक जातक ( ४३६)

''भगो ! क्या राज्य ऋपुत्रक है १" ''देव ! हाँ।"

तो, 'म्रज्ञा' कह स्वीकार किया। उन्होंने उद्यान मे ही उसका राज्या-भिषेक कर दिया। ' '

महान् वैभव प्राप्त होने से वह दरी-मुख को भूल गया। रथ पर चढ जनता के साथ उसने नगर मे प्रवेश किया और राजद्वार पर कक अमात्यों को उनके पद दे प्रासाद पर चढा। तब दरी मुख 'अय उद्यान खाली हैं' सोच आकर शिला पर वेठा। उसी समय उसके सामने स्खा पीला पत्ता गिरा। उसने उस स्खे पीले पत्ते को ही लेकर च्य-व्यय का विचार करते हुए त्रिलच्णो का मनन कर पृथ्वी को गुजाँते हुए प्रत्येक-बोधी को प्राप्त किया। उसी समय उसका गृहस्थ वेष अन्तर्धान हो गया। आकाश से अहिंद्व-मय पात्र चीवर उतर कर उसके शरीर पर धारण हो गया। उसी समय वह आठ परिष्कारधारी समयक् चर्या-युक्त सौ वर्ष के स्थिवर जैसा हो, अहिंद्व-बल से आकाश मे उठ, हिमालय प्रदेश मे नन्द-मूलक प्रपात पर पहुँचा।

बोधिसत्व भी धर्मानुसार राज्य करते रहे। लेकिन वैभव की श्रधिकता मे, वैभव में मस्त हो चालीस वर्ष तक दरीमुख को याद नहीं किया। लेकिन चालीसवाँ वर्ष बीतने पर उन्हें उसके देखने की इच्छा हुई—दरीमुख नामक मेरा मित्र कहाँ है? तब से वे श्रन्तः पुर में भी तथा सभा में भी यही कहते — मेरा दरीमुख नामक मित्र कहा है? जो मुक्ते उसका निवासस्थान बतायेगा उसे मैं बहुत यश दूँगा। इस प्रकार बार बार उसकी याद करते करते श्रीर दस वर्ष बीत गए।

दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध ने भी पचास वर्ष बीत जाने पर ध्यान-बल से देखा—उन्हें मित्र याद कर रहा है। यह जान 'श्रव वह वृद्धा हो गया है, पुत्र-पुत्रियों से (परिवार) बढ़ गया है, जाकर धर्मोंपदेश दे उस प्रव्रजित करूँ गांश सोच वह ऋदि-बल से श्राकाश मार्ग से श्रा उद्यान मे उतर स्वर्ण-प्रतिमा की तरह शिला पर वैठे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>श्रनित्य, दुःख, श्रनातम

रभिनु की श्राठ व्यक्तिगत चीजे—तीन चीवर, पात्र, काय बंधन, उस्तरा, सूई, धाना तथा पानी छानने का वस्त्र ।

उद्यान पाल ने उन्हे देख, जाकर पूछा-- "भनते! कहाँ से श्राये १" "नन्दमूलक पर्वत से।"

"श्रापका नाम क्या है ?"

"श्रायुष्मान् । मुक्ते दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध कहते हैं।"

"भन्ते ! हमारे राजा को जानते हैं ?"

"हाँ, जानता हूँ, जब मै गृहस्थ था तो वह मेरा मित्र था।"

"भन्ते ! राजा श्राप से मिलना चाहता है, मैं उसे श्राप के श्रागमन की स्चना देता हूं।"

''जा, कह।"

उसने जल्दी जल्दी जा राजा को स्चना दी—वे शिला पर वैठे हैं।

राजा को जब यह पता लगा कि उसका साथी आया है तो वह उसे देखने के लिये रथ पर चढ अनेक अनुयायियों के साथ उद्यान गया और प्रत्येक-बुद्ध को प्रणाम कर, कुशल-च्लेम पूछ एक ओर वैठा।

प्रत्येक-बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश दिया—ब्रह्मदत्त ! क्या करता है ? धर्मानुसार राज्य करता है ? अग्राति-गामी कर्म तो नहीं करता है ? तू धन के लिए लोगों को कष्ट तो नहीं देता, पुरुष करता है ? फिर कुशल-चेम पूछ 'ब्रह्मदत्त ! तू बृद्ध हो गया । अब काम भोगों को छोड़ प्रब्रजित होने का समय है' कह उसे धर्मापदेश देते हुए पहली गाया कही:—

> पद्धो च कामा पिलपो च कामा भयन्च मेतं तिमूलं पृष्ठुत्तं, रजो च धूमो च मया पकासिता हित्वा तुवं पञ्यज ब्रह्मदत्त ।।

[ काम-भोग की चड़ हैं, काम-भोग दलदल हैं, मैंने इस महान् खतरे को कहा है। मैंने इन्हे रज श्रीर धुर्श्ना (भी) कहा है। ब्रह्मदत्त द इन्हें छोड़ प्रब्रित हो।]

यह सुन राजा ने काम-भोगो मे श्रपने श्राप को जकड़ा हुश्रा प्रकट करते हुये दूसरी गाथा कही:— गिथतो च रत्तो श्रिधमुन्छितो च कामेरवाह बाह्मण भिसरूपं, तं तुरसहे जीविकत्थो पहातुं काहासि पुन्नानि श्रनप्पकानि ॥

[ हे ब्राह्मण ! मै काम-मोगों मे भयानक रूप से उलका हुआ हूँ, श्रनुरक्त हूँ, मूर्छित हूँ । मैं उस जीविका की इच्छा करता हुआ भी, उन्हें नहीं छोड़ सकता । मै अनेक पुर्य (-कर्म) करूँ गा । ]

वोधिसत्व ने उनके 'प्रव्रजित नहीं हो सकता' कहने पर भी कन्धा न

यो श्रत्यकामस्स हितानुकस्पिनो श्रोवजमानो न करोति सासनं, इदमेव सेय्यो इति मञ्जमानो पुनप्पुनं गञ्भमुपेति मन्दो ॥ सो घोररूपं निरयं उपेति सुभासुभं मुत्तकरीसपूरं, सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा ये होन्ति कामेसु श्रवीतरागा ।

[ जो भलाई चाहने वाले, हितेच्छु के उपदेश देने पर उसके अनु-सार आचरण नहीं करता, और समभता है (कि जो मैं करता हू) वहीं श्रेष्ठ है, ऐसा मूर्ल पुन: पुन: गर्भ में आकर पड़ता है।

वह भयानक नरक मे जाता है, जिसे योगी जन अशुभ समभते हैं, जो मल-मूत्र से भरा है, लेकिन जो काम-भोगों के प्रति रागी है, आसक हैं, चिमटे हुए हैं, वे माता की कोख को नहीं छोड़ते हैं।]

ं इस प्रकार दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध ने गर्भ-प्रवेश, तथा गर्भ निवास मूलक दुःख को कह कर गर्भ से बाहर आने के दुःख को प्रकट करते हुए डेढ़ गाथा कही:—

मीळहेन लित्ता रुहिरेन मिक्खता सेम्हेन लित्ता उपनिक्खमन्ति, य यं हि कायेन फुसन्ति तावदे सन्यं श्रसातं दुक्खमेन केवजं, दिस्ता नदामि नहि श्रम्नतो सनं पुज्येनिवासं बहुकं सरामि ॥

[ गूह में लिवडे हुए, रुधिर में माखे हुए तथा श्लेष्म में लिपटे हुए ( गर्भ से बाहर ) निकलते हैं।

उस समय जिस जिस चीज़ को शरीर से स्पर्श करते हैं, वह सभी प्रतिक्ल ही होता है, केवल दुःख ही होता है। मैं यह (स्वय) देखकर कहता हू, किसी से सुनी सुनाई बात नही। मैं बहुत से पूर्व-जन्मों को याद करता हू।]

श्रव शास्ता ने श्रभसम्बुद्ध होने पर 'इस प्रकार उस प्रत्येक-बुद्ध ने राजा को सुभाषित गाथाश्रों द्वारा उपवेश दिया' कह श्रन्त में श्राधी गाथा कही —

> चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि दरीमुखो निज्मापयी सुमेधं॥

[ नाना त्रर्थ-पूर्णं सुभाषित गाथात्रों द्वारा दरीमुख ने सुमेध राजा से श्रपनी वात स्वीकार कराई।]

इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध ने काम-भोगों मे दोप दिखा, श्रपनी बात मनवा, राजा को कहा—महाराज । श्रव चाहे श्राप प्रव्रजित हों, चाहे न हों। मैने तुम्हे काम-भोगों के दुष्परिणाम श्रोर प्रव्रज्या का माहात्म्य कह दिया। तुम श्रप्रमादी रहो। इतना कह स्वर्ण राजहस की तरह श्राकाश में उड, बादलों को चीरते हुए नन्दमूलक पर्वत पर ही गया। वोधिसत्व ने दसों नखों के मेल से प्रकाशमान् श्रव्जिल को मस्तक पर रख नमस्कार किया। फिर जब उसका दिखाई देना बन्द हो गया तो ज्येष्ठ पुत्र को बुला उसे राज्य सौप, जनता के रोते पीटते रहने पर काम-भोगों को छोड़ हिमालय में प्रवेश किया। वहीं पर्ण-कुटी बना, श्रमुपि-प्रव्रज्या ले, थोड़ी ही देर मे श्रमिव्या तथा समा-पत्तियाँ प्राप्त कर, श्रायु के श्रन्त में ब्रह्मलोक-गामी हुश्रा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त मे अनेक स्रोतापन्न-आदि हुए। उस समय राजा में हीया।

## ३७१. नेरु जातक

''काकोळा काकसङ्घा. .'' यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक भिद्धु के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

वह शास्ता से कर्मस्थान (= योग-विधि) ग्रहण कर एक सीमा-पार के गाव में गया। मनुष्यों ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, उसे भोजन करा, बचन ले, जगल में पर्ण-कुटी बनवा वहाँ बसाया। उसका वहुत सत्कार किया। तब तक दूसरे शास्वत-वादी आ गये। उन्होंने उनका सिद्धान्त सुना तो स्थिवर के सिद्धान्त को त्याग शास्वत-वाद को स्वीकार कर उनका सत्कार किया। तब तक उच्छेद-वादी आ गये। उन्होंने शास्वत-वाद छोड़ उच्छेदवाद स्वीकृत करे लिया। तब तक दूसरे नग्नना-वादी आ गये। उन्होंने उच्छेद-वाद छोड़ नग्नता-वाद स्वीकार कर लिया। वह उन गुणावगुण न समभने वाले लोगों के पास दुःख से रहा। वर्षा-वास के बाद प्रवारणा कर शास्ता के पास पहुँचा।

शास्ता ने कुशल-च्रेम पूछने के बाद पूछा-

''वर्पा-वास कहाँ किया १"

"भन्ते । सीमा-पार के गाँव मे ।"

''सुख-पूर्वक रहा १''

"भन्ते ! गुणावगुण न समभ सकने वालो के पास दुःख से रहा ।"

"भिन्तु ! पुराने पिएडत पशु-थोनि मे पैदा होने पर भी गुणावगुण न जान सकने वालों के साथ एक दिन भी नहीं रहे, तू ऐसी जगह पर जहाँ कोई तेरे गुणावगुण को नही सममता था क्यों रहा १७७

इतना कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत स्वर्ण हस की योनि में पैदा हुए । उसका एक छोटा भाई भी था। वे चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए हिमालय-प्रदेश में अपने से उत्पन्न होने वाला धान खाते थे। एक दिन वहाँ चुगकर चित्रकूट को लौटते समय रास्ते में नेरु नाम के कज्ञन-पर्वत को देख उस पर बैठे। उस पर्वत पर रहने वाले पत्ती, खरगोश तथा अन्य चौपाये उस गोचर-भूमि में नाना वर्ण के होते थे, लेकिन पर्वत पर आने के बाद उसके प्रकाश के प्रभाव से स्वर्ण-वर्ण हो जाते। यह देख बोधिसत्व के छोटे भाई ने यह वात न समभ, भाई से क्या कारण हे ? पूछते हुए दो गाथाये कहीं—

काकोळा काकसद्धा च सयञ्च पततं वरा, सब्बेव सिद्दसा होस इसं ष्ट्रागम्स पञ्चतं ॥ इथ सीहा च व्यग्घा च सिगाला च सिगाधमा, सब्बेव सिद्दसा होन्ति श्रयं को नाम पञ्चतो ॥

[जगली कौने, सामान्य कौने तथा हम जो पित्त्यों मे श्रेष्ठ हैं इस पर्वत पर श्राकर सभी समान हो जाते हैं। यहाँ सिंह, न्यात्र श्रोर नीच श्राल सभी समान (वर्ण) हो जाते हैं, इस पर्वत का क्या नाम है ?]

उसकी वात सुन वोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:-

इमं नेरुन्ति जानन्ति सनुस्सा पव्यतुत्तमं, इध वण्णेन सम्पन्ना वसन्ति सन्वपाणिनो ॥

[इस उत्तम-पर्वत को मनुष्य 'नेरु' कहते हैं। यहाँ सभी प्राणी (स-) वर्ण युक्त हो वसते हैं।] '

यह सुन छोटे भाई ने शेप गाथाये कहीं:-

श्रमानना यत्थसिया सन्तानं दा विमानना, हीनसम्मानना वापि न तत्थ वसतिं वसे ॥ यत्थालसो च दक्को च सूरो भीरु च पूजिया, न तत्थसन्तो निवसन्ति श्रविसेसकरे नगे ॥ नायं नेरुविभजति हीनमुक्कटुमिनसमे, श्रविसेसकरो नेरु हन्द नेरुं जहामसे॥

[जिस जगह शान्त-पुरुषों का मान न हो अथवा अपमान हो तथा हीन-पुरुषों का सम्मान हो वहाँ न बसे।

जिस पर्वत पर विना किसी विशेषता के ख्याल के आलसी होशियार बहादुर तथा डरपोक समानरूप से पूजित होते हे वहाँ परिडत जन नही रहते।

यह नेर हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ठ का भेद नही करता। यह नेर सभी को समान समभता है। हन्त ! हम नेर को छोड़ दे।

यह कह वे दोनो हस उड़ कर चित्रकूट पर्वत को ही चले गये। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में वह भिद्ध स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय छोटा हॅस आनन्द था। ज्येष्ट हॅस तो मैं ही था।

#### ३८०. श्रासङ्क जातक

"श्रासावती नाम लता..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पूर्व भार्यों की श्रासिक के बारे में कही। (वर्तमान-) कथा इन्द्रिय जातक में श्राएगी।

इस कथा में तो शास्ता ने पूछा—भिद्ध । क्या त् सचमुच उत्करिटत हुआ है १ उसके "भन्ते ! सचमुच" कहने पर शास्ता ने पूछा—किसने उत्करिटत किया है १ मिद्ध बोला—पूर्व-भार्या ने। शास्ता ने कहा—भिद्ध ! यह स्त्री तेरा अनर्थ करने वाली है, पहले भी त् इसके कारण चतुरिक्षनी सेना को छोड़ हिमालय-प्रदेश में महान् दुःख भोगता हुआ तीन वर्ष रहा।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>इन्द्रिय जातक (४२३)

## इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही:---

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशी के ग्राम में ब्राह्मण कुल में पैदा हुग्रा। बड़े होने पर तत्त्वशिला जा, शिल्प सीख, ऋषि-प्रव्रज्या ले, जगल के फल-मूल खाते हुए, ग्रामिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर हिमालय प्रदेश में रहने लगा।

उस समय एक पुण्यवान् प्राणी त्र्यस्त्रिंश-भवन से च्युत होकर उस जगह कमल-सरोवर में एक कमल में लड़की होकर पैदा हुन्ना। शेप कमलों के पुराने होकर गिर पड़ने पर भी वह फूल वडी-कोख वाला होकर लगा ही रहा।

तपस्वी जव नहाने के लिये कमल-सरोवर पर श्राया तो श्रीर कमलों के गिर जाने पर भी उस एक कमल को बडी-कोख वाला हो लगा देख उसने सोचा—क्या कारण है १ उसने नहाने का वस्त्र पहना श्रीर उतर कर वहाँ पहुँचने पर कमल को खोला तो लडकी दिखाई दी। वह उसे पुत्री मान पर्ण-कुटी मे ले श्राया श्रीर पालन-पोषन किया।

ग्रागे चल कर सोलह वर्ष की होने पर वह सुन्दर हुई, उत्तम रूपवान्, मानुषी-रूप तथा देव-रूप के वीच की। उस समय शक्त वोधिसत्व की सेवा में ग्राता था। उसने उसे देख पूछा— यह कहाँ से १ जब उसे उसकी प्राप्ति का कम मालूम हो गया, तब उसने पूछा, इसके लिये क्या चाहिये १

"रहने के लिये स्फटिक का महल वना, दिन्य-शयन, दिन्य वस्त्रा-लङ्कार तथा (वैसा ही ) भोजन प्रवन्ध (कर ) मित्र ।"

यह सुन उसने 'भन्ते ! अच्छा' कह उसके निवास के लिये स्फटिक प्रासाद वना, दिन्य-शयन, दिन्य वस्त्रालङ्कार तथा दिन्य अन्न-पान तैयार किये।

वह प्रासाद उसके चढ़ने के समय जमीन पर उतर त्राता त्रौर उसके चढ़जाने पर उछल कर त्राकाश में जा ठहरता। वह वीधिसत्व की सेवा करती हुई महल में रहती। उसे एक जगली-मनुष्य ने देखा तो पूछा— "भन्ते! यह त्राप की कौन होती है!"

''मेरी लड़की है।"

उसने वाराण्सी-राज को सूचना दी—देव ! मैने एक तपस्वी की इस तरह की कन्या देखी है।

यह सुन राजा सुनना मिलने मात्र से आसक्त हो, जगली-मनुष्य को मार्ग-दर्शक बना, चतुरिक्षनी सेना को साथ ले वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ पडाव डाल दिया और जगली मनुष्य को साथ ले, अमात्यो सहित आश्रम पहुँच, वोधिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कहा—

"भनते ! स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य्य के लिये मल (-स्वरूप) है, तुम्हारी लड़की का पालन पोपण मै करूँ गा।"

बोधिसत्व "इस कमल में क्या है ?" इस प्रकार की आशक्का कर पानी में उतर कर लाये थे। इसलिये उन्होंने उसका नाम आशक्का-कुमारी रखा था। इसलिये राजा को सीधे सीधे 'इस कुमारी, को ले जाये' न कह बोधिसत्व ने कहा—"यदि कुमारी का नाम जानते हो, तो ले जाये।"

राजा बोला-"भनते । आप के बताने पर जान जायेंगे "

'मै नहीं बताऊँगा। तू अपने प्रजा-बल से ही पता लगा कर इसे ले जा।"

उसने 'त्राच्छा' कह स्वीकार किया श्रीर तब से मन्त्रियों के साथ विचार करने लगा कि इसका क्या नाम है ! वह जो श्रसाधारण नाम हैं, ऐसे नाम लेकर बोधिसत्व को कहता—''भन्ते ! श्रमुक नाम होगा, श्रमुक नाम होगा ।" बोधिसत्व ने कहा—''नहीं, ये नाम नहीं हैं।"

इस प्रकार नाम का विचार करते करते ही राजा को एक वर्ष वीत गया। सिंह ब्रादि बनैले-पशु हाथी, घोड़ों तथा ब्रादिमयों को मार डालते। साँपों का खतरा हो गया। (डक मारने वाली) मिक्खयों का खतरा हो गया। शीत से कष्ट पाकर बहुत मनुष्य मरने लगे। तब राजा को क्रोध ब्राया—सुमें इस से क्या ? वह बोधिसत्व को कह कर चल दिया।

त्राशङ्का-कुमारी उस दिन स्फिटिक-खिड़की खोल त्र्यपने को दिखाती हुई खडी थी। राजा ने उसे देख कर कहा "हम तेरा नाम नही जान सके। त् हिमालय में ही रह। हम जाते हैं।"

"महाराज कहाँ जाने से मेरे सदृश स्त्री मिलेगी। मेरी वात सुने। ज्यस्त्रिश देवलोक मे, चित्तलतावन मे, आशावती नामक लता है। उसके फल

का दिन्य-पान होता है। उसे एक बार पीकर चार महीने तक दिन्य-शैर्या पर सोते रहते हैं। वह हजार वर्ष में एक बार फलती है। सुरा-प्रेमी देव-पुत्र 'यहाँ से फल मिलेगा' इस आशा से प्यास को सहते हुए हजार वर्ष तक लगातार जाकर देखते रहते हैं कि वह लता ठीक से तो है। तू एक ही वर्ष में उद्विग्न हो गया है। आशा फलीभृत होने पर सुख देती है। उद्विग्न मत हो।"

यह कह उसने तीन गाथाये कही:-

श्रासावती नास जता जाता चिच्छतावने, तस्सा वस्स सहस्सेन एकं निव्बच्ते फर्ज तं देवा पियरूपासन्ति ताव दूरफलसितं ॥

[चित्तलता वन मे त्राशावती नाम की लता पैदा हुई। हज़ार वर्ष मे वह एक फल देती है। उतना दूर फल होने पर भी देवता उसकी सेवा में रहते हैं।]

राजा ने उसकी वात में आ फिर अमात्यों को इकट्ठा कर दस-दस नामों की कल्पना कराई। इस प्रकार नाम की खोज करते हुए और भी एक वर्ष बीत गया। दस नामों में भी उसका नाम नहीं था। 'अमुक नाम की हैं' कहने पर वोधिसत्व ने अस्वीकार किया। राजा ने फिर सोचा कि मुक्ते इससे क्या,और घोड़े पर चढ चल दिया।

उसने भी फिर खिडकी में खडे होकर श्रपने को दिखाया। राजा ने उसे देखा तो कहा—तू ठहर हम जाते हैं।

"महाराज क्यों जाते हैं १"

''तेरा नाम नहीं जान सकता हूं।"

''महाराज! नाम क्यों नहीं जान सकोगे १ श्राशा फलती ही है। मेरी बात सुने। एक वगुला पर्वत शिखर पर खड़ा था। उसकी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी। महाराज सब करें। वगुला एक कमल-सरोवर से शिकार पकड़ उउकर एक पर्वत पर जा वैठा। वह उस दिन वहीं रहा। श्रागले दिन सोचा—मैं इस पर्वत शिखर पर सुख से बैठा हूँ। यदि यहाँ से न उतर कर यहीं वैठे-वैठे शिकार प्रहण कर, पानी पी, श्राज का दिन यहीं रहूं तो मेरे लिए कितना श्रच्छा हो! उसी दिन देवेन्द्र शक ने श्रमुरों पर विजय प्राप्त की थी। शक ने

त्रयोखिश-भवन मे देवैश्वर्य प्राप्त कर सोचा—मेरा मनोरथ पूरा हुआ। क्या कोई ऐसा है जिसका मनोरथ अपरिपूर्ण हो ? उसने घ्यान लगाने पर उस वगुले को देख निश्चय किया कि इसका मनोरथ पूरा करूँ गा। वगुले के वैठने की जगह के पास ही एक नदी थी। उस नदी मे बाढ लाकर उसे पर्वत शिखर तक पहुँचा दिया। वगुले ने वही वैठे वैठे मछलियाँ खा, पानी पी, वह दिन वहीं बिता दिया। पानी उत्तर कर नीचे चला गया। इस प्रकार, महाराज, वगुले की भी आशा पूरी हुई आपकी क्यो न होगी ?"

उसने ये गाथाये कही:-

श्रासिसेव तुर्व राज श्रासा फलवती सुखा, श्रासिसथेव सो पक्खी श्रासिसथेव सो दिजो ॥ तस्सचासा समित्रिमत्थ तावदूराता सती, श्रादिसेव तुर्व राज श्रासा फलवती सुखा ॥

[राजन् । तुम त्राशा न छोडो । त्राशा फलवती होने पर सुखदायक होती है । वह पत्ती भी त्राशा लगाये रहा, वह विहग भी त्राशा लगाये रहा। उसकी इतनी दूर की भी त्राशा पूरी हुई । राजन् तुम त्राशा न छोड़ो । त्राशा फलवती होने पर सुखदायक होती है । ]

राजा उसकी बात सुन, उसके रूप-पाश में वॅघ, उसकी बात में आ, न जा सका। तब उसने अमात्यों को बुला सौ नामों की करपना कराई। सौ-सौ करके नाम की खोज करते हुए भी एक और वर्ष बीत गया। उसने बोधिसत्व के पास जा सौ नामों में से 'अमुक नाम होगा। अमुक नाम होगा। पूछा।

"महाराज, नही जानते हो।"
वह 'हम जाते हैं' कह बोधिसत्व को प्रणाम कर चल दिया।
ग्राशका-कुमारी फिर स्फटिक-खिड़की पर खड़ी हुई। राजा उसे देख
बोला—तू रह, हम जाते हैं।

"महाराज क्यों १"

"त् मुक्ते वचन-मात्र से ही सन्तुष्ट करती है, कामरित से नही। तेरी मधुर-वाणी के पाश में वॅघ मुक्ते यहाँ रहते तीन वर्ष बीत गये। अब जाऊँगा।" उसने ये गायाये कही:—

ş

Į

सम्पेसि खो मे वाचाय न च सम्पेसि कम्मुना, याला सेरेय्यकस्तेन वर्णवन्ता श्रगन्धिका ॥ श्रफलं सधुरं वाचं यो मित्तेसु पकुव्यति, श्रद्दं श्रविस्तजं भोगं सन्धि तेनस्स जीरित ॥ यं हि क्षिरा तं हि वदे यं न क्षिरा न तं वदे, श्रकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता ॥ धल च वत मे खीणं पाथेय्यञ्च न विज्जति, सङ्के पारपरोधाय इन्द्रदानि वजामहं ॥

[ वाणी से ही मुक्ते सन्तुष्ट करना चाहती है, कर्म से नही। सेरेय्यक (१) की माला की तरह जिसका वर्ण होता है, किन्तु सुगन्धि नही।। जो मित्रों से निष्कल मधुर-वाणी वोलता है (देने को कहता है, किन्तु) न देता है, न त्याग करता हं, उसकी मैत्री जाती रहती है।। जो करे उसे ही कहे जो न करे उसे न कहे। जो करता नहीं है, केवल कहता है, उसे पिएडत पहचान लेते हैं।। मेरी सेना जीए हो गई, त्यार मेरे पास खर्च भी नहीं रहा। मुक्ते अपनी जान जाने की शङ्का होती है। हन्त । मै अब जाता हूं।

आशङ्का कुमारी ने राजा की वात सुनी तो बोली :--

"महाराज! स्त्राप मेरा नाम जानते हैं। स्त्राप ने जो कहा, वही मेरा नाम है। यही नाम मेरे पिता को कह कर मुक्ते साथ लेकर जाये।" उसने राजा से वात चीत करते हुए कहा—

> एतदेवहि मे नामं यं नामस्मि रथेसभ, धारामेहि महाराज पितरं घामन्तयामहं॥

[राजन ! जिस नाम वाली मै हूं, वह यही मेरा नाम है। प्रतीचा करो ! मैं पिता को बुलाती हूं।]

यह सुन राजा वोधिसत्व के पास गया और प्रणाम करके वोला— श्राप की लड़की का नाम श्राशङ्का है । वोधिसत्व ने उत्तर दिया—जब से नाम जान लिया है, तभी से लेकर जा सकते हो । यह सुन वोधिसत्व की प्रणाम किया और स्कटिक विमान के द्वार पर पहुँच कर बोला—भद्रे। श्राज तेरे पिता ने भी तुभे मुभ को दे दिया है। श्रा श्रव चर्ले। यह सुन वह 'राजामती ज्ञा करें। मै पिता से मिललू' कह प्रासाद से उतरी और पिता को प्रणाम कर, रो, ज्ञमा याचना कर राजा के पास आई। राजा उसे ले वाराणसी आया और पुत्र-पुत्रियों के साथ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ प्रेम-पूर्वक रहा। वोधिसत्व ध्यानारूढ रह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेले वैठाया। सत्यों के ग्रन्त में उद्विम-चित्त भित्तु श्रोतानित फल में प्रतिष्ठित हुग्रा। उस समय त्राशङ्का कुमारी पूर्व-भार्थ्या थी। राजा उद्विग्न-चित्त था। तपस्वी तो मै ही था।

# ३८१. मिगालोप जातक

"न मेरुचि ""यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न सह सकने वाले भिद्ध के बारे मे कही—

# क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भित्तु को बुलाकर पूछा—भित्तु ! क्या तू सन्तमुन वात न सह सकने वाला है १ 'हाँ भन्ते !' कहने पर 'भित्तु ! न केवल अभी तू वात न सह सकने वाला है, तू पहले भी वात न सह सकने वाला ही रहा है । लेकिन वात न सह सकने की आदत के कारण पिडतों का कहना न कर भभावात में फॅस दु:ख को प्राप्त हुआ? कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व गीध की योनि मे पैदा हुआ। उसका नाम था अपरएण गीध। वह गीधो की मएडली से घिरा गृष्ठ-कूट पर्वत पर रहता था। उसका मिगालोप नाम का पुत्र वहा शक्तिशाली था। वह दूसरे गीधो की सीमा लाघ, वहुत ऊँचे पर उडता। गीधों ने गृष्ठ-रान को कहा—तेरा पुत्र बहुत ऊँचे पर उड़ता है। ग्रष्ट-राज ने उनकी बात सुन उसे बुलाकर कहा—तात ! तू बहुत ऊँचे पर उड़ता है। बहुत ऊँचे पर उड़ने से जान गॅवा बैठेगा। यह कह तीन गायाये कही:—

> न से रिच्च सिगालोप यस्सते तादिसा गति, श्रमुच्चं तात पतिस श्रभूमि तात सेनिस ॥ चतुक्करणंन केदारं यदा ते पठनी दिया, ततो तात निनन्तस्सु मास्सु एनो परंगिम ॥ सन्ति श्रम्नोप सकुणा पत्तयाना विहङ्गमा, श्रिक्खना नात्वेगेन नट्ठा ते सस्सतीसमा ॥

[ मिगालोप ! तेरी यह गित मुक्ते अच्छी नहीं लगी। तू बहुत ऊँचे पर उडता है, तू आकाश पर रहता है। तात ! जब यह पृथ्वी तुक्ते चतुष्की खेत जैसी प्रतीत होने लगे, तो वहाँ से तू लौट आ। उससे ऊपर मत जा। श्रीर भी पत्ती हैं, जो पङ्गो रूपी यान पर चढकर आकाश में उड़े हैं, जिन्हों ने अपने आप को पृथ्वी की तरह (हड) माना, वे हवा के क्षोंके की चपेट में आकर नष्ट हो गये।]

उपदेश न मानने वाला होने के कारण मिगालोप ने पिता का कहना न माना। ऊपर जाते हुए पिता की बताई सीमा को देख, उसे पार कर काली-वायु के भी उस पार जा मंभावात मे जा कूदा। उसे भभावात की मार पडी। उसकी चोट से दुकड़े दुकड़े हो वह श्राकाश में ही श्रन्तर्धान हो गया।

ये तीन ग्रमिसम्बुद्ध गायाये हैं:—

श्रकत्वा श्रपरण्णस्स पितु बुद्धस्स सासनं, कालवाते श्रांतक्कम्म वेरम्भान वसं गतो ॥ तस्स पुत्ता च दारा च ये चम्ले श्रनुजीविनो, सन्त्रे व्यसनमापादुं श्रनोवादकरे दिने ॥ एविंग इध बुद्धानं यो वाक्यं नावबुल्मिति, श्रतिसीम चरो दित्तो गिज्मो वातीतसासनो, सन्त्रे व्यसनं प्रणोन्ति श्रकत्वा बुद्धसासनं ॥ [ वृद्ध पिता अपरएण का कहना न मान काली-वायु को पार कर फफावात के वशीमूत हुआ। उस पत्ती के कहना न मानने के फल स्वरूप उसके पुत्र भार्या तथा अन्य जितने भी आश्रित थे, सभी दुःख को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो यहाँ बड़ो के कहने पर ध्यान नहीं देते, वे सभी बड़ों का कहना न मान उसी प्रकार दु.ख को प्राप्त होते हैं, जैसे कहना न मान सीमा के पार जाने वाला अभिमानी गीध।

शास्ता ने यह धर्म देशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय मिगालोप बात न मानने वाला भिन्तु था। अपररण तो मैं ही था।

## ३८२. सिरिकालकिएगा जातक

"कानु काळेन वर्ग्योन..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय श्रनाथ पिण्डिक के वारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह स्रोतापित फल मे प्रतिष्ठित होने के बाद से अखरड पञ्चशीलों का पालन करता था। उसकी भार्यों भी, वेटी-वेटा भी। दास भी तथा मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूर भी—सभी पालन करते थे। एक दिन मिलुओं ने धर्मसभा में वात चीत चलाई—आयुष्मानों! अनाथ पिरिडक स्वय पित्र जीवन व्यतीत करता है। उसका परिवार भी पित्र जीवन व्यतीत करता है। शास्ता ने आकर पूछा—मिलुओं, बैठे क्या वात चीत कर रहे हो ? 'अमुक वातचीत' कहने पर शास्ता ने 'भिलुओं, न केवल अभी, पहले भी परिडत-जन स्वयं भी पित्र हुए हें और उनके परिवार भी' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व ने सेठ (पैदा) हो टान दिया, शील की रक्षा की तथा उपोसथ-ब्रत किये। उसकी भार्यों भी पञ्च शीलों की रक्षा करती थी, वेटा वेटी तथा दास और नौकर चाकर भी। वह शुचि-परिवार सेठ ही कहलाने लगा। एक दिन उसने सोचा—यदि मुक्तसे भी अधिक पवित्रता का ख्याल रखने वाला कोई आ जायगा, उसे अपना वैत्रने का आसन या सोने की शैय्या देना टीक न होगा, उसे जो उपयोग में न आया हो वही देना टीक होगा। उसने अपनी उपस्थान शाला में ही एक ओर विना उपभोग में आया हुआ आसन तथा शैय्या विछ्वा दी।

उस समय चार्नुमहाराजिक देव-लोक से विरूपत्त महाराज की काल-करणी नाम की लड़की तथा धृतराष्ट्र महाराज की सिरी नाम की लड़की— ये दोनों वहुत सुगन्धि तथा मालाये ले अनोतत-दह पर क्रीड़ा करने के लिये अनोतत-सरोवर पहुँची । उस अनोतत-सरोवर पर बहुत से घाट थे—उनमे बुद्धों के घाट पर बुद्ध ही स्नान करते थे, प्रत्येक-बुद्धों के घाटपर प्रत्येक-बुद्ध रनान करते थे, मित्तुओं के घाट पर मित्तु स्नान करते थे, तपस्वियों के घाट पर तपस्वी स्नान करते थे, चार्नुमहाराजिक आदि छः स्वर्गा के देवपुत्रों के घाट पर देव-मन्याये ही स्नान करती थीं।

वहाँ ये दोनो पहुँच घाट के लिये भगड़ने लगीं—मैं पहले स्नान करूँ गी, में पहले स्नान करूँ गी। कालकरणी वोली—मैं लोक का पालन करती हूँ, विचार करती हूँ, इसलिये मैं पहले स्नान करूँ गी। सिरि वोली—में लोगों के ऐश्वर्य्य-दायक सम्यक-कमां में रहती हूँ, इसलिए मैं पहले स्नान करूँ गी। उन्होंने निश्चय किया कि हममें से किसे पहले स्नान करना चाहिये, इसका निर्णय चार-महाराजा करेंगे और चारों महाराजों के पास पहुँच कर पूछा—हम में से किसे पहले अनोतस-सरोवर में स्नान करना चाहिये १

वृतराष्ट्र तथा विरुपन्न ने विरुद्धक तथा वैश्रवण पर जिम्मेवारी डाल दी—हम निर्णय नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा—हम भी निर्णय नहीं कर सकते, शक के चरणों में मेजेंगे श्रीर उन्हें शक के पास मेज दिया। शक ने उनकी बात सुन सोचा—ये दोनो ही मेरे श्रादमियों की कन्याये हैं, मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। तव शक बोला—वाराणसी में शुचि-परिवार नाम का सेठ हैं। उसके घर उनभोंग में न श्राया हुआ श्रासन तथा शैय्वा है, जो वहा उस पर बैठ या सो सके, वहीं पहले स्नान करने के योग्य हैं। यह सुन कालकएणी उसी च्या नीले वस्त्र पहन, नीला लेप लगा, नीलमिण का गहना पहन, ढेलवाँस की तेजी से देवलोंक से उतर, ( रात्रि के ) मध्यम-याम के बाद ही, सेठ के प्रासाद की उपस्थान-शाला के द्वार पर शैय्या के पास ही नीले रंग की किरणे छोड़ती हुई आकाश में खडी हुई। सेठ की नजर उस पर पड़ी। दिखाई देते ही वह सेठ को अच्छी नहीं लगी, अप्रिय लगी। उसने उससे वातचीत करते हुये पहली गाया कही—

कानु काळे न वण्णेन न चापि पियदस्सना, का वा त्वं करसवाधीता कथं जानेसुतं सयं॥

[काले रग वाली तू कौन है ? तेरा दर्शन प्रिय नहीं है। तू कौन है ? अथवा किसकी लडकी है ? हम तुभे कैसे पहचाने ?]

यह सुन काल-किएए ने दूसरी गाथा कही-

महाराजस्सहं धीता विरूपक्लस्स चण्डिया, श्रहंकाली श्रलक्लिका कालकण्णीति संविद्र, श्रोकासं याचितो देहि वसेमि तव सन्तिके॥

[मै विरुपत्त महाराज की प्रचएड स्वभाव वाली, काले वर्ण की पुण्य-रहित लडकी हूं । मुक्ते कालकण्णी कहते हैं । मैं प्रार्थना करती हूं कि मुक्ते अपने पास रहने की आजा दे । ]

तव वोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:--

किं सीले कि समाचारे पुरिसे निवससे तुर्व,

पुद्ठा मे कालि श्रक्खाहि यथा जाने मु तं मयं ॥

[है कालिं। हम पूछते हैं तू वता कि तू किस स्वभाव के ऋौर किस ऋाचरण के ऋादिमियों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हम तुमे पहचानें।] तव उसने ग्रपने गुण बताते हुए चौथी गाथा कही— मन्द्रि प्रवासी सारम्भी इस्सुकी सच्छरी सठो, स्रो महां पुरिसोकन्तो बद्धं यस्स विनस्सति॥

[ मुफे ऐसा पुरुप प्रिय है जो अकृतज हो, बात न मानने वाला हो, फगड़ालू हो, ईप्यीलु हो, कजूस हो, शठ हो तथा जो मिले उसे (व्यसनो मे) नष्ट कर देता हो ।]

तव उसने स्वय ही पाँचवी छठी तथा सातवीं गाथा कही:-

कोधनो उपनाही च पिसुणो च विभेदको, कर्ण्यकवाचो फरुसो सोमे कन्ततरो ततो ।। श्रावज सुवेति पुरिसो सदत्थं नावबुष्फिति, श्रोवजजमानो कुप्पति सेय्यंसो श्रतिभक्षति ॥ दवप्पलुद्धो पुरिसो सव्यमित्तेहि धंसति, सो मण्ह पुरिसो कन्तो तस्मिं होसि श्रनामया ॥

[क्रोधी, बद्ध-वैरी, चुगल-खोर, फूट डालने वाला, कटु-माधी तथा कठोर (श्रादमी) मुक्ते पृवोंक से भी श्रधिक प्रिय है। श्राज (करने थोग्य है) या कल (करने योग्य है) को भी जो नहीं समभता है, नसीहत देने से क्रोध करता है, श्रेष्ठ पुरुषों से श्रपने को बहुत बडा समभता है, (रूप श्रादि मे) बुरी तरह श्रासक है तथा सब मित्रो द्वारा परित्यक्त है—बही मेरा प्रिय-स्वामी है, उसे प्राप्त कर मैं स्खी होता हूं।]

उसकी निन्दा करते हुए वीधिसत्व ने आठवीं गाथा कही-

श्रपेहि एत्तो त्वं कालि नेतं श्रम्हेसु विज्जति, श्रव्मं जनपदं गच्छ निगमे राजधानियो ॥

[कालि ! तूयहाँ से दूर हो। हमारे मे ये गुण नहीं हैं। किसी दूसरे जनपद मे जा, दूसरे निगम मे, दूसरी राजधानियों मे।]

यह सुन कालकिएण ने दवकर इसके बाद की गाथा कही-

श्रहम्पि चेत जानामि नेतं तुम्हेसु विर्जात, सन्ति लोके श्रलक्खिका सद्घरन्ति वहुँ धनं, श्रहं देवो च मे माता उभो नं विधमामसे ॥ [ मैं भी यह जानती हूं कि ये वाते तुम मे नहीं हैं। लोक मे दूसरे श्रपुर्यवान् प्राणी हैं, जो बहुत धन इकट्टा करते हैं। मै श्रौर मेरा भाई देव-पुत्र दोनो उस धन को नष्ट करेंगे।]

वह बोली—हमारे पास देव-लोक मे बहुत दिव्य-परिभोग हैं, दिव्य शयनासन है, तू दे या न दे, हमे उनसे क्या प्रयोजन १ यह कह चली गई।

उसके चले जाने पर सिरि देव-कन्या स्वर्ण वर्ण सुगन्धित लेपो से युक्त हो, स्वर्णालङ्कारो को पहन, उपस्थान शाला के द्वार पर पीली किरणे विलेरती हुई, पृथ्वी पर पैरो को वरावर स्थिर कर, गौरव-युक्त हो खडी हुई । यह देख बोधिसत्व ने पहली गाथा कही—

> कानु दिब्बेन वर्ण्येन पडन्या सुप्पतिटि्डता, का वा त्वं कस्स वा घीता कथं जानेसु तं मर्थं।।

[ पृथ्वी पर सुप्रतिष्ठित दिव्य-वर्ण वाली तू कौन है १ तू कौन है १ श्रथवा किसकी लड़की है १ हम तुभे कैसे पहचाने १]

यह सुन सिरि ने दूसरी गाथा कही-

महाराजस्सहं धीता धतरट्टस्स सिरिमतो, श्रहं सिरी च लक्खी च भूरिपञ्जा ति मं विदू, श्रोकासं याचितो देहि विसेसु तव सन्तिके॥

[ मै श्रीमान् महाराज घृतराष्ट्र की कन्या हूं | मेरा नाम सिरि है श्रौर लक्ष्मी है । मुक्ते श्रित-प्रजावान् समकते हैं । मै प्रार्थना करती हूं कि मुक्ते श्रपने पास रहने दें ।]

तब वोधिसत्व ने कहा-

किं सी कें समाचारे पुरिसे निविससे तुव, पुर्हों में निक्न श्रक्लाहि यथा नाने मुतं मयं।।

[ हे लक्तमी ! हम पूछते हे, तू वता कि तू किस स्वभाव के, किस स्राचरण के त्रादिमयों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिस से हम तुके पहचाने ।]

वह बोली---

यो वापि सीते श्रथवापि उराहे वातातपे डंससिरिंसपे च, खुदं पिपासं श्रभिसूटय सब्बं रित्तिन्दिनं यो स्ततं नियुत्तो, कालागतञ्च न हापेति श्रत्थं सो मे सनापो निवसे नतम्हि ॥

[जो शीत ग्रथवा ऊष्णता, हवा, घूप तथा डाँस (मिक्ख) ग्रीर सर्प ग्राटि, भूग्व-प्यास सव को जीत कर, रात दिन लगा रह कर, काल के ग्राने पर भी ग्रपने ग्रथ को नहीं छोड़ना है, वैगा ग्रादमी मुक्ते प्रिय है ग्रीर वैसे के साथ रहना मै (पसन्ट) करती हूं []

> श्रक्षोधनो सित्तवा चारावा च सील्पपन्नो ग्रसठोल्भतो. सङ्गाहको सखिलो सण्हवाची महत्त्वतापि निवातवृत्ति तस्माहं पोसे विप्रला भवासि डम्भी समुद्दस्स यथापि वण्यां ॥ यो चापि सित्ते ग्रथवा ग्रमित्ते सेट्रे सरिक्खे अथवापि हीने चर्छं चरन्तं प्रथवा घ्रनस्थं श्रावीरहो सङ्गहमेव वत्ते. वाचं न घडना फरुसं कदाचि सतस्य जीवस्य च तस्य होमि ॥ एतेसं यो श्रब्जतरं लिभत्वा कन्ता सिरी मजति श्रप्पपञ्जो, तं दित्तरूपंवियमे चरन्तं करीस्वाचंव विवज्जयामि ॥ श्रत्तना करते लक्खिं श्रलक्खिं कुरुतत्तना, न हि लक्षिं ग्रलक्षिं वा ग्रन्त्रो ग्रन्त्रस्य कारको ॥

[ जो ग्रकोधी है, जिसके मित्र हैं, जो त्यागी है, जो शीलवान् हैं, जो शठ नहीं है, जो ऋजु है, जो ( मित्रादि का ) संग्रह करने वाला है, जो मृदु-भाषी है, जिसकी वाणी विश्वसनीय है तथा जो ऊँचे (पद को) प्राप्त होकर भी नम्र है ऐसे ब्रादमी को प्राप्त होकर मैं उसी तरह फूल जाती हूँ जैसे समुद्र की लहर । जो मित्र, ब्रामित्र, ब्रायवा श्रेष्ठ, समान वा हीन के प्रति, ब्राय तथा अनर्थ कुछ भी करते हुए, अकेले में अथवा प्रकट रूप में, सप्रह ही करता है, जो कभी भी कठोर वाणी नहीं बेलता, मैं उस ब्रादमी के मरने पर भी उसी की हूँ । इन गुणों में से किसी एक गुण के प्रति भी जो (प्रिय) कान्ता सिरिको प्राप्त करके प्रमाद करता है, उस ग्रामिमानी, दुराचारी को मैं गूह की तरह त्याग देती हूं । अपने से माग्यवान् होता है, अपने से अभाग्यवान्, एक दूसरे को कोई भाग्यवान् ब्रायवा श्रमाग्यवान् नहीं करता । ]

वोधिसत्व ने सिरि देवी की इस प्रकार की वात सुन, उसका स्रिमनन्दन करते हुए कहा—यह उपभोग में न आया हुआ स्रासन और शैय्या तेरे ही योग्य है। तू आसन और पलंग पर वैठ तथा लेट। वह वहाँ रह, बहुत प्रातः ही निकल चातुर्महाराजिक देव-लोक पहुँची और अनोतस-सरोवर में पहले स्नान किया। वह शैय्या सिरि-देवता के उपयोग में आने से श्री-शैय्या कहलायी। श्री-शैय्या कहलाने की यही परम्परा है। इसी कारण से आज तक श्री-शैय्या कहते हैं।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय सिरि देवी उत्पल वर्णा थी। शुन्त्र-परिवार सेठ तो मैं ही था।

## ३८३. कुकुट जातक

''सुचित्तपत्तच्छदन.. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक उद्दिग्न-चित्त मिन्नु के वारे मे कही ।

## क. वर्तमान कथा

उस भिन्नु को शास्ता ने पूछा — किसलिये उद्विग्न-चित्त है ? 'भन्ते ! एक त्रलङ्कार-युक्त स्त्री को देखकर ग्रासिक के कारण।' शास्ता 'भिन्नु ! स्त्रियाँ ठगकर, वहका कर, श्रपने वश मे होने पर नष्ट कर डालती हैं। लोभी विल्ली की तरह होती हैं। कह चुप हो गये। तब उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व जङ्गल मे मुगें की योनि मे पैटा हो सैंकडो मुगो के साथ रहने लगे। उसके पाम ही एक विल्ली भी रहती थो। उसने वोधिमत्व के ब्रातिरिक्त शेप सभी मुगों को टग से खा डाला। वोधिसत्व उसके काबू न ब्राते थे। उसने सोचा—मुगों वडा शठ है। हमारी शठता तथा चातुरी नहीं जानता है। इसे 'हम तेरी भार्यों होंगी' कह वहका कर ब्रापने वशीमृत होने पर खाना चाहिये। वह जिस वृद्ध की शाखा पर वह मुगों वैठा था वहाँ पहुँची ब्रीर उसकी प्रशसा पूर्वक याचना करती हुई वोली—

सुचित्तपत्तन्द्वदन तम्बचूळ विहङ्गम, श्रोरोह दुमसाखाय मुधा भरिया भवामिते ॥

[ सुचित्रित पङ्को रो ग्राच्छाटित, तम्य (-वर्गः ) शिखा वाले पची । वृत्त की शाखा से उतर । हम मुक्त मे तेरी भार्या बनेगी ।"

यह सुन वोधिसत्व ने सोचा—यह मेरे सभी सम्वन्धियो को खा गई। ग्राय सुके लुभा कर खाना चाहती है। इसे विदा करूँगा। उसने दूसरी गाथा कही—

> चतुष्पदी त्वं कल्याणि द्विपदाहं मनोरमे, सिसी पक्खी ग्रामंयुत्ता श्रव्यं परियेस सामिकं ॥

[ हे कल्याणि । त चतुष्पदी है। हे मनोरमे । मै द्विपद हूँ । पशु तथा पत्ती का मेल नहीं वैठता। त् दूमरा स्वामी खोज। ]

तव उसने सोचा, यह ग्रत्यन्त शठ है। इसे किसी न किसी उपाय से ठगकर खाऊँगी ही। वह बोली—

कोमारिका ते हेस्सामि मञ्जुका पिय भाणिनी, विन्द मं श्ररियेन वेदेन सावयामं यदिच्छसि ॥ [ मै सुन्दर प्रिय भाषिणी (श्रभी तक) कुमारी हूँ । मै तेरी भार्या वनूँगी। मुक्ते श्रेष्ठ लाभ जान श्रहण कर, श्रौर यदि मुक्ते चाहता है, तो (यह मेरी दासी है) इसे सब को सुना दे।]

तब बोधिसत्व ने सोचा—इसे धमका कर भगाना चाहिये। उसने चौथी गाथा कही—

कुण्पादिनि लोहितपे चोरि कुक्कुट पोथिनि, न त्वं श्ररियेन वेदेन समं भत्तारिमच्छिस ॥

[मृतजीवों को खाने वाली । रक्त पायिनी । चोर ! मुर्गों को मार डालने वाली ! तू मुक्ते श्रेष्ठ लाभ जान स्वामी नही वनाना चाहती है । ]

वह भाग गई। पीछे मुड़ कर भी नही देखा। ये अभिसम्बुद्ध गाथाये हैं—

एवस्पि चतुरा नारी दिस्वान पवरं नरं,
नेन्ति सर्पहाहि वाचाहि बिळारी विय कुक्कुटं ॥
यो च उप्पतितं अत्थं न खिप्पमनुबुष्मिति,
श्रमित्तवसमन्वेति पच्छा च मनुतप्पति ॥
यो च उप्पतितं श्रत्थं खिप्पमेव निवोधति,
सुचते सन् सम्बाधा कुक्कुटोव बिलारिया ॥

[इस प्रकार भी चतुर नारियाँ श्रेष्ठवर को देख मृदु-वाणी से उसे श्रपने वश में करती हैं, जैसे विल्ली ने मुर्गे को (वश में करने का प्रयत किया)। जो उत्पन्न परिस्थिति को शीघ ही नहीं बूफ लेता है, वह शत्रु के वशीभूत हो जाता है श्रीर पीछे श्रमुताप करता है। जो उत्पन्न परिस्थिति को शीघ ही समफ लेता है, वह शत्रु के फदे से बच निकलता है, जैसे मुर्गा विल्ली के फदे से।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में उद्दिश-भित्तु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कुक्कुट राज मैं ही था।

#### ३८४. धम्मद्रज जातक

"धम्म चरथ ञातयो .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक डोंगी भिद्ध के बारे मे कही।

उस समय शास्ता ने 'भिजुल्लो, न केवल स्त्रभी यह ढोगी है, पहले भी ढोगी रहा है' कह पूर्व जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत यथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व पत्ती की यांनि मे उत्पन्न हो, वड़े होने पर पिन्नयों के भुगड़ के साथ समुद्र में एक द्वीप पर रहते थे। कुछ काणी राष्ट्र वासी व्यापारी दिशा-काक ले जहाज से समुद्र में उतरे। समुद्र में जहाज हूट गया। उस की वे ने उस द्वीप में पहुच सोचा—यह पिन्यों का महान् भुगड़ है, मुभे डोग करके इनके अगड़े तथा वच्चे समय समय पर खाने चाहिये।

वह पित्त्यों के भुएड में उतर कर, चोच खोल, पृथ्वी पर एक पाँव से खड़ा हुन्ना। पित्त्यों ने पूछा—

"रवामी । तुम्हारा क्या नाम है १"

"मेरा नाम धार्मिक है।"

"एक पांव से क्या खड़े हो १

''मेरे दूसरा पाँव रखने पर पृथ्वो (भार) सहन नही कर सकेगी।"

"ग्रौर चाच खोले क्यो खंड हो १"

"मै ग्रीर कुछ नही खाता, केवल हवा खाता हूँ।"

इस प्रकार उत्तर है, उसने उन पित्त्यों को सम्बोधित कर ''मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुनों'' कह उपदेश देते हुए पहली गाथा कही—

धनमं चरथ नातयो धननं चरथ महं वो. धनमचारी सुदां सेति श्रस्मिं लोके परन्हि च ॥ [रिश्तेदारो । धर्म करो । धर्म करो, भला होगा । धर्मचारी इस लोक तथा परलोक में सुख से सोता है । ]

पित्यों ने यह नहीं समका कि यह कौवा श्रिगड़े खाने के लिये इस प्रकार बात बना रहा है। उन्होंने उस दुश्शील की प्रशंसा करते हुए दूसरी गाया कही—

> भइको वतयं पक्खी दिजो प्रमधन्तिको, एकपादेन तिट् उन्तो धन्मयेवानुसासित ॥

[यह पत्ती भद्र है। यह द्विज परम-धार्मिक हे। एक पाँव से खड़ा होकर धर्म का ही उपदेश देता है।

पित्यों ने उस दुराचारी में श्रद्वावान् हों कहा—स्वामी ! श्राप श्रौर कुछ शिकार नहीं ग्रहण करते, हवा ही खाते हें। तो हमारे श्रग्डे श्रौर बच्चों की देख भाल करें। वे स्वय चुगने चले जाते। वह पापी उनकी श्रनुपस्थिति में उनके श्रग्डे-बच्चे पेट भर खा उनके श्राने के समय शान्त-श्राकृति बना, चोंच खोल एक पाँव से खड़ा हो जाता। पत्ती श्राते श्रौर बच्चों को न देख वड़े जोर से चिल्लाते—(इन्हे) कौन खा जाता है ? उस कौवे को धार्मिक समक्ष उस पर तनिक शङ्का न करते।

एक दिन वोधिसत्व ने सोचा—यहाँ पहले कोई खतरा नही था। इसके त्राने के समय से ही पैदा हुन्ना। इसकी जाँच करनी चाहिये। वह पित्रयों के साथ चुगने जाने जैसा हो, लौटकर छिपे स्थाने पर खड़ा रहा।

कौवे ने भी जब पित्यों को गया समका तो उठा और जाकर अरखें बच्चे खा, लौटकर चोच खोल एक पाँव से खड़ा हो गया। पित्तराज ने पित्यों के आने पर सभी को दकटा कर कहा—मैने बच्चों के खतरे की जाँच करते हुए इस पापी कौवे को उन्हें खाते देखा। आज इसे पकड़ें। उसने सभी पित्यों को आज्ञा दी—यदि भागे तो घर दवाना। यह कह शेष गाथाये कही—

नास्त सील विजानाथ श्रनक्ष्माय पसंसथ, सुत्वा श्रव्हञ्च छापे च धरमो धरमोति भासति ॥ श्रद्भं भणति वाचाय श्रद्भं कायेन कुव्वति, वाचाय नो च कायेन न तं धरमं श्रधिद्वितो ॥ वाचाय सिखलो मनोविद्यगो, छन्नो कृपसयोव कण्हसप्पो, धम्मधजो गामिनगमासु साधुसम्मतो, दुज्जानो पुरिसेन वालिसेन ॥ इमं तुण्डेहि पक्लेहि पादाचिम विहेठथ, छवं हिस विनासेथ नायं संवासनारहो ॥

[ इसके स्वभाव को नहीं जानते हो | विना जाने प्रशास करते हो | यह अग्रडो तथा वच्चों को खाकर 'धर्म-धर्म' कहता है | वाणी से दूसरी बात कहता है, शरीर से दूसरी बात करता है | यह वाणी से ही धर्म में स्थित है, शरीर से नहीं | वाणी का कोमल, किन्तु मन दुःप्रवेश्य, वैसा ही छिपा हुआ जैसे विल में सोया हुआ काला सर्प | ऐसा धर्म व्वजी, जो आम-निगम आदि में 'धर्मात्मा' प्रसिद्ध होता है किसी मूर्ख पुरुष द्वारा नहीं पहचाना जाता | इसे चोच से, पङ्को से तथा पैरो से मारो | इस दुष्ट को नष्ट कर डालो | यह साथ रहने योग्य नहीं है | ]

यह कह पित्तराज ने स्वय ही उछल कर उसके सिर पर ठोंग मारी। शेष पित्तयों ने चोच, नख, पैर तथा पखों से प्रहार किया। वह वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय का ढोंगी कौवा इस समय का ढोंगी भित्तु था। पित्त-राज तो मै ही था।

## ३८५. नन्दियमिगराज जातक

"सचे ब्राह्मण गच्छिस. "यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक माता का पालन-पोपण करने वाले भिन्नु के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

उसे शास्ता ने पूछा—भिन्तु! क्या तू सचमुच ग्रहस्थों का पालन-पोपण करता है १ 'भन्ते! सचमुच।' 'वह तेरे क्या लगते हैं १' 'भन्ते! माता-पिता।' भिन्तु! साधु! तू पुराने पिएडतो की परम्परा की रन्ना करता है। पुराने पिएडतो ने पशु योनि मे पैदा होकर भी माता-पिता को जीवन दान दिया है, कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में कोशल राष्ट्र में साकेत (नगरी) में कोशल-राज के राज्य करने के समय बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हुआ। वड़े होने पर निन्दय मृग नाम हुआ। वह सदाचारी हो माता-पिता का पालन-पोपण करने लगा। उस समय कोशल राजा मृगों के पीछे पड़ा रहता था। वह मनुष्यों को कृषि- कर्म आदि न करने देकर बहुत से आदिमयों को साथ ले नित्य शिकार खेलने जाता।

मनुष्यों ने इकट्ठे हो सोचा — आयों । यह राजा हमारे काम का हर्जा करता है, गृहस्थी नष्ट होती है। क्यों न हम अञ्जनवन उद्यान को घर कर, दरवाजा लगाकर, पुष्करिणी खोट, घास बोदे। किर दण्ड मुद्गर आदि हाथ में ले, जगल में घुस, क्ताड़ियों को पीटते हुए, मृगों को निकाल उन्हें घेर जैसे गौवे अज में दाखिल होती हैं, वैसे ही उन्हें उद्यान में दाखिल कर दरवाजा वन्द कर दे। फिर जाकर राजा को सूचना दे दे और अपना काम करें। सभी ने एक मत हो, इस उपाय को स्वीकार कर उद्यान वना, अर्एय में प्रविष्ट हो एक योजन भर जमीन घेर ली।

उस समय निन्दय एक छोटी सी काड़ी मे, माता-पिता को लिये जमीन पर पड़ा था। नाना प्रकार के ग्रस्त-शस्त्र हाथ में लिये मनुष्यों ने एक दूसरे की वाँह को पकडे हुए उस काड़ी को घेर लिया। कुछ ग्रादमी मृगो को ढूँढते हुए उस काड़ी की ग्रोर वहें। निन्दय ने उन्हें देख सोचा। ग्राज ग्रपना जीवन देकर भी मुक्ते मातापिता की रक्षा करनी चाहिये। वह उठा ग्रीर माता पिता को प्रणाम करके बोला—ग्रममा! तात! ये मनुष्य

इस भाडी में दाखिल हो हम तीनों को देख लेंगे। तुम किसी न किसी उपाय से जीते रहना। जीवित रहना श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें जीवन-दान दे, ज्योंहि मनुष्य भाड़ी के सिरे पर खड़े हो, भाड़ी को पीटेंगे, तुरन्त निकल भागूँगा। वे समभेंगे कि इस छोटी भाड़ी में एक ही मृग रहा होगा, श्रीर माड़ी के श्रन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। तुम हुशियार रहो। वह माता-पिता को प्रणाम कर चलने को तैय्यार हुश्रा। ज्योंहि मनुष्यों ने भाड़ी के एक सिरे पर खड़े हो, हल्ला करके भाड़ी को पीटा, वह वहाँ से निकल पड़ा। उन्होंने समभा यहाँ एक ही मृग होगा, श्रीर भाड़ी में श्रन्दर नहीं घुसे। निदय जाकर दूसरे मृगों में शामिल हो गया। मनुष्यों ने उन्हें घेरा, सभी मृगों को उद्यान में दाखिल किया, फिर द्वार वन्द कर राजा को सूचना दी श्रीर श्रपने श्रपने निवासस्थान को चले गये।

तव से राजा स्वय जाकर किसी एक मृग को बींध, किसी को मेजता— उसे ले आ। मृगो ने बारी बाध ली। जिसकी बारी आती वह मृग एक और खड़ा हो जाता। उसे बीधकर ले जाता। निदय पुष्करिणी मे पानी पीता था, घास चरता था किन्तु अभी उसकी बारी नहीं आई थी। तब बहुत से दिन गुजरने पर उसके माता-पिता के मन में उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा—हमारा पुत्र निदय मृग-राज हाथी के बल का है, शक्तिशाली है; यदि जीता होगा तो अवश्य दीवार लाध कर भी हम से मिलने आयेगा। हम उसे सन्देसा भेजे। उन्होंने रास्ते पर लड़े हो, एक ब्राह्मण को जाता देख मानुषी वाणी में पूछा—आर्थ! कहाँ जाते हो १ वह बोला—साकेत। उन्होंने पुत्र को सदेसा भेजते हुए पहली गाथा कही:—

> सचे ब्राह्मण गच्छिस साकेतं श्रक्षनावनं, वज्जासि निन्दियं नाम पुत्त श्रम्हाक श्रोरसं, माता पिता च ते बुद्दा ते तं इच्छन्ति पिस्सुतं ॥

[ ब्राह्मण । यदि त् साकेत (नगरी) के अञ्जन-वन को जाता है, तो वहाँ हमारे निन्दय नामके ओरस-पुत्र को कहना कि तेरे माता पिता वृद्ध हैं, और तुमे देखना चाहते हैं।

उसने 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया श्रीर साकेत पहुँचने पर श्रगले दिन उद्यान में जाकर पूछा—निन्दिय मृग कौनसा है १ मृग ने श्राकर उसके पास खड़े हो कहा—मैं हू । ब्राह्मण ने वह सन्देसा कहा । निन्दिय ने उत्तर दिया—ब्राह्मण । मै जाऊँ, दीवार फाँद कर भी मै जाऊँ। लेकिन मैने राजा के पास ( उसका दिया ) घास-पानी भोजन किया है। मै उसका ऋणी हूँ। इन मृगों के बीच मैं चिरकाल से रहता हूँ। मेरे लिये यह उचित नहीं है कि मै राजा का तथा इनका कल्याण किये बिना छौर छपना बल दिखाये बिना चल दूँ। अपनी बारी छाने पर मैं इन्हें सकुशल कर छाऊँगा। यह बात कहते हुए दो गाथाये कहीं:—

भुत्ता मया निवापानि राजिनो पाणभोजनं, ' तं राज पियडं श्रवभोत्तुं नाहं वाह्यणमुस्सहे ॥ श्रोवहिस्सामहं पस्सं खुरप्पाणिस्स राजिनो, तदाहं सुखितो मुत्तो श्रिप पस्सेय्य मातरं ॥

[ मैने राजा का दिया हुन्ना त्रान-जल प्रहण किया है । हे ब्राह्मण ! मैं राज-पिएड के प्रति नमक हराम नहीं होना चाहता । मैं राजा के तीर के सामने त्रापने त्राप को कर दूँगा । फिर, सकुशल मुक्त हो कर माता के दर्शन करूँगा । ]

यह सुन ब्राह्मण चला गया। श्रागे चलकर जब उसकी बारी श्राई तो राजा श्रनेक श्रनुयाइयों के साथ उद्यान श्राया। वोधिसत्व एक श्रोर खड़ा था। राजा ने मृग को बीधने के लिये तीर खीचा। जिस प्रकार मृत्यु-भय से डरकर दूसरे मृग भागते थे, बोधिसत्व उस प्रकार भागे नहीं। यह निर्मीत हो, मैत्री-भावना करते हुए, श्रपना कोमल पहलू सामने कर निश्चल खड़े रहे। राजा उसकी मैत्री भावना के कारण तीर नहीं छोड़ सका।

बोधिसत्व ने पूछा—महाराज ! तीर क्यों नही छोड़ने ! छोड़े'। ''मृग-राज ! छोड नहीं सकता हूं।''

"महाराज! तो गुणवानों का गुण पहचाने।"

तब राजा ने बोधिसत्व के प्रति श्रद्वावान् हो धनुप त्याग कहा— यह वेजान लकडी का दुकड़ा भी तेरे गुणो को पहचानता है, मै मनुष्य होकर नहीं पहचानता हूं । मुक्ते चमा कर । मै तुक्ते श्रभय करता हूं ।

"महाराज ! मुक्ते तो श्रमय देते हैं, यह उद्यान के मृग-गण क्या करेंगे?"

"इन्हें भी अभय देता हूँ।"

इस प्रकार वोधिसत्व ने सृगगज-जान के कहे गये अनुसार सभी जगली मृगो, आकाशचारी पित्यों तथा जलचारी मछलियों को अभय दिलवा राजा को पाँच-शीलों में स्थापित किया। फिर राजा को 'महाराज! चार-आतियों में न पड, दस-राजधमों के विरुद्ध न जा धर्म से, न्याय से राज्य करना चाहिये कह, कुछ दिन राजा के पास रहा। उसने 'सभी प्राणियों को अभयदान मिल गया है' को प्रसिद्ध कराने के लिये सुनहरी मुनादी फिराई। तब वह 'महाराज! अप्रमादी रहे' कह माता पिता के दर्शनार्थ गया।

ये ग्रमिसम्बुद्ध गाथाये हैं---

मिगराज पुरे श्रासि कोसलस्स निकेतवे, निन्दयो नाम नामेन श्रमिरूपो चतुप्पदो ॥ तं सं विधतुमागिङ्क दायिस श्रन्जनावने, धनुं श्रदेज्कं कत्वान उसुं सन्धाय कोसलो ॥ तस्साहं श्रोदिह पस्सं खुरप्पाणिस्स राजिनो, तदाहं सुखितो सुनो मातरं दरदमागतो ॥

[ मै पहले कोशल-राज के घर ( के पास के जड़ल ) मे निन्दय नाम का सुन्दर चतुष्याट मृग था । श्रव्जन-वन के उद्यान मे मुक्ते वध करने के लिये कोशल-राज श्राया श्रार उसने धनुप को तान उस पर तीर चढ़ाया। मैने उस राजा के सामने, जिसके हाथ मे तीर था श्रपने श्राप को कर दिया। तय मै सकुशल मुक्त हो, माना को देखने श्राया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के ग्रन्त में माता का पोपण करने वाला भिन्न स्रोतांपित फल में प्रतिष्टित हुन्ना। तब माना पिता महाराज-कुल थे। ब्राह्मण सरिपुत्र था। राजा ग्रानन्द था। निन्दिय मृगराज तो में ही था।

१ इन्दागति, दोमागति, मोहागति तथा भयागति ।

र दान, शील, त्याग, ऋजु भाव, मृदुता, तप, श्रकोध, श्रविहिंसा, घमा तथा श्रविरोध ॥

# छठा परिच्छेद २. सेनक वर्ग

## ३८६. खरपुत्त जातक

''सच किरेवमाहसु...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व-भार्या की आसक्ति के बारे में कही-

# क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भित्तु से पूछा—भित्तु ! क्या तू सचमुच उद्विग्न है १" "भन्ते ! हाँ" कहने पर पूछा—किसने उद्विग्न किया है १ "पूर्व भार्या ने ।" "भित्तु ! यह स्त्री ग्रनर्थ-कारिणी है, पहले भी तू इसी के कारण श्राग मे गिर कर मरता मरता पण्डितों के कारण जीता बचा" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में सेनक नाम के राजा के राज्य करते समय बोधिसत्य शकत्व को प्राप्त हुन्ना। उस समय सेनक राजा की एक नागराजा के साथ मित्रता थी। वह नाग-राज नागभवन से निकल भूमि पर शिकार पकड़ता फिरता था। गाँव के लड़को ने उसे देख 'यह सप है' ढेलों तथा हण्डों से पीटा। राजा ने क्रीड़ा के लिये उद्यान जाते समय देखकर पूछा— यह लड़के क्या कर रहे हैं ? जब सुना कि एक सप को मार रहे हैं तो 'भारने मत दो, इन्हें भगा दो' कह उन्हें भगवा दिया।

नाग-राज जीवित रह नाग-भवन गया। वहाँ से बहुत से रत्न ले श्राधी रात के समय राजा के शयनागार में घुस, वह रत्न दे, 'मेरी जान तुम्हारे ही कारण वचीं कह राजा के साथ मैत्री स्थापित की। वह वार बार जाकर -राजा से भेट करता था। उसने श्रापनी नाग-कन्याश्रों में से एक काम-भोगों में श्रतृप्तकन्या को राजा की सेवा में रहने के लिये नियुक्त किया, श्रौर राजा को एक मन्त्र दिया कि जब उसे न देखे, तब उस मन्त्र को जपे। एक दिन राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के साथ पुष्करिणों में जल-क्रीड़ा की। नाग-कन्या ने एक जल-सर्प देखा तो रूप बढल कर उसके साथ श्रनौचित्य का सेवन किया। राजा ने जब उसे नहीं देखा तो सोचा—कहाँ गई १ मन्त्र जपने पर वह उसे श्रनाचार करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे बाँस की चपटी से मारा।

वह कोधित हो वहाँ से नाग-भवन पहुँची। 'क्यों लौट ग्राई १' पूछने पर वोली—तुम्हारे मित्र ने जब देखा कि मैं उसका कहना नहीं करती हूँ, तो उसने मुक्ते पीठ पर मारा। उसने पीठ की चोट दिखाई। नागराज ने विना सची बात जाने ही चार नाग-तरुणों को बुलाकर मेजा—जाग्रो, सेनक के शयनागार में घुस फुक्कार से ही उसे भूसे की तरह जला दो। वे राजा के सोने के समय उसके शयनागार में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश करने के समय ही राजा देवी ने बोला—मद्रे ! मालूम है नाग-कन्या कहाँ गई !

"देव । नहीं जानती हूँ।"

"आज जिस समय हम पुष्करिणी मे जल-क्रीडा कर रहे थे उसने एक उदक-सर्प के साथ अनाचार किया । मै ने उसे 'ऐसा न करे' शिक्ता देने के लिये वास की छपटी से मारा । मुक्ते डर लगता है कि वह नाग-भवन जाकर मेरे मित्र को और कुछ कह कर हमारी मैत्री तोडेगी।"

यह सुन नाग-तरुण वही से लौट पड़े श्रीर नाग-भवन पहुँच उन्होंने राजा से वह समाचार कहा । उसके मन मे सवेग उत्पन्न हुश्रा । वह उसी ज्ञा राजा के शयनागार मे पहुँचा श्रीर वह वात कह ज्ञमा मागी । फिर उसने राजा को 'सबकी वोली जानने का मन्त्र' दिया श्रीर कहा कि यहमेरा जुर्माना है, साथ ही यह भी कहा कि यह मन्त्र श्रित मूल्यवान् है, यदि किसी श्रीर को देगा तो श्राग में जल कर मरेगा। राजा ने 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया।

तत्र से वह चीटियों की वात-चीत भी समक्त सकता था। एक दिन वह महान् तल्ले पर वैठा हुन्ना मधु-खाएड के साथ भोजन कर रहा था। खाते खाते मधु की एक वून्द, खाएड की एक वून्द तथा पूए का एक दुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा। एक चींटी उसे देख चिल्लाती घूमती थी—राजा के महान् तल्ले पर शहद की मटकी फूट गई, खागड की गाडी श्रीर पूत्रों की गाड़ी उलट पड़ी, शहद, खागड तथा पूए खाश्रों। राजा उसकी श्रावाज सुनकर हसा। राजा के पास खड़ी देवी ने सोचा—राजा क्या देखकर हसा!

जब राजा खाकर, नहाकर पलग पर बैठा था, तो एक मक्खी से उसके स्वामी ने कहा—भद्र ! आ रमण करें । वह बोली—स्वामी ! थोडा सबर करें । अभी राजा के लिये सुगन्धियाँ लायेंगे । उसका लेप करते समय पैरों मे सुगन्धित-चूर्ण गिरेगा । मै उस मे लोट-पोट कर सुगन्धित शरीर वाली हो जाऊँगी । तब राजा की पीठ पर लेट कर रमण करेंगे । राजा यह भी शब्द सुन कर हसा । देवी भी फिर सोचने लगी—राजा क्या देख कर हसा ।

फिर शाम को ज़न राजा भोजन कर रहा था, भात का एक दाना जमीन पर गिर पडा | चीटियाँ चिल्लाई—राज-कुल मे भात की गाड़ी दूट (कर विखर) गई । भात खान्नो । यह सुन राजा फिर हसा । देवी सोने की कड़छी लिये राजा को परोस रही थी । वह सोचने लगी कि मुझे देखकर राजा हसता है । उसने राजा के साथ शैथ्या पर लेटने के समय पूछा—देव क्यों हसे १ वह बोला—मेरे हंसने के कारण से तुसे क्या ? लेकिन फिर जिद्द करने पर कह दिया ।

तन वह बोली—ग्राप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुक्ते दे । "नहीं दे सकता हूँ" कह इनकार करने पर भी वार वार जिद्द करने लगी। राजा बोला—यदि मैं यह मन्त्र तुक्ते दूँगा। तो मैं मर जाऊँगा।

"देव । मर भी जाये तो भी मुफ्ते दें ।"

राजा ने स्त्री के वशीमूत हो 'श्रज्छा' कह स्वीकार कर लिया श्रौर सोचा इसे मन्त्र दे श्राग्न मे प्रविष्ट हो जाऊँगा । वह रथ पर चढ़ उद्यान गया।

उस समय शक ने ससार पर नजर डालते हुए यह वात देखी। उस ने सोचा—मूर्ख-राजा स्त्री के लिये आग मे जल मरने जा रहा है। मैं इस की जान बचाऊँगा। उसने 'सुजा' नामकी असुर-कन्या को लिया और वाराणसी में प्रविष्ट हुआ। वह बकरी बनी और शक स्वय वकरा। शक ने ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे श्रीर वेरथ के श्रागे हो लिये। उस वकरे को राजा श्रीर उसके रय के घोड़े देखते थे, श्रीर कोई नहीं देखता था।

वकरे ने नात-चीत पैटा करने के लिये ऐसा आकार बनाया जैसे वकरी के साथ मैथुन करने जा रहा हो। रथ में जुते एक धोड़े ने उसे देखा तो बोला—िमत्र बकरे। हमने पहले सुना था कि वकरे मूर्ख होते हैं, निर्लं होते हें, लेकिन देखा नहीं था। तू छिपकर करने योग्य अनाचार को हमारी इतने जनो की नजर के सामने ही करता है। जो हमने पहले सुना था, उसका यह जो देखते हैं उससे मेल खाता है। उसने पटली गाथा कही:—

सच्चं किरेवमाहंसु भस्तं वालोति, पिराइता पस्स बालो रहो कम्मं श्रावीकुन्वं न बुडमति ॥

[ पिएडतों ने सच ही कहा है कि वकरा मूर्ख होता है। देखो! यह मूर्ख छिपकर करने योग्य कर्म को प्रकट रूप से नही करना चाहिए, नही जानता।]

यह सुन बकरे ने दो गाथायें कहीं--

त्वं नुको सम्म बालोसि खरपुत्त विजानहि, रज्ज्याहि परिक्खितो बद्घोट्ठो श्रोहितो मुखो ॥ श्रपरम्पि सम्म वे बाल्ययो मुत्तो न पलायसि, सो च बालतरो सम्म यं त्वं बहसि सेनकं॥

[हे गर्टभ-पुत्र | यह समक्त कि तू भी मूर्ख है, जो रिस्सयों से बधा है, टेढ़े होट हें श्रीर नीचे मुँह है तथा यह तेरी श्रीर भी मूर्खता है जो मुक्त होने पर भागता नही है । श्रीर तुक्त से बढ़कर मूर्ख यह सेनक (राजा) है जिसे तू (रथ मे) खींचता है ।]

राजा उन दोनों की वात सममता था, इसलिये उसे सुनते हुए उसने धीरे धीरे रथ हाका। घोड़े ने भी उसकी बात सुन चौथी गाथा कहो-

यन्तु सम्म श्रहं बालो श्रजराज विजानहि, श्रथ केन सेनको वालो तं मे श्रक्लाहि पुन्छितो ॥

[हे श्रजराज ! जिस कारण से मै मूर्ख हूं, वह तू जान; लेकिन मै पूछता हूं—यता कि सेनक क्या मूर्ख है ! ]

यह कहते हुए वकरे ने पाँचवी गाथा कही :--

उत्तमत्थं लिमत्वान भरियाय यो पदस्सति, तेन जिहस्सतत्तानं सा चेवस्स न हेस्सति॥

[ जो उत्तम-वस्तु को प्राप्त करके भार्यों को दे देगा, जिस से उसकी श्रपनी मृत्यु होगी, श्रौर वह भी उसकी न रहेगी | ]

राजा ने उसकी बात सुन कर कहा—अजराज ! तू ही हमारा कल्याण करेगा। हम बंता कि हमे क्या करना चाहिये?

"महाराज । प्राणी के लिये अपने आप से वड़कर प्रिय-तर कुछ नहीं है। एक प्रिय वस्तु के लिये अपना विनाश करना वा प्राप्त यश को छोड़ना उचित नहीं।"

उसने छठी गाथा कही:—

नवे पियम्मेति जनिन्द तादिखो श्रक्तं निरंकत्वा पियानि सेवति, श्रक्ताव सेय्यो परमाव सेय्या जब्मा पिया श्रोजित्तत्थेन पच्छा ॥

[हे जिनन्द | तुम्हारे सहश ( त्रादमी ) 'यह मुक्ते प्रिय है' ऐसा समक ( यदि उसके लिये ) त्रापनी जान दे देता है, तो वह उस प्रिय-वस्तु का सेवन नहीं करता | त्रापना-त्राप ही श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ है। उचित उपाय से प्रिय-वस्तुत्रों की प्राप्ति पीछे भी हो जाती है | ]

इस प्रकार वोधिसत्व ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न हो पूछा—ग्रजराज! कहाँ से ग्राया ?

"महाराज! मैं शक हूँ, तुम पर दया करके तुम्हें मृत्यु से मुक्त करने के लिये आया हूँ।"

"देवराज! मैने इसे वचन दिया है कि तुक्ते मन्त्र दूँगा। अव क्या करूँ ?" "महाराज! तुम्हारे दोनो के नाश को प्राप्त होने की जरूरत नही।" 'यह ( मन्त्र- ) शिल्प सीखने की तैयारी है' कह इसे कुछ थप्पड़ लग-वाइये। तव यह नहीं ग्रहण करेगी।

राजा ने 'त्राच्छा' कह स्वीकार किया । वोधिसत्व राजा को उपदेश दे श्रापने स्थान ही को गया । राजा ने उद्यान पहुँच देवी को बुलाकर कहा— "भद्रे । मन्त्र लेगी १"

"देव ! हाँ।"

"तो तैय्यारी करता हूँ।"

'क्या तैय्यारी १<sup>3</sup>

''पीठ पर सौ कोड़े पटने पर भी मुँह से आवाज नही निकालनी होगी।'' ''उसने मन्त्र-लोभ से 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया। राजा ने जल्लाद को बुलवा दोनों श्रोर चाबुक लगवाये। वह दो तीन चाबुक सहने के याद योली—

"मुभे मन्त्र नहीं चाहिये।"

तव राजा बोला—तू मुक्ते मार कर भी मन्त्र लेना चाहती थी । उसने उसकी कमर की चमड़ी उघड़वा कर छोड़ी । उसके वाद फिर वह कुछ नहीं बोल सकी ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के प्रकाशन के अन्त में उद्धिरन-चित्त भित्तु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा उद्धिरन चित्त भित्तु था। देवी पूर्व-भार्या थी। अश्व सारिपुत्र था। देवराज शक्त तो मै ही था।

## ३८७. सूची जातक

'श्रकक्कसं.... " यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञा-पारमिता के वारे में कही। (वर्तमान -) कथा उम्मग्ग जातक में श्रायेगी।

उस समय शास्ता ने 'भिन्तुत्रो! न केवल त्रमी तथागत प्रज्ञावान् तथा उपाय कुशल हैं' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्य काशी राष्ट्र में एक लोहार के घर पैदा हुए, वड़े होने पर अपने शिल्प में खूव हुशियार । इसके मातापिता दरिद्र थे । उनके गाव से थोड़ी ही दूर एक दूसरा हजार घर का लोहारों का गाव था । वहाँ उन हजारो लोहारों में प्रधान लोहार राजा का वड़ा प्रिय तथा बहुत धनवाला था । उसकी एक लड़की थी — सुन्दर रूपवाली, देव-अप्परा सहश, तथा जनपद सुन्दरी के लक्षणों से युक्त । अप्रस पास के गाँव के मनुष्य छुरी-कुल्हाड़ी, फरसा, फाल, श्रादि बनवाने के लिये उस गाँव में आते और प्राय:सभी उस कुमारी को देखते । वे अपने अपने गाँव लौटकर बैठकों आदि में उसके रूप की प्रशसा करते । वोधिसत्व ने सुना तो अवण-मात्र से आसक्त हो सोचा कि उसे अपनी चरण-दासी वनाऊँगा । उसने उत्तप जाति का अयस (-धातु) ले एक सक्ष्म ठोस सूई तैयार कर, उसके एक ओर छेद कर पानी में डुवाया, और दूसरी उसकी वैसे ही फोफी बना उमें भी एक और से वीधा । इस तरह उसकी सात फोकियाँ बनाई । यह नहीं पूछना चाहिए कि कैमें बनाई श बोधिसत्वों के जान की अधिकता से काम हो जाता है ।

उसने वह सूई नली में डाली श्रीर फेट में लगा उस गाँव में पहुँचा। वहाँ 'प्रधान-लोहार के रहने की गली पूछ, उसके दरवाजे पर खड़ा हो, सूई की वड़ाई करता हुश्रा 'कौन है जो मुक्तसे यह सूई खरीदेगा ११ कहता हुश्रा, पहली गाथा बोला:—

श्रकक्कस श्रक्तरसं खरधोतं सुपासियं, सुखुम तिखिएगाञ्च को सूचिं केतुमिच्छति ॥

[ कीन है जो यह सई खरीदेगा—ग्रक्कश, गोल, श्रच्छे सुन्दर पत्थर से रगडी हुई, चिकनी तथा तीखी नोक वाली | ]

यह कह उसी की प्रशसा करते हुए ऋौर भी एक गाथा कही-

सुमज्जञ्च सुपासञ्च श्रनुपुञ्जं सुविद्वतं, घनघातिमं पटित्थद्धं को सूचि केतुमिच्छति

[ कौन है जो यह सुई खरीदेगा—ग्रन्छी तरह मजी हुई, सुन्दर छेद नाली, क्रमशःगोल, (वस्त्र ग्रादि मे ) प्रवेश कर जाने वाली तथा मजबूत । ] उस समय वह कुमारी ग्रपने पिता को जो भोजनोपरान्त सस्ती

१ श्रयस का श्रनुवाद प्रायः लोहा कर दिया जाता है।

मिटाने के लिये छोटी चारपाई पर लेटा था ताड़ के पखे से पंखा कल रही थी। उसने वोविसत्व का मधुर शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा मानो उसके हृदय में गीला माँम-पिएड आकर लगा हो अथवा हजार घडों (से नहाने) से थकावट उतर गई हो। उसने सोचा—कौन है जो अत्यन्त मधुर स्वर से लोहारों के गाँव में सूई वेचता है। में मालूम करूँ गी, यह क्यों आया है! उसने ताड का पद्धा रख दिया और वरामदे में वाहर निकल कर उससे बात करने लगी। बोधिसत्वों के सकल्प पूरे होते हैं। वह उसी के लिये उस गाँव में आया था, और वह ही उसके साथ वात चीत कर रही थी—अवक! सारे राष्ट्र वासी सूई आदि के लिये इस गाँव में आते हैं। तू मूर्खता के कारण लोहारों के गाँव में सूई वेचना चाहता है। यदि सारे दिन भी सूई की बहाई करता रहेगा, तो भी तेरे हाथ से कोई सूई नहीं लेगा। यदि कीमत चाहता है तो दूसरे गाँव जा। उसने दो गाथाये कही—

इतोदानि पतायन्ति सूचियो बिलसानि च, कोयं कम्मारगामिसमं सूची विक्केतुमिन्छति ॥ इतो संस्थानि गन्छन्ति कम्मन्ता विविधा पुथू कोयं कम्मारगामिसमं सूची विक्केतुमरहति ॥

[इसी गाँव से ऋव सहयाँ तथा दूसरे लोहे के उपकरण वाहर जाते हैं। कौन है यह जो लोहारों के गाँव में सूई वेचना चाहता है १ इसी गाँव से शस्त्र तथा नानाप्रकार के कर्मीन्त (वाहर) जाते हैं। कोन है यह जो लोहारों के गाँव में सूई वेचना उचित समभता है १]

योधिसत्व ने उसकी बात सुन 'मद्रे 'तू न जानने के कारण ही ऐसा कहती है' कह दो गाथाये कही.---

सृचि वन्मारगामस्मि विक्केतव्या पजानता, श्राचरियाव जानन्ति कम्में स्कतदुक्कतं ॥ इमन्च ते पिता भहे सृचि जन्ना मया कतं, तया च म निमन्तेय्य यञ्जत्यन्तं घरे धनं ॥

[बुद्रिमान ग्रादमी द्वारा सूई लोहार के गाँव में ही वेची जानी, चाहिये। शिल्प के गुण-दोप को उसके ग्राचार्य ही जान सकते हैं। भद्रे।

यदि तेरा पिता यह जान ले कि यह सुई मैंने बनाई है, तो वह तुभको सुभे दे दे श्रीर जो घर मे धन है।

ज्येष्ठ लोहार ने उनकी सब बात सुन ली ऋौर पूछा—वेटी ! तू किस के साथ बात कर रही है १"

> "तात । एक पुरुप सूई वेच रहा है, उसके साथ।" "उसे बुला।"

उसने जाकर बुलाया। बोधिसत्व ने घर मे प्रवेश किया और ज्येष्ठ लोहार को प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। उसने पूछा—िकस गाँव मे रहता है ?

"श्रमुक गाँव का वासी हूँ, तथा श्रमुक लोहार का पुत्र।" यहाँ किस लिये श्राया है १ ला, तेरी सूई देखे।"

बोधिसत्व ने सवकी उपस्थिति मे श्रपना गुण प्रकट करने की इच्छा से कहा—क्या श्रकेले देखने की श्रपेचा सब के साथ देखना श्रधिक श्रच्छा न होगा ?

उसने 'श्रच्छा' कह सभी लोहारो को इकट्ठा करवा, उनसे घिर जाने पर कहा—तात! ला हम तेरी सुई देखे।

"त्राचार्यं ! एक (लोहे का घड़ा) श्रीर एक पानी भरी कासे की थाली मगवाये ।"

उसने मगवाई । बोधिसत्व ने फेट में से सूई की नली निकाल कर दी । ज्येष्ट-लोहार ने, उसमें से सूई निकालकर पूछा—तात ! यह सूई है ?

"यह स्ई नही है, यह स्ई की फोफी है।"

उसने इधर उधर बहुत देखा, उसे न त्रारम्भ का पता लगा न सिरे का।

वोधिसत्व ने मॅगवा, नख से फोफी हटा, जनता को 'यह स्ई हे, यह फोफी है' दिखा, स्ई आचार्य्य के हाथ पर रख टी और फोफी उसके पैरों में डालदी। जब उसने फिर कहा 'तात! यह स्ई है " तो 'यह भी स्ई नहीं है, स्ई की फोफी है' कह उसने नख से हटा हटा कर स्ई की छ फोफियाँ ज्येष्ठ-

लोहार के चरणों में डाल, सूई उसके हाथ पर रखी। हजारों लोहारों ने (श्राश्चर्य से) श्रगुलियाँ चटलाई श्रीर वस्त्र ऊपर उल्लाले।

तव ज्येष्ठ-लोहार ने प्छा-तात ! इस सूई की क्या ताकत है ?

"तात ! शक्तिगाली स्राटमी से घड़ा उठवाकर, घड़े के नीचे पानी की थाली रखवा कर, इस मूर्ड को घड़े के वीच में मारे।"

उसने वैसा करके घड़े के वीच में सूई की नोक को मारा। वह घड़े को वींघ पानी के ऊपर वाल-मात्र भी ऊपर-नीचे न हो सीधी खड़ी हो गई। सभी लोहार बोले—हमने इससे पहले कान से भी यह नहीं सुना कि लोहार ऐसे भी होते हैं। उन्होंने अगुलिया चटखाई और वस्त्र उछाले।

ज्येष्ठ लोहार ने वेटी को बुलवाया और उसी परिपद के वीच मे 'यह कुमारी तेरे ही योग्य है' कह पानी गिराकर उसे दे दिया। श्रागे चलकर वह ज्येष्ठ-लोहार के मरने पर उस गाँव में ज्येष्ठ लोहार हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। उस समय लोहार-लडकी राहुल-माता थी। पिरुडत लोहार-पुत्र नो मैं ही था।

# ३८८. तुरिडल जातक

"नवज्ञन्दके." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक मृत्यु से भयभीत भित्तु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती-वासी कुल पुत्र (बुद्ध-) शालन मे प्रव्रजित हो मृत्यु से भयभीत था। जरा पत्ता हिलता, कोई टहनी टूटकर गिरती, किसी पशु पत्ती का वा वैसा अन्य किसी का कोई शब्द सुनाई देना तो वह मृत्यु-भय से ऐसे कांपता जैसे खरगोश पेट मे तीर लगने पर। भिन्नुश्रों ने धर्म-समा में बातचीत

चलाई—ग्रायुष्मानो । श्रमुक मिलु मृत्यु से भयभीत है, थोड़ी सी भी श्रावाज सुनकर काँपता हुन्ना भागता है। क्या इसी बात को मन मे रखना नहीं चाहिये कि इन प्राणियों का जीते रहना श्रानिश्चित है, मरना ही निश्चित है ! शास्ता ने श्रावर पूछा—भिलुश्रो, बेठे क्या बातचीन कर रहे हो ! 'श्रमुक बातचीत' कहने पर उस भिलु को बुलवाकर पूछा— भिलु । क्या त् सचमुच मृत्यु से भयभीत है ! उसके स्वीकार करने पर शास्ता ने 'भिलुश्रो, न केवल श्रभी किन्तु पहले भी यह भिलु मृत्यु से भयभीत रहा है' कह पूर्व- जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने सूत्ररी के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ परिपक्व होने पर सूत्ररी ने दो पुत्रों को : जन्म दिया। वह एक दिन उन्हें लिये एक गढ़ें में पड़ी थी। वाराण्सी द्वार-वासी एक वृद्धा कपास के खेत से टोकरी भर कपास लिये जमीन पर लाठी टेकती हुई त्राई। सूत्ररी उस त्रावाज को सुन मृत्यु-भय से डरकर बच्चों को छोड़ भागी। बुढ़िया ने सूत्ररी के बच्चों को देला तो उसके मन में पुत्र-स्नेह जागा। वह उन्हें टोकरी में डाल, घर ले त्रायी त्रीर बड़े का नाम महातुण्डिल तथा छोटे का चुल्ल-तुण्डिल रख उन्हें पुत्र के समान पोसा।

वे बड़े होने पर बड़े मोटे हुये | बुढिया से यदि कोई कहता कि इन्हें वेच दे तो वह किसी को न देती | वह कहती—यह मेरे पुत्र हैं । एक उत्सव के अवसर पर जब कि धूर्त लोग शराब पी रहे थे, उनका मास समाप्त हो गया । 'मास कहाँ मिलेगा' सोचते हुये उन्हे पता लगा कि बुढिया के घर मे सूअर हैं । वे शराब लेकर वहाँ पहुँचे और बुढिया से वोले—मा । कीमत ले लो और एक सूअर हमें दे दो । उसने 'क्या कोई मास खाने के लिये खरीदने वालों को अपने पुत्र वेचता है ?' कह अस्वीकार किया।

धूर्त वोले—मा! स्त्रार त्रादिमयों के पुत्र नहीं होते। हमें दो। लेकिन जब वार-बार माँगने पर भी नहीं दिये तो उन्होंने बुढ़िया को सुरा पिलाई श्रीर कहा—मा! स्त्रारों का क्या करेगी! कीमत लेकर खर्चा चला। उन्होंने उसके हाथ पर कार्षापण रख दिये।

वह कार्थापण ले बोली--तात ! महातुरिडल को नहीं दे सकती। चुल्लतुरिडल को ले जाग्रो।

"वह कहाँ है ?"

" यहाँ इस भाडी में।"

"उसे ग्रावाज दे।"

''कुछ खिलाने को नहीं दिखाई देता।"

्धूर्त भात की एक थाली खरीद लाये। बुडिया ने वह ले टरवाजे पर रखी हुई सूत्रर की नाद भर दी श्रौर स्वय नाद के पास खडी हुई। तीसों धूर्त भी हाथ में जाल ले वही खड़े हुए।

बुढ़िया ने आवाज दी—रे चुल्लतुरिडल आ। यह सुन महातुरिडल समभ गया—आज तक हमारी माता ने कभी चुल्लतुरिडल को नहीं बुलाया, सुभे ही सदा पहले बुलाती रही है। आज हमारे लिये अवश्य ही कोई खतरा पैदा हो गया है।

उसने छोटे भाई को बुलाकर कहा—तात ! मा तुभे बुला रही है। जा, मालूम कर । वह भाडी से निकला तो भात की नाँद के पास उन्हें खड़े देख 'श्राज मुभे मरना होगा' सोच मृत्यु से भय-भीत हो लौटा श्रीर काँपता हुश्रा भाई के समीप पहुँच, समॅल न सकने के कारण काँपता हुश्रा लडखड़ा कर गिर पड़ा। महातुरिडल ने उसे देख पूछा—तात। तू श्राज काँपता है, लड़खड़ाता है, छिपने की जगह देखता है, यह क्या कर रहा है ? उसने जो देखा था कहते हुए पहली गाथा कही—

नव छन्दके दानि दिय्यति, पुरणार्यं दोणि सुवामिनी दिता, घहुके जने पासपाणिके, नो च खो मे पटिमाति अक्षितं ॥

[श्रव नया-श्राहार दिया जा रहा है, नाँद (भात से) भरी है; स्वामिनी पास खड़ी है तथा बहुत से दूसरे श्रादमी भी हाथ में जाल लिये हैं। मुभे खाना श्रव्छा नहीं जँचता।]

यह सुन बोधिसत्व ने 'तात | इसी उद्देश्य से स्त्रार पाले जाते हैं, श्रौर मेरी माता ने भी जिस मतलब के लिये पाला है, श्राज उस उद्देश्य की पूर्ति का समय त्रा गया। त् चिन्ता मत करं कह मधुर-स्वर से बुद्ध-जीला से धर्मोपदेश देते हुये टो गायाये कहीं—

तसिस भमसि लेगमिन्छसि, द्यतागोसि कुहिं गमिस्तिस, ' द्यपोस्सुको भुक्ष तुण्डिल, मंसत्थाय हि पोसियामसे ॥ द्योगह रहदं द्यम्हमं, सन्दं सेदमलं प्वाह्य, गणहाहि नवं विलेपनं, यस्स गम्धो न कदाचि छिजति ॥

[त्रिसत होता है, भटकता है, शरण-स्थान खोजता है। कोई त्राण दाता नहीं है। कहाँ जायगा ? तुरिडल ! उत्सुकता छोड़ कर (भात) खा। माँस के लिये ही हमारा पोपण होता है। कर्दम-रहित तालाव में उतर। सारे पसीने-युक्त मल को घो। उस नये लेप को लगा, जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती।

दसों पारमिता श्रो का ध्यान कर मैत्री पारमिता पूर्वक उसके पहला पद कहते ही वह शब्द सारी बारह योजन की वाराण्सी में फैल गया। जिस-जिसने जब सुना, वाराण्सी-राज तथा उप-राज से लेकर सभी वाराण्सी निवासी श्रा पहुँचे। जो नहीं श्रा सके उन्हें घर मैं बैठे ही बैठे सुनाई दिया। राज-पुरुपों ने भाड़ियाँ उखड़वा, जमीन बराबर करवा बालू बिछवा दिया। धूतों का शाराब का नशा उतर गया। जाल छोड़ कर खड़े हो धर्म सुनने लगे। बुढ़िया का भी नशा उतरा। बोधिसत्व ने जनता के बीच मे तुण्डिल को धर्मोपदेश देना श्रारम्भ किया।

यह सुन चुल्लतुिंगडल ने सोचा—मेरा भाई ऐसा कहता है। पुष्करिंगी में उतर कर स्नान करना, सरीर से पसीना छुड़ाना तथा पुराना लेपा हटा नया लेप लगाना—यह सब कभी हमारी वश-परम्परा में तो रहा नहीं। मेरे भाई के कहने का क्या मतलब है ? उसने चौथी गाथा कही—

कतमो रहदो श्रकहमो, किंसु सेदमलंति बुच्चति, कतमञ्ज नवं विलेपनं, कस्स रान्धो न कदाचि छिजति

[ कर्दम-रहित तालाब कौन सा है ! पसीना रूपी मत किसे कहते हैं ! जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती, ऐसा नया लेप कौन सा है ! ]

यह सुन वोधिसत्व ने 'ध्यान देकर सुन' कह बुद्ध की तरह धर्मोपदेश देते हुए ये गाथाये कही:—

धम्मो रहदो श्रकहमो
पापं सेद्मलं बुचित,
सीलज्ञ नवं विलेपनं
तस्स गन्धो न कदाचि छिजिति ॥
नन्दन्ति सरीरघातिनो
न च नन्दन्ति सरीरघारिनो,
पुराणाय च पुरागमासिया
रममाना च जहन्ति जीवितं॥

[ धर्म कर्दम-रहित तालाब है । पाप पसीना-रूपी मैल है । शील ही वह नया विलेपन है जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती । प्राणी की हत्या करने वाले आनन्द मनाते हैं । शरीर-धारी (मृत्यु-भय होने से) प्रसन्न नही रह सकते हैं । (गुणो से) पूर्ण प्राणी पूर्णिमा की रात्रि मे आनन्द लेते हुए की तरह प्राण त्याग देते हैं ।]

इस प्रकार वोधिसत्व ने मधुर स्वर से बुद्ध की तरह धर्मोंपदेश दिया। जनता के लाखो श्रादिमयों ने श्राश्चार्य से श्रगुलियों चटलाई। (श्राकाश में) वस्त्र फेंके। सारा श्राकाश 'साधु' 'साधु' की श्रावाज से गूज उठा।

वाराण्सी राजा ने बोधिसत्व को राज्य से पूजित कर, बुढिया को सम्पत्ति दे, उन दोनों को सुगन्धित जल से स्नान करवा, वस्त्र पहनवा गर्दन में मिण्-रत्न कर्एठे डलवा, नगर में लाकर पुत्र का स्थान दिया। उसने बहुत से नौकरों चाकरों द्वारा उन की सेवा कराई।

वोधिसत्व ने राजा को पञ्चशील दिये। सभी वाराणसी निवासियो तथा काशी राष्ट्र वासियों ने शीलों की रत्ता की। वोधिसत्व ने उन्हे पूर्णिमा तथा ग्रमावस्या के दिन धर्मोपदेश दिया। न्यायाधीश वनकर न्याय किया। उसके न्यायाधीश रहते समय फूठा मुकदमा करने वाले नही थे।

ग्रागे चलकर राजा मर गया। बोधिसत्व ने उसका शरीर-कृत्य करवा निर्णयों को पुस्तक में लिखवा कहा—इस पुस्तक को देखकर मुकद्दमों का फैमला करो। फिर जनता को धमोपदेश दे, ग्रप्रमाद से रहने के लिये प्रेरित कर, सभी को रोता पीटता छोड चुल्ल-तुरिडल के साथ जगल में प्रवेश किया। बोधिसत्व का उपदेश साठ हजार वर्ष तक चला।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल वैटाया। वह मृत्यु से भय-भीत भिद्धु स्रोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुन्ना। उस सभय राजा ग्रानन्द था। चुल्ल-तुण्डिल मृत्यु से भय-भीत भिद्धु। परिषद बुद्ध परिषद थी। महा-तुण्डिल तो मै ही था।

## ३८६. सुवराराकक्षटक जातक

'सिड़ी मिगो...''यह शास्ता ने वेळुवन मे विहार करते समय श्रानन्द स्यविर के श्रपने लिये श्रात्मोत्सर्ग करने के बारे में कही।

# क, वर्तमान कथा

ध्नुष्धारियों को नियुक्त करने तक की कथा खरडहाल जातक में आयेगी और धन-पाल (हाथी) का गर्जन चुल्लहस जातक में कहा गया है। उस समय धर्मसभा में वात चीत चली—आयुष्मानों। धर्म-खजानची आनन्द स्थिवर ने शैक्जान प्राप्त कर धन-पालक (हाथी) को देख सम्यक् सम्बुद्ध के लिये आत्मोत्सर्ग किया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्तुओं! यहाँ यैठे क्या वात चीत कर रहे हो १ असुक वात चीत कहने पर शास्ता ने न केवल अभी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>खर**ंहाल जातक (४४२) २. चुल्जहंस जातक (४३३**)

किन्तु पहले भी भिजुत्रो ! ग्रानन्द ने मेरे लिये ग्रात्मोत्सर्ग किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में राजग्रह के पूर्व की श्रोर सालिन्दिय नाम का ब्राह्मण गाँव था। उस समय वोविसत्व उस गाँव में एक कुपक-ब्राह्मण परिवार में पैदा हुये। बहे होने पर कुदुम्ब वाला ही वह उस गाँव की पूर्वोत्तर दिशा में मगध (राज्य) के खेत में हजार करीप की खेती करने लगा। एक दिन वह श्रादिमयों के साथ खेत पर गया श्रीर मजदूरों को 'हल चलाश्रों' कह मुँह धोने के लिये खेत के सिरे पर एक बड़े तालाव पर पहुँचा। उस तालाव में एक सुनहरी केकड़ा रहता था—सुन्दर, मनोज। बोधिसत्व दातुन करके उस तालाव में उतरे। उसके मुँह धोने के समय केकडा समीप श्रा गया।

उसने उसे उटाकर अपनी चादर में रख लिया और ले जाकर, खेत का काम कर चुकने पर वापिस घर जाते समय उसे वहीं तालाव में डाल दिया। तव से आते समय पहले उस तालाव पर जा केकड़े को अपनी चादर में लेने के बाद ही खेती को देखता। उनका एक दूसरे के प्रति हढ़ विश्वास होगया।

बोबिसत्व नियमित रूप से खेत पर जाते। उसकी श्रांख में पाँच प्रसाद श्रौर तीन मण्डल साफ दिखाई देते। उसके खेत के सिरे पर एक ताड़ का वृक्त था। उस कौवे के घोंसले में रहने वाली कौवी ने उसकी श्रांखें देखी तो उन्हें खाने की इच्छा हुई। वह कौवें से बोली—स्वामी सुके दोहद उत्पन्न हुआ है।

''क्या दोहद १'

''इस ब्राह्मण की ग्रांखे खाना चाहती हूँ।"

'वडा कठिन दोहद उत्पन्न हुआ है। इन्हें कौन ला सकेगा।"

"यह मैं जानती हूं कि तू नहीं ला सकता। इस ताड़ से थोडी ही दूर पर उस वाबी में में काला साप रहता है उसकी सेवा कर। वह इसे डस-कर सार डालेगा। तब तू इसकी आखें निकाल कर ला सकेगा।"

उसने 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया श्रीर तन से काले साप की सेवा करने लगा। बोधिसत्व की बोई हुई खेती में जन श्रकुर-फूटा तन तक केकड़ा भी बड़ा हो गया।

एक दिन सर्प कौवे से वोला-मित्र तू नित्य मेरी सेवा मे आता है। तेरे लिये मै क्या करूँ !

"स्वामी तुम्हारी दासी के मन मे इस खेत के मालिक की श्रांखो का दोहद उत्पन्न हो गया है। मै तुम्हारी सेवा मे इसीलिये श्राता हूँ कि तुम्हारी कृपा से उसकी श्रांखे मिले।"

सर्प ने उसे 'हो, यह कोई भारी चीज़ नहीं है। मिलेगी' कह उसे श्राश्वासन दिया। श्रगले दिन वह खेत के वाध पर घास में छिप, ब्राह्मण के श्राने के रस्ते में उसके श्राने की प्रतीचा करता हुश्रा लेट रहा।

वोधिसत्व आकर पहले तालाव पर गये, मुँह धोया और तब स्नेह के कारण सुनहरी केकड़े का आलिंगन कर उसे चादर में लिटा खेत की ओर बढ़ें। सर्प ने उसे देखते ही जल्दी से कूद गिएडली का मास डसा। वह वहीं गिर पड़ा। साप बाँबी को ओर भागा। बोधिसत्व का गिरना, सुनहरी केकड़े का चादर में से निकल पड़ना तथा कौवे का आकर बोधिसत्व की छाती पर बैठना ठीक एक दूसरे के बाद हुआ। कौवे ने बैठकर आँखों की ओर चोंच बढ़ाई। केकड़े ने सोचा—इसी कौवे के कारण मेरा मित्र खतरे में पड़ा। इसे पकड़ गा तो सर्प आयेगा। उसने सण्डासी से पकड़ने की तरह कौवे की गर्दन को जोर से पकड़ा और दबाकर थोड़ा ढीला कर दिया। कौवा चिल्लाया— 'मित्र सुक्ते पहले आओ जा रहे हो ? यह केकड़ा सुक्ते कछ दे रहा है। मेरे मरने से पहले पहले आओ। उसने साप को बुलाते हुए पहली गाथा कही:—

सिंगीमिगो श्रायतचक्खुनेत्तो श्रद्धित्तचो वारिसयो श्रखोमो, तेनाभिमूतो कपणं रुदामि हरे सखा किस्सनु मं जहासि॥

[स्त्रणं वर्ण, बड़ी आँखों वाला, अस्यी त्वचा मात्र, पानी मे रहने वाला तथा वालहीन (यह केकड़ा है) इससे अभिभृत हो मै, दुःख है, रो रहा हूँ। अरे सखा! मुक्ते क्यों छोड़ रहा है ? ] शास्ता ने इस बात को प्रकट करते हुए श्रमिसबुद्ध होने पर दूसरी गाथा कही:—

सो प्रस्तसन्तो महता फ्योन भुजङ्गसो कक्कट मज्मपत्तो सखा सखारं परितायमानो भुजङ्गसं कक्कटको गहेसि ॥

[ मित्र मित्र की सहायता करने के लिये वह सर्प बड़े फन से फ़ुफ़कारता हुआ केकड़े के पास पहुँचा। केकड़े ने सर्प को पकड़ा।]

उसने उसे कष्ट दे थोडा ढीला किया। साँप ने सोचा केकड़े न कौने का मास खाते हैं न सर्प मास । इसने हमे क्यो पकड़ा है १ यह पूछते हुए उसने तीसरी गाथा कही:—

> न वायसं नो पन सप्पराजं घासिक्षको कक्षकटको छदेख्य, पुच्छामि त श्रायतचक्खुनेत श्रय किस्स हेतुम्ह उभो गहीता ॥

[न कौने को छौर न सर्प राज को ही केकड़ा खाने के लिये पकड़ता है। हे नड़ी आँखो वाले ! मै पूछता हूं कि त्ने हम दोनों को किस लिये पकड़ा है।

केकड़े ने पकड़ने का कारण कहते हुए दो गाथाये कहीं:—
श्रयं पुरिसो सम ग्रत्यकामो
यो मं गहेत्वान दकाय नेति,
तिसमं मते दुक्खमनप्प कम्मे
श्रहंच एसोच उमोन होम ॥
मसन्च दिस्तान पनड्दकाथं
सन्दो जनो हिंसितुमेनिमच्छे,
सादुख शुल्तन्च मुदुन्च मंसं
काकापि मं दिस्व निहेडयेय्युं

[ यह पुरुप मेरा हितैपी था, मुक्ते लेकर तालाव ले जाता था। उसके मरने से मुक्ते बहुत दु.ख होगा—यह श्रीर मैं दोनों नहीं रहेगे। मेरे बढ़े हुये शरीर को देखकर सभी मेरी हिंसा करना चाहेगे, कौवे तक भी, यह देख कि इसका मास स्वादु, मोटा तथा कोमल होगा, सुके कष्ट देगे ।]

यह सुन सर्प ने सोचा कि एक उपाय से इसे ठग कर कौवे को ऋौर अपने को छुडाऊँ । उसे ठगने के लिये छठी गाथा कही—

> सचेतस्य हेतुम्ह उभो गहीता उट्टातु पोसो विससाचमामि, ममञ्ज काकञ्ज पमुक्च खिप्पं पुरे विसंगाळहमुपेति मर्चं ॥

[ यदि इसके कारण दोनों को पकडा है, तो यह पुरुष उठ खड़ा हो, मैं इसका विप चूसता हूं। मुक्ते और कौवे को शीघ छोड़। आरम्भ में आदमी को विष जोर से चढता है।]

यह सुन केकड़े ने सोचा—यह ढग बनाकर मुक्तसे दोनों को छुड़ा कर भाग जाना चाहता है। मेरी उपाय कुशलता को नही जानता है। मै अब अपनी संदासी को ढीला करूँ गा, जिसमे साप हिल-डोल सके, कौवे को तो नहीं ही छोड़ गा। उसने सातवी गाथा कही—

> सप्पं पमोक्खामि न तान कार्क पिटनद्धको होहिति तान काको, पुरिसन्च दिस्तान सुखि श्ररोगं कार्क पमोक्खामि यथेन सप्प ॥

[ सर्प को छोड़ता हूं, लेकिन कौ वे को नही। कौ वा तब तक प्रति-बन्धक रहे। पुरुप को सुखी तथा निरांग देखकर सर्प के समान कौ वे को भी छोड दूँ गा।]

यह कह उसके सुविधा से हिल-डोल सकने के लिये 'संदासी' को ढीला कर दिया। साप ने विष चूस कर बोधिसत्व के शरीर को विष रहित कर दिया। वह सुखी हो स्वाभाविक अवस्था मे खड़ा हुआ। के कड़े ने सोचा यदि ये दोनों जीवित रहेगे तो मेरे मित्र का कल्याण नही। इन दोनों को मार हालूँ गा। उसने कैची से कमल की नाल काटने की तरह अपनी 'संदासी' से दोनों के सिर काट, जान से मार डाला। कीवी भी उस जगह से भाग गयी। बोधिसत्व ने सौंप का शरीर लकड़ी पर लपेट काड़ी के पीछे फेंक

दिया। सुनहरी केकड़े को तालाब मे छोड़, स्नान कर सालिन्दिय ग्राम को ही लौट गया। तब से केकड़े के साथ उसका विश्वास ग्रौर भी ग्रधिक बढ गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठा अन्तिम गाथा कही—

काको तदा देवदनो श्रहोसि मारो पन कर्यहसप्पो श्रहोसि, श्रानन्दो भहो कक्कटको श्रहोसि श्रहं तदा ब्राह्मणो होमि तत्थ ॥

[ कौ त्रा उस ममय देवदत्त था, मार काला-साँप था। त्रानन्द भद्र केकडा था श्रीर मै तब वहाँ ब्राह्मण था। ]

सत्य के अन्त मे अनेक स्रोतापन्न आदि हुए। कौवी की बात गाथा मे नहीं कही गई—वह चिज्ञामाणिका थी।

#### ३६०. मय्हक जातक

''सकुणो मय्हको नाम.. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय आगन्तुक-सेठ के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में श्रागन्तुक-सेठ नाम का एक धनवान रहता था। वह न स्वय खाता-पीता था, न किसी को कुछ देता था। नाना प्रकार के स्वादिष्ट विद्या भोजन सामने लाने पर, उन्हें न खाता, कणाज तथा विलड़ ही खाता। धूप दिये गये सुगन्धि वाले वस्त्र लाने पर उन्हें रखवाकर मोटे, घने वालों वाले वस्त्र पहनता। श्राजानीय घोड़े जुते, मिण तथा स्वर्ण से चित्रित रथ के लाये जाने पर उसे हटवा, पत्तों की छतवाले, लकड़ी के डणडों के रथ पर चढ़ कर जाता। उसने जन्म भर टानादि पुर्य कमों में से एक भी नही किया श्रीर सर कर रोस्व नरक मे पैदा हुआ। उस अपुत्र का धन राज-सेना द्वारा सात ही दिन-रात में राजकुल में पहुँचा दिया गया। उसके पहुँचा दिये जाने पर प्रातःकाल का भोजन कर चुकने के बाद राजा जेतवन गया श्रीर शास्ता को प्रणाम कर वैठा। शास्ता ने पूछा—क्यो महाराज! बुद्ध की सेवा मे नहीं श्राते ?

'भन्ते! श्रावस्ती में श्रागतुक सेठ मर गया। उसके विना मालिक के धन को हमारे घर ढोकर लाने में ही सात दिन लग गये। उसने इतना घन प्राप्त कर न स्वयं खाया पिया, न दूसरों को दिया। उसका धन राच्छ द्वारा सुरिच्चत पुष्करिणी की तरह रहा। उसने एक दिन भी गढिया भोजन श्रादि का मजा नहीं निया और मर गया। इस प्रकार के कजूस अपुण्यवान् श्रादमी को इतना धन कैसे मिला ? धन को भोगने की इसकी इच्छा क्यों नहीं हुई ?"

"महाराज ! धन की प्राप्ति तथा धन का न भोगना दोनों उसी के कमो का फल है।"

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वाराण्सी-सेठ अश्रद्वावान् था, कज्स, किसी को न कुछ देता था, न खिलाता-पिलाता था। उसने एक दिन राज-दरबार जाते समय नगर मे प्रत्येक-बुद्ध को भिद्धा-टन करते देखा, प्रणाम कर पूछा—मन्ते! भिद्धा मिली? "सेठ! भिद्धा माँग रहे हैं" कहने पर (अपने) आदमी को आजा दी—जा, इन्हें हमारे घर ले जा, हमारे पलग पर विठा, हमारे लिये तैयार भोजन मे से पात्र भरवा कर दिलवा।

ंवह प्रत्येक-बुद्ध को घर ले गया, विठाया और सेठ की भार्य्या को फहा। उसने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से पात्र भर कर उसे दिया। वे भोजन ले, सेठ के घर से निकल, रास्ते पर आये।

सेठ ने राज दरबार से लौटते समय उसे देख, प्रणाम कर पूछा--

"महासेठ ! मिला।"

उसने पात्र देखा तो उसका मन प्रसन्न न रह सका । मोचने लगा— 'इस भोजन को मेरे दास या मजदूर खाते तो कोई कठिन काम भी करते। स्रोह । मेरी हानि ।" वह तीसरी चेतना की पूर्ति नही कर सका । दान उसी को महाफल देता है, जो तीनों चेतना स्रों की पूर्ति कर सके।

> पुन्वेव दाना सुमना भवाम, ददस्पि चे श्रत्तसना भवास, दत्वापि चे नानुतपाम पच्छा, तिस्मा हि श्रम्हं दहरा न सीयरे ॥ पुन्वेव दाना सुमनो ददं चित्तं पसादये, दत्वा श्रत्तमनो होति ऐसा यन्जस्स सम्पदा।

[ दान (देने) से पहले भी प्रसन्न-मन रहते हैं दान देते समय भी प्रसन्न-मन रहते हैं, देकर भी पीछे अनुताप नहीं करते हैं, इसलिये हमारे (यहा पिता के रहते) पुत्र नहीं मरते।

दान देने से पूर्व प्रसन्न-मन रहे, देते समय चित्त प्रसन्न रखे, देकर प्रसन्न हो—यही (दान) यज्ञ की सम्पत्ति है।

"इस प्रकार महाराज । आगन्तुक-सेंठ ने तगरिसखी प्रत्येक-बुद्ध को दान देने के कारण बहुत धन प्राप्त किया, लेकिन चेतना को पूर्ण रूप से पवित्र न रख सकने के कारण धन का उपभोग नहीं कर सका ।"

> "भन्ते ! उसे पुत्र क्यों नहीं हुत्रा ।" "महाराज ! पुत्र न होने का कारण भी वह स्वय ही है।" उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ग. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व श्रस्सी करोड धन वाले सेठ-कुल मे पैदा हुए। बड़े होने पर माता-पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई को खाने-पीने की सुविधाकर, परिवार का पालन- पोषण करते हुये रहने लगा। उसने ग्रह-द्वार को दान-शाला बना दिया श्रीर महादान देता हुश्रा घर पर रहने लगा। उसको एक पुत्र हुश्रा।

जब बच्चा पैर से चलने लगा तो वह काम-भागो मे दोष तथा श्राम-निष्क्रमण मे कल्याण देख पुत्र-वारा सहित सारा वैभव छोटे भाई को सौप, 'श्रप्रमादी होकर दान देते रहना' उपदेश दे,ऋषि-प्रब्रज्या के ढग पर प्रब्रजित हुश्रा श्रीर समापत्तिया प्राप्त कर हिमालय मे रहने लगा।

छोटे भाई को भी एक पुत्र हुआ। उसने उसे बड़े होते देख सोचा— मेरे भाई के पुत्र के जीते रहने से घर के दो हिस्से हो जायेंगे। भाई के पुत्र को मार डालूँ। एक दिन उसने उसे नदी में डुबा कर मार डाला। उसके नहाकृर लौटने पर भाई की छी ने पूछा—पुत्र कहा है १ ''पानी में जल-कीडा कर रहा था। हूँ ढने पर नहीं मिला।" वह रोकर चुप हो गई।

बोधिसत्व ने यह समाचार सुन, मोचा— (इसकी) यह करनी प्रकट करूँ गा। वह आकाश से आकर वाराण्सी में उतरा और अच्छी प्रकार वस्त्रादि पहन उसके यहद्वार पर जब उसने दान-शाला नहीं देखी तो समभ गया कि असत्पुरुप ने दान-शाला भी नष्ट कर दी होगी। छोटे भाई को जब उसके आने का समाचार मिला, तो उसने आकर बोधिसत्व को प्रणाम किया और महल पर ले जा अच्छी तरह भोजन कराया।

भोजन कर चुकने पर, सुखपूर्वक बातचीत करने के समय उसने पूछा— बच्चा नहीं दिखाई देता है। वह कहा है !

'भन्ते! मर गया।"

"कैसे ।"

"उदक -क्रीड़ा के समय | नहीं कह सकता कैसे १"

''श्रसत्पुरुप ! क्या ! क्या तू नही जानता ! तेरी करत्त तु के पता है । क्या तूने इस कारण से उसे नही मारा है । क्या तू राजादि से नष्ट हो सकने वाले धन की रज्ञाकर सकता है ! म्य्हक पत्ती का श्रोर तुम्हारा क्या श्रन्तर है !"

बोधिसत्व ने बुद्द-लीला से उपदेश देते हुये ये गाथायें कही— सकुणो मरहको नाम गिरिसानुदरी चरो, पक्कं पिप्फिलिमारुटह मरह-मरहाति कन्दति ॥ तस्तेवं विलयन्तस्स दिज-सङ्घा समागता,
भुत्वान पिफालं यन्ति विलिपित्वेव सो दिजो ॥
एवमेव इधेकचो सङ्घरित्वा वहुं धनं,
नेवत्तनो न जातीन यथोधि पटिपञ्जति ॥
न सो श्रव्हादनं भत्तं न मालं न विलेपन,
श्रजुभोति सिकं किञ्च न सङ्गणहाति जातके ॥
तस्तेवं विलयन्तस्स मय्हमय्हाति रक्खतो,
राजानो श्रयवा चोरा टायटा येव श्रप्पिया,
धनमादाय गच्छन्ति विलिपित्वेव सो नरो ॥
धीरो च भोगे श्रधिगम्म सङ्गण्हाति च जातके
तेन सो किर्त्तं प्योति पेच्च सम्मे च मोदित ॥

[ पर्वत, जड़ल तथा कन्दरात्रों मे रहता हुआ 'म्यहक' पची पके पिप्फलि वृद्ध पर चढ 'मेरा मेरा' पुकारता है। उसके इस प्रकार चिल्लाते रहते पची गण आकर पिप्फलि-फल खा जाते हैं। वह पची रोता ही रहता है। इसी प्रकार यहाँ कोई कोई आढमी यहुत धन इकट्ठा करके न स्वय खाता है, न अपने रिश्तेदारों को यथोचित हम से देना दिलाता है—न पहनना, न खाना, न माला, न लेप किसी भोग को भी न वह स्वय भोगता है, न रिश्तेदारों को खिलाता-पिलाता है। इस प्रकार उसके 'मेरा मेरा' करके संभालते और रोते पीटते रहते हुए ही या तो धन राजा ले जाते हैं, या चोर ले जाते हैं, या अप्रिय-दायाद ले जाते हैं। वह नर रोता-धोता रह जाता है। धीर-पुरुप भोग्य-वस्तुओं को एकन कर रिश्तेटारों को खिलाता पिलाता है, इससे उसे कीर्ति की प्राप्ति होती है और मरने पर स्वर्ग जाता है।

इस प्रकार वोधिसत्व ने उमे धर्मोपदेश दे पूर्ववत दान चालू कराया श्रौर हिमालय जा भ्यानावस्थित हो ब्रह्म-लोक गामी हुन्ना।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला 'महाराज । इस प्रकार आगन्तुक सेठ ने क्योंकि अपने भाई के पुत्र को मार दिया था, इसलिये उसे इतने समय तक न पुत्र हुआ, न पुत्री, कह जातक का मेल वैठाया। उस समय छोटा भाई आगन्तुक सेठ था। वडा तो मै ही था।

# ३ ६ १ . घजिवहेठ जातक

"दुब्बग्रह्म .." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय लोको-पकार के वारे मे कही। (वर्तमान) कथा महा करह जातक मे आयेगी। उस समय शास्ता ने 'भित्तुश्रो, न केवल अभी किन्तु पूर्व (-जन्म) मे भी तथागत . ने लोकोपकार किया है" कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व शक्त था। उस समय एक विद्याधर मन्त्र-वल से आधी रात के समय आकर वाराण्सी राज की पटरानी के साथ अनाचार करता था। उसकी परिचारिकाये जान गई। तब उसने स्वय ही राजा के पास जाकर कहा—

"देव ! एक आदमी आधी रात के समय शयनागर में प्रवेश कर मुक्ते दूषित करता है।"

"उसको कोई चिन्ह लगा सकेगी ?"

"देव सक्ती।"

उसने प्राकृतिक हल्दी की थाली मेंगा, जिस समय वह श्रादमी रमण करके जाने लगा उसकी पीठ पर पंचागुलि चिन्ह बना राजा से कहा ।

राजा ने आदिमियों को आजा दी—जाओ चारों दिशाओं में हूँ हो। जहाँ कोई आदिमी ऐसा मिले जिसकी पीठ पर प्राकृतिक हल्दी का पाँच अँगु- लियों का चिन्ह हो, उसे पकड़ों। विद्या-घर भी रात को अनाचार कर दिन में सूर्य को नमरकार करता हुआ एक पाँच से खड़ा था। राज-पुरुषों ने देख उसे घेर लिया। उसे जब पता लगा कि उसकी करनी प्रकट हो गई तो वह मन्त्र-यल से आकाश में उड़ गया। राजा ने उन आदिमियों से जो उसे देखकर आये थे पूछा—

"देखा १" "हाँ ! देखा ।" "वह कौन है १"

"देव ! प्रव्रजित है। वह रात को श्रनाचार कर दिन में साधु वेश से रहता है।"

राजा को साधुग्रों पर क्रोध ग्राया—ये दिन में साधु वेश में रहते हैं ग्रीर रात को ग्रनाचार करते हैं। उसने मिथ्या-सकल्प कर मुनादी करा दी—मेरे राज्य से सभी साधु भाग जायें, ग्रन्थथा जो कोई दिखाई देगा, उसे ही राज-दण्ड भोगना होगा। तीन सौ योजन के काणी-राष्ट्र में से भाग कर सभी साधु दूसरी दूसरी राजधानियों में चलें गये। सारे काशी-राष्ट्र में ग्रादमियों को उप देश दे सकने वाला एक भी श्रमण-ब्राह्मण नहीं रहा। उपदेश न मिलने से ग्राटमी कठोर स्वभाव के हो गये। दान-शील से विमुख होने के कारण मरने पर ग्राधकतर नरक में पैदा हुए। स्वर्ग में पैदा होने वाले ही नहीं रहे।

शक ने जब नये देवता नहीं देखें तो ध्यान लगाकर सोचा—क्या कारण है ? उसे पता लगा कि विद्याधर के कारण वाराणसी-राज ने कुद्ध हो, मिथ्या-संकल्प कर प्रव्रजितों को देश में निकाल दिया है। शक ने सोचा कि उसे छोड़कर और कोई राजा के मिथ्या-ग्राग्रह को नहीं छुड़ा सकता। उसने निश्चय किया कि वह राजा तथा देशवासियों का उपकार करेगा। तब शक तकमृलक पर्वन के प्रत्येक-मुद्दों के पास गया और बोला—भन्ते! सुके एक मुद्द प्रत्येक-मुद्द दें। मैं काशी-राज को प्रसन्न करूँ गा।

उसे सघ स्थविर ही मिले।

उनका पात्र चीवर ले, उन्हे आगे-आगे कर, स्वयं पीछे हो, सिर पर हाथ जोड़ प्रत्येक-बुद्ध को नमस्कार करते हुये शक सुन्दर तक्या के रूप में सारे नगर के ऊपर तीन वार घ्म, राज-द्वार पर पहुँच, आकाश में ठहरा। राजा को यूचना मिली—देव। एक सुन्दर तस्या एक अमया को लाकर राज-द्वार पर आकाश में खड़ा है।

राजा ने श्रासन से उठ, खिड़की मे खड़े हो, 'तक्श ! त् स्वय सुन्दर है, इस कुरूप श्रमण का पात्र चीवर लिये प्रणाम करता हुश्रा क्या खड़ा है १' पूछते हुए पहली गाथा कही:—

दुब्वरणरूपं तुवमरियवरणं पुरक्खत्वा पञ्जित्तको नमस्ससि, सेय्योनु तैसो उदवा सरिक्खो नामं परस्सत्तनो चापि ब्रृही ॥

[ हे सुन्दर रूप । तू इस कुरूप को आगे कर हाथ जोड़ नमस्कार करता है। यह तुक्तमे श्रेष्ठ है अथवा समान १ इसका तथा अपना नाम कह।]

शक वोला-महाराज, श्रमण श्राटरास्पद होते हैं इसलिए मैं इनका नाम नहीं कह सकता। श्राना नाम वताता हूं। उसने दूसरी गाथा कही:-

न नामगोत्तं गयहन्ति राज सम्मगतानुज्जुगता न देवा, श्रहं च ते नामधेर्यं वदामि सक्कोहमस्मि तिदसानमिन्दो ॥

[ राजन्, देवता अरहत्व-प्राप्त तथा निर्वाण-प्राप्त जनों का नाम या गोत्र सुँह से ही नहीं लेते हैं। हाँ मै अपना नाम तुक्ते बताता हूं। मै (त्रयस्-) त्रिश देवों का इन्द्र शक्त हूं। ]

यह सुन राजा ने तीसरी गाथा द्वारा भित्तुश्रो को नमस्कार करने का फल पूछा:—

यो दिस्वा भिक्खुं चरणुपपन्नं पुरक्खत्वा पञ्जिकिको नमस्प्रति, पुन्छामि तं देवराजेतमत्थं इतो चुतो किं समते सुखं सो ॥

[ हे देवराज | मैं तुक्तसे यह जानना चाहता हूँ कि जो सदाचारी भिन्नु को आगे कर, हाथ जोड़ नमस्कार करता है, उसे यहाँ से मरने पर क्या सुख मिलता है १]

शक ने चौथी गाथा कही:—
यो दिस्वा भिक्खु चरणु १पवा 
पुरक्खत्वां पञ्जिलको नसस्सति
दिद्ठेवधम्मे लभते पसंसं
सग्गं च सो याति सरीरमेदा ॥

[ जो सटाचारी भिन्नु को देख, श्रागे कर, हाथ जोड़ प्रणाम करता है उसकी इस जन्म में प्रशसा होती है, तथा मरने पर स्वर्ग-लाभ ।]

राजा ने शक की वात सुन त्रपना मिथ्यामत छोड़ प्रसन्न-चित्त हो,

लक्खी वत रो उद्पादि श्रज्ज यं वासव भूतपतहसाम, भिक्खुञ्च दिस्वान तवज्ज सक्क काहामि पुज्ञानि श्रनप्पकानि ॥

[ ग्राज भूतपित इन्द्र का दर्शन होने से मुक्ते प्रजा प्राप्त हुई । हे शक ग्राज मैं तुम्हारे भिन्तु को देखकर बहुत पुराय करूँ गा ।]

यह सुन शक्त ने पिएडत की प्रशंसा करते हुए छुठी गाथा कही:-

श्रद्धा हवे सेवितव्या रूपव्या बहुरसुता ये बहुट्ठानचिन्तिनो, भिक्खुञ्च दिस्वान समञ्च राज करोहि पुष्यानि श्रतप्यकानि ॥

[ निश्चय से जो बहुश्रुत हैं, जो बहुत बातों का विचार कर सकते हैं, तथा जो प्रज्ञावान हैं उनकी सेवा करनी चाहिए । राजन् ! मुक्ते तथा भिन्तु को देखकर बहुत पुरुष करों ।]

यह सुन राजा ने अन्तिम गाथा कही :---

श्रक्कोधनो निचपसग्रचित्तो सन्वातिथीयाचयोगो भवित्वा, निहरचमानं श्रभिवादियस्सं सुत्वान देविन्द सुभासितानि ॥

[ हे देवेन्द्र, तुम्हारे सुभाषित सुनकर मै श्रकोधी, नित्य-प्रसन्नचित्त तथा सब श्रतिथियों के प्रति यथायोग्य करनेवाला हो श्रपने मान का मर्दन कर श्रभिवादन करूँ गा।]

ऐसा कह प्रासाद से उतर प्रत्येक-बुद्ध को नमस्कार कर एक ग्रोर वैठा। प्रत्येक-बुद्ध ने त्राकाश मे पालची मार राजा को उपदेश दिया— महाराज, विद्याधर श्रमण नहीं हैं। ग्रव से त्यह जान कर कि लोक धार्मिक श्रमण-ब्राह्मणों से खाली नही है दान दे, शील रख तथा उपोमथ कर्म कर । शक ने भी शक के प्रताप से आकाश में खड़े हो नगरवासियों को उपदेश दिया कि अप्रमादी रहो और मुनादी करा दी कि भागे हुए श्रमण-ब्राह्मण लौट श्राऍ। वे दोनों भी अपनी-अपनी जगह गये। राजा ने उपदेशानुसार चल पुष्य किये।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल वैटाया। उस समय के प्रत्येक-जुद्द परिनिष्ट त हा गये। राजा स्नानन्द था। शक तो मै ही था।

# ३६२. भिसपुष्क जातक

"यमेत..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिद्ध के बारे में कही।

# क. वर्तमान वाथा

उसने जेतवन से निकल कोशल राष्ट्र मे एक ग्रारएय के ग्राभय विहार करते समय एक दिन पद्म-सरावर मे उतर फूले-कवल देख जिधर वायु जा रही थी, उधर खड़े हो सुगन्धि ली। उस वन-खरड मे रहने वाले देवता ने उसे धमकाया—मित्र! तू गन्ध-चोर है। यह तेरी चोरी का एक ग्राइ है। यह उससे धमकाया जाकर जेतवन लौट ग्राया ग्रीर शास्ता को प्रणाम करके वैटा। शास्ता ने पूछा—भित्तु! कहा रहा? ''ग्रामुक चन-खरड में, ग्रीर वहां देवता ने मुक्ते इस प्रकार धमकाया।'' भित्तु। फूत सू घने पर देवता ने केवल तुमे ही नहीं धमनाया है, पुराने पिउडता को भी धमकाया है' कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे बहादत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व एक निगम मे ब्राह्मण-फुल मे पैदा हुए। वड़े होने पर तज्जशिला मे शिल्य सीख, श्रीर श्रागं चलकर ऋियों के ढग की प्रव्रज्या ले, एक पद्म-सरोवर के पास रहने लगे। एक दिन तालाव मे उत्तर खिले फूज को खड़े स्वते थे। एक देव-कन्या ने वृत्त-स्कन्य के विवर मे खड़े हो धमकाते हुए पहली गाथा कही—

> यमेतं वारिजं पुष्फं श्रदिन्न उपसिद्धसि, एकद्वसेतं थेय्यान गन्धथेनोसि सारिस ॥

[यह जो त् यिना दिये हुए कवल-फूल को स्ड्वता है, यह भी चोरी का एक प्रकार है। मित्र ! त् गन्ध-चोर है।]

तय वोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-

न हरामि न भञ्जामि श्रारा सिङ्जामि वारिजं, श्रय केन चु वरणेन गन्धयेनोति बुचति ॥

[न ले जाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सूझता हूँ। मैं किस प्रकार गन्धचोर कहला सकता हूँ?]

उसी समय एक श्रादमी उस तालाव में भिसे उखाड रहा था श्रीर कवल तोड़ रहा था। बोधिसत्व ने उसे देख 'दूर खड़े होकर सूँघने वाले को चोर कटती है, इस श्रादमी को क्यों कुछ नहीं कहतीं कह उसके साथ वात चीत करते हुए तीसरी गाथा कही—

> यो यं भिसानि खणति पुण्डरीकानि भजति, एवं श्रानियणकम्मन्तो करमा एसो न बुचित ॥

[ जो यह भिस उजाड़ता है श्रीर कमलों को तोड़ता है, वह ऐसा दारण-क्रम करता है। उसे कुछ क्यों नहीं कहती ? ]

उसे कुछ न कहने का कारण वताते हुये देव-कन्या ने चौथी तथा पौचवीं गाथा कही--

> ष्माकिण्णलुद्दो पुरिसो धातिचेळ व मिक्खतो, तस्मिं मे वचनं नास्य तज्ज श्ररहामि वत्तवे ॥

#### श्रनङ्गणस्य पोसस्य निच्चं सुचिरावेसिनो, वाळगामच पापस्य श्रवभामचं व खायति ॥

[ जो लोभ में डूबा हुम्रा म्रादमी है, जो दाई के वस्त्र की तरह मैला है, उसे कुछ कहने के लिये मेरे पास वचन नहीं हैं। लेकिन श्रमण को कहना उचित समभती हूं। जो निर्दोप पुरुष है, जो नित्य पवित्रता के लिये प्रयत-शील है, उसका बाल की नोक के समान पाप भी महा-मेच के समान प्रतीत होता है।]

उस देव-कन्या द्वारा संविग्न-हृदय वोधिसत्व ने छठी गाथा कही— श्रद्धा मं यक्ख जानासि श्रथो मं श्रनुकम्पसि,

पुनिष यक्ख वज्जासि यदा प्रसिस एदिस ॥

[ हे देवते । त् मुक्ते जानती है । इसलिये मुक्त पर अनुकम्पा करती है । यदि फिर भी इम प्रकार का कोई दोप देखे, तो सावधान करना । ]

ता देव-कन्या ने सातवी गाथा कही-

नेव तं उपजीवाम निषते भतकम्हमे,

ष्वमेव भिक्खु जानेय्य येन गच्छ्रेय्य सुमातिं ॥

[न हम तुभा पर निर्भर करते हैं, न तेरी मजदूरी करते हैं। हे भिन्तु ! तू ही जान कि किस सुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है।]

इस प्रकार वह उमे उपदेश दे श्रपने विमान मे चली गई। बोधिसत्व भी ध्यान-प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैटाया। सत्यों के प्रकाशन के ग्रन्त में वह भिन्नु स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुग्रा। उस समय देव-कन्या उत्पल-वर्णा थी। तयस्वी तो मैं ही था।

# ३६३. विघास जातक

"सुसुखं वत जीवन्ति ..." यह शास्ता ने पूर्वाराम मे विहार करते समय क्रीड़ा-शील भिन्नुक्रो के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

महामौदगल्यायन स्थविर ने जय प्रासाद को कॅपाकर उनके मन में सबेग उत्पन्न कर दिया तो धर्म नभा में बैठे भिद्ध उनके दोप कहने लगे। शास्ता ने ग्राकर पूछा—भिद्ध गो, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ? 'श्रमुक वातचीत' कहने पर शास्ता ने 'भिद्धुग्रो, न केवल ग्रभी किन्तु पहले भी यह कीड़ा-शील ही थे' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्मी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोबिसत्व शक्त हुये। एक काशी-गाँव मे सात भाई काम-भोगो को दोप-पूर्ण समभ, निकल, ऋषियों की प्रब्रज्या के ढग पर प्रव्रज्ञित हुए। वे मे-यारएय मे रहते समय योगाम्याम मे न लग, शरीर को ही हु बनाने मे लगे रहकर नाना प्रकार की की दाये करने रहने थे। शक्त देवराज ने सोचा, इनके मन मे सवेग पैदा कर्मगा। वह तोने का रूप बना उनके निवास रथान पर आगा और एक वृत्त पर वैठ उनके मन मे सवेग पैदा करते हुये पहली गाया कही—

> सुसुखं वत जीवन्ति थे जना विघासादिनो, दिट्टोव घम्मे पासंसा सम्पराये च सुगाति ॥

[ जो खाये हुये ग्रवशिष्ठ भोजन को खाते हैं, वे सुख से जीते हैं। इसी जन्म में उनकी प्रशसा होती है श्रीर परलोक में सुगति मिलती हैं।]

उनमें से एक ने उसकी वात सुन शेप सब जनों को सम्बोधित कर दूसरी गाथा कही:—

> सुकस्स भासमानस्स न निसामेथ परिडता, इद सुणाथ सोदरिया श्रम्हे वायं पसंसति॥

[ पिंडतो ! क्या तोते का कहना नही सुनते हो ? भाइयो ! इसे सुनो, यह हमारी ही प्रशंसा करता है । ]

उसका विरोध करते हुये शक ने तीसरी गाया कही:-

नाह तुम्हे पसंसामि कुणपादा सुणाथ से, उच्छिट्ठमोजिनो तुम्हे न तुम्हे विघासादिनो ॥

हे मुर्दार खाने वालो ! मै तुम्हारी प्रशसा नहीं करता हूं | तुम जूठन खाने वाले हो, वचा हुया खाने वाले नही । ]

उसकी बात सुन उन सब ने चौथी गाया कही:-

सत्तवस्ता पञ्जिता मेजमारञ्जे सिखण्डिनो, विधालेनेव यापेन्ता मय चे भोतो गारहा, कोनु भोतो पसंसिया ॥

[ सात वर्ष से हम शिखा-धारी साधु हो मेध्यारएय मे रहते हैं, ऋौर बचा हुआ ही खाकर जीते हैं। यदि आप हमारी निन्दा करते हैं तो आप के प्रशसित कौन हैं ? ]

उन्हें लिजित करते हुये वोधिसत्व ने पाँचवी गाथा कही :--सुम्हें सीहानं व्यग्धानं वाळानव्चावसिट्टकं,

उच्छिट्ठेनेव वापेन्ता मिलह्या विघासादिनो ॥

[ तुम सिंह, व्याघ तथा ग्रन्य जगली पशुत्रों का उच्छिष्ट खाकर जीते हो श्रीर श्रपने को श्रवशिष्ठ खाने वाले मानते हो ! ]

यह सुन तपस्तियों ने पूछा-यदि हम विवासादी नहीं हैं, तो विघा-सादी कीन होते हैं ?

> उसने उन्हें यह समकाते हुये छठी गाथा कही:— ये वाह्मणस्य समणस्य श्रज्जस्य च विणिव्यनो, दलाव सेंं सुझन्ति ते जना विघासादिनो ॥

· [जो ब्राह्मण, श्रमण अथवा अन्य किसी याचक को देकर ही खाते हैं, वे जन विवासादी कहलाते हैं।]

इस प्रकार उन्हे लिन्जित कर वीधिसत्व ग्रपने स्थान पर चला गया। शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल वैठाया। उस समय वह सात भाई ये क्रीड़ा-शील भित्तु थे। शक तो मैं ही था।

#### ३ ६ ४ . बट्टक जातक

"पणीतं " यह शास्ता ने जेनवन मे विहार करते समय एक लोभी भिन्तु के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

उमे शास्ता ने प्छा—भिता ! क्या त् सचमुच लोभी है १ भन्ते ! हाँ कहने पर भिता ! केवल अभी नहीं, पहले भी त् लोभी ही रहा है। लोभ के कारण ही वाराणकी में हाथी, बैल, घोडा, तथा मनुष्य के मुद्दार से अतृष्त रह 'इससे वड कर मिले ॥' मोच जाल में प्रविष्ट हुआ था।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही—

#### रा. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्ती में ब्रहादत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्य वटेर की योनि में पैदा हुए । वह ग्रारण्य में रूखे निनके तथा दाने खाकर रहता था। उस समय वाराण्मी में रहने वाला एक लोभी कीवा हाथी ग्रादि के मुदीर से ग्रन्त रह 'इससे वडकर मिलेगा' सोच जगल में गया। वहीं उसने फल मूल खाते हुए वोधिसत्य को देल सोचा—यह वटेर यड़ा मोटा है। मालूम होता है मडुर-चोगा चुगता ह। इसका खाना पूछकर, वही खाकर मैं भी मोटा होऊँगा। वह वोधिमत्व से ऊरर की शाखा पर जा वैटा ग्रोर . वोला—भो वटेर । ग्राप कौन सा विडया भोजन करते हैं जिससे खूव मोटाये हं ? वोधिसत्य ने उसके पूछने पर उसके साथ वातचीत करते हुये यह गाया कही—

पणीतं भुज्ज से भत्त सिष्पतेलञ्च मातुल, श्रय केन नु वरणोन किहो त्वमसि वायस ॥ [हे मातुल | तू मक्खन-तेल के साथ विदया भोजन करता है। हे कीवे! तू किस कारण से दुवला है ?]

उसकी वात सुन कीवे ने तीन गाथाये कही — श्रमित्तमज्के वसतो तेतु श्रामिसमेसतो, निच्चं उद्विस्माहद्यास कुतो वाकस्य दिळह्य ।। निच्चं उद्वेधिनो काका ध्रहा पापेन कम्सुना, लद्धो पिण्डो न पीर्धित किसो तेनिहम वहक ॥ सूखानि तिण्यीजानि श्रप्परनेहानि सुन्जसि, श्रथ केननु वर्ण्येन थूलो त्वमसि वहक ॥

[ शतुत्रों के बीच मे रहने वाले, उनका भोजन चुराचुरा कर खाने वाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुक्त कीचे में (शरीर की) हटता कहाँ से आ सकती है ! हे बटेर ! पान-कर्म के कारण कीचे नित्य उद्विग्न रहते हे | इसी लिये उन्हें जो भोजन मिलता है वह उनके शरीर को नहीं लगता । बटेर ! इसी लिये में दुर्वल हू । हे बटेर ! तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निग्द्धता नहीं रहती । हे बटेर ! तू किस कारण से मोटा है ?]

यह सुन वटेर ने ऋपने मोटे होने का कारण कहते हुये ये तीन गायाये कही-

श्रिष्वि श्रष्यविन्ताय श्रविदूरामनेन च, जद्धा लद्धेन यापेन्तो थूलो तेनस्मि वायस ॥ श्रष्पिच्छस्स ही पोसस्स श्रष्पचिन्ति सुखस्सच, सुसगहितपमाणस्स कुत्ती सुससुदानिय ॥

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में लोभी भिद्ध स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कीवा लोभी भिद्ध था। बटेर तो मैं ही था।

#### ३६५. काक जातक

"चिरस्स वत पस्साम. " यह भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोभी भिन्नु के ही वारे में कही। (वर्तमान) कथा उक्त कथा की तरह से है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व कव्तर होकर वाराण्सी-सेठ की रसोई में छीके पर रहते थे। कौवा भी उसके माय दोस्ती करके वही रहता था मय विस्तार से कहनी चाहिये। रसोइये ने कौवे के पह्म नोच, उसकी पीठ को माख, एक कौडी में छेद कर उसकी माला बनाई श्रीर कौवे के गले में पहना उसे छीके में डाल दिया। वोधिसत्व ने जंगल से श्रा, उसे देख मजाक करते हुए पहली गाथा कही —

चिरस्यं वत परसाम सहायं मिणधारिनं, सुकताय मस्सु कुक्तिया सोभते चंत मे सखा ॥

[ अपने मिण धारण किये हुये मित्र को वड़ी देर के वाद देखते हैं। अञ्झी बनी हुई मानुपी डाढी के साथ मेरा सखा सुशोमित होता है।]

यह सुन कौने ने दूसरी गाथा कही:-

परूद्रहकच्छनखलोमो श्रहं क्म्मेस ब्यावटो, चिरस्तं नहापित लद्धा लोमन्तं श्रपहार्राय ॥

[ काम मे व्यावृत होने के कारण मेरे शरीर के वाल, नख तथा केश वढ गये थे। देर मे नाई मिला। ग्राज उससे हजामत वनवाई। ]

तव बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-

यन्तु लोस श्रहारेसि दुरलभं लद्धकप्पकं, श्रथ किञ्चरिह ते सम्म क्राठे किणकिणायति ॥ [बड़ी मुश्किल से भिले नाई को पाकर तूने हजामत तो बनवाई है, लेकिन मित्र! तेरे गले मे यह क्या घएटी सी बजर्ता है ? ]

तब कौवे ने दो गायाये कहीं .-

मनुत्य सुखुमाजानं मणि व चठेषु जम्बति, तेसाहमनुार क्खानि मा त्यं मञ्जी दबाकतं ॥ सवैपिमं पिहयसि मस्सु कृतिं सुकारित, वार्यिस्सामि ते सम्म मणिङ्चापि ददानिते ॥

[ सुबुमार मनुष्यों के कएठ में मिण लटकती है, उनकी मेने नकल की है। यह मत मान कि मैने अभिमान से पहनी है।। यदि तू मेरी, जिसके चेहरे पर अच्छी तरह से बनाई गई दाई। है, ईप्या करता ह, तो है मित्र ! म तुके दाड़ी करवा हूँ गा ओर मिण दे हूँ गा ॥ ]

यह सुन वोधिसत्व ने छुठी गाथा कही-

खन्नेव माणिना छन्नो सुकताय च मरहुया, श्रामन्त खो तं गन्छामि पियम्मे तवदस्सनं ॥

[ हे मित्र ! तू ही मिण के योग्य हे और इस अच्छी प्रकार बनाई गई दाटी के । मै तुक्ते कह कर जाता हू । मुक्ते तो तेरा अदशेन प्रिय हे ॥ ]

यह कह उड़कर अन्यत्र चला गया। कोवा वहां मर गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यां को प्रशासित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में लोभी भिन्नु अनागामी फल में प्रांतिष्टित हुआ। उस समय कौवा लोभी भिन्नु था। कशूतर तो में ही था।

# सातवाँ परिच्छेद

# १. कुक्कु वर्ग

#### ३६६. कुक्कु जातक

"दियड्टकुक्कु.. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय राजा को उपदेश देने के बारे मे कही। (वर्तमान) कथा नेसकुण-जातक , मे श्रायेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके अर्थधर्मानुशासक अमात्य थे। राजा अनुचित-मार्ग में लग अधर्म से राज्य करने लगा। जन-पद को कष्ट देकर केवल धन ही इकट्ठा करता था। बोधिसत्व राजा को उपदेश देने के लिये कोई न कोई उपमा खोज रहे थे। उद्यान में राजा का निवास-स्थान अधूरा बना था, छत पूरी नहीं हुई थी, शहतीरों पर कियों रखी थीं। राजा खेलने के लिये उद्यान में गया, तो वहाँ घूमते हुए उसने उस घर में प्रवेश किया। फिर शहतीरों के धेरे को देख इस डर से कि कही वह उस पर न गिर पड़े वाहर निक्ल आया। बाहर खड़े हो कर देखते हुए उसने यह सोचकर कि शहतीर और कड़ियाँ किसके सहारे खड़ी हैं, वोधिसत्व से पूछने के लिये पहली गाथा कही—

दियब्दकुम्क उदयेन कणियाका विद्रिययो श्रट्ठ परिक्लिपन्ति नं, सिंसपा सारमया श्रफेगुका कृष्टिं ठिता उपरितो न धंसति ॥

<sup>ै</sup> तेसकुण जातक (४२१)

[ डेढ रतन ऊँची शहतीर हैं, श्रीर श्राठ वालिश्त कैं। वेंस हैं । ये सारवान, मजबूत सिरीस लकड़ी की बनी हैं। ये कहाँ स्थित हैं जो ऊपर नहीं गिरती है ?]

तव बोधिसत्व ने यह सोच कि ऋष मुक्ते राजा को उपदेश देने का अवसर मिला है, ये गाथाये कहीं -

यं तिसति सारमया अनुज्जुका
परिकिरिय गोपाण्सियो समिद्ठता,
ता सज्ज्ञहीता बलसा च पीळिता
समिद्ठता उपितो न घं नित ॥
एव मित्ते हि दळहेहि पण्डितो
अमेजक्रोहि सुचीहि मन्तिहि,
सुसङ्गहीतो सिरिया न घंसति
गोपाण्सी भारवहाव किण्णका ॥

[ जो तीस, मजबूत, टेडी कड़ियाँ घेर कर खड़ी हैं, वे अच्छी प्रकार इकट्ठी होने से तथा बल-युक्त होने से खड़ी हैं, तथा ऊपर नहीं गिरतीं ॥ इसी प्रकार राजा यदि वह ऐसे मन्त्रियों से युक्त हो, जो उसके हड मित्र हो, जो अभेग्र हो, तथा जो शुन्व-परायण हों तो वह राज्य-श्री से रहित नहीं होता जैसे छुन्जे का शिखर जो घुड़-मुँ हे पर टिका है ॥]

राजा ने वोविसत्व के कहते कहते ही अपने कर्म का विचार कर सोचा—शहतीर के न रहने पर कड़िया नहीं ठहरती हैं और कड़ियों से न मिला रहने पर शहतीर नहीं ठहरता। शहतीर के टूटने पर कड़िया टूटकर गिर पड़ती हैं। इसी प्रकार जो अधार्मिक राजा अपने मित्र-अमात्य, सेना तथा ब्राह्मण-गृहपितयों का ख्याल नहीं करता, वह उनके पृथक हो जाने के कारण उनकी अब्हेलना होने से ऐश्वर्थ्य से पितत हो जाता है। राजा को धार्मिक होना चाहिये।

उस समय राजा को भेट देने के लिये जंबीर-नीजू लाये। राजा ने वीधिसत्व से कहा—मित्र! यह नीजू खा। वीधिसत्व ने लेकर कहा—महा-राज! जो खाना नही जानते वे इसे कडुवा कर देते हैं खटा, लेकिन जान-कार पिखत कडवाहट निकाल, बिना खटाई निकाले, बिना नीजू का रस विगाइ खाते हैं। इस प्रकार राजा को धन-सग्रह का उपाय बताते हुए ये दो गाथाये कहीं:—

खरत्तचं मेत्ल यथापि सत्यवा ध्रनामसन्तोपि करोति तित्तकं, समाहरं सादुकरोति पत्थिवा ध्रमादुकिनरा तनुवदृमुद्धरं ॥ एवम्पि गामिनगमेसु पण्डितो ध्रसाहसं राज धनानि संहरं, धम्मावती पटिपज्जमानो सफानि कथिरा अनिहेठयं पर ॥

[ जैसे शस्त्र हाथ में लिये ग्रादमी कठोर छिलके वाले नीबू को थिना छीले ही कड्ग्रा कर देता है, ग्रीर हे राजन् ! वाहर के छिलके को उतार कर स्वादु तथा थोडा उतार कर ग्रस्वादु कर देता है, उसी प्रकार राजन् ! पिडत-पुरुप ग्राम निगमों में बिना जबरदस्ती किये, धन सग्रह करता हुन्ना, धर्मानुसार चलता हुन्ना, बिना दूसरों को कष्ट दिये वृद्धि करता है । ]

राजा ने वंधिसत्व से वानचीत करते हुए पुष्मिरणी तट पर पहुँच वाल-पूर्थ के समान पानी से ऋलित खिला हुआ कमल देखा। वह बोला— मित्र यह फूल जल मे पैदा हुआ है तो भी जल से, ऋलित है। बोधिसत्व ने भहाराज। राजा को भी ऐसा ही होना चाहिये उपदेश देते हुए यह दो गाथाये कहीं.—

> श्रोदातम् सुचिवारिसम्भवं जातं यथा पोक्वरिणीमु श्रस्तुजं, पदुमं यथा यगिनिक्वासिफालिमं नकद्दमो नरजो न वारिलिम्पति ॥ एवम्पि वोहाररुचि श्रसाहसं विमुद्धकम्मन्तमपेत पानक, निवम्पति कम्मिकलेस तादिसो जातं यथा पोक्खरणीसु श्रम्दुजं॥

[ जैसे श्वेत मूल वाले, पिवत्र जलोत्पन्न, पुष्करिणियों मे पैटा हुन्रा तथा सूर्य किरण से पुष्पित कमल न कीचड़ से लिप्त होता है, न धूलि से न पानी से; उसी प्रकार जो जबरदस्ती नहीं करता, जिसका व्यवहार पिवत्र है, जो विशुद्ध कर्मा है तथा जो निष्पाप है वह कर्म-मेल से लिप्त नहीं होता।

राजा बोधिसत्व का उपदेश सुन, तबसे धर्मानुसार राज्य कर, दानादि पुरुष कर्म करके स्वर्गगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल वैठाया। उस समय राजा त्रानन्द था। पिएडत त्रमात्य तो मै ही था।

# ३६७, मनोज जातक

'यथा चापो निन्नमित...'' यह शास्ता ने वेळ वन मे विहार करते समय विपत्ती भित्तु के बारे मे कही । (वर्तमान ) कथा मिहलामुख जातक ' मे विस्तार से आ ही गई है। उस समय शास्ता ने 'भित्तुओं' न केवल अभी किन्तु पहले भी यह विपत्ती रहा है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

# ग्व. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व सिंह की योनि मे पैदा हुए । सिंहनी के साथ रहते हुए उससे दो बच्चे हुए—पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम मनोज रक्खा गया। उसने भी बड़े हो कर एक सिंह बच्ची रक्खी। इस प्रकार वे पाँच जने हो गये। मनोज जंगली भैसे आदि को मार मास लाता और माता पिता, वहन तथा भार्या को पोसता। एक दिन वह शिकार खेलने गया तो भागने मे असमर्थ गिरी

१ महिला मुख जातक (२६)

नामं के एक श्रमाल को छाती के बल लेटा देखा। उसने पूछा- 'धीम्य। क्या है ?'

'स्वामी । सेवा मे रहना चाहता हूँ ।'

उसने 'ग्रच्हा' कहा ग्रीर ग्रपने साथ गुफा मे ले श्राया।

बोधिसत्व ने उसे देखातो मना किया—तात मनोज श्रगाल दुश्शील होते हैं, पापी होते हैं, श्रनुचित कर्म में लगा देते हैं। इसे श्रपने पास मत रख। किन्तु वह मना न कर सका।

एक दिन श्रगाल ने अश्वमास खाने की इच्छा से मनोज से कहा— 'स्वामी! घोड़े का मास छोड़ कोई ऐसा मास नही जो हमने न खाया हो। घोड़े को पकड़े।''

'धोड़े कहा होते है ?"

'वाराणसी मे नदी के किनारे।''

उसने उसकी बात सुन घोड़ों के नदी पर नहाने के समय वहा पहुँच एक घोड़े को पकड़ा और पीठ पर चढ़ा जल्दी से अपने गुहा-द्वार पर आ पहुँचा। उसके पिता ने घोड़े का मास खा चुकने पर कहा—तात! घोड़े राजा का भोग होते हैं। राजा अनेक माया वाले होते हैं। वे कुशल घतु-घरियों द्वारा विधवा देते हैं। घोड़े का मास खाने वाले सिह दीर्घायु नहीं होते। अब से अश्व को मत पकड़ना।

िह ने पिता का कहना न माना ग्रीर घोड़े पकड़े ही। राजा ने जब सुना कि किह घोड़े ले जाता है तो उसने नगर के भीतर ग्रश्व पुष्क-रिणी बनवाई। वहाँ में भी ग्राकर ले जाता। राजा ने घुड़साल बनवाई ग्रीर उसके ग्रन्दर ही घोडों को घास पानी दिलाने लगा। सिंह प्राकार के ऊपर से जाकर घुड़साल में से भी ले ही जाता। राजा ने एक ग्रच्क निशाना लगाने वाले धनुर्धारी को बुला कर पूछा—तात्। किह को तीर से बींध सकेगा।

वह बोला 'सकता हूँ' श्रौर सिंह के श्राने के रास्ते में, प्राकार के पास मचान बनाकर उस पर रहा। सिंह श्राया श्रौरश्रुगाल को बाहर श्मशान में छोड़, घोड़े को उटा लाने के लिये नगर में कूदा। धनुर्धारी ने श्राने के समय हिंह का बेग बहुत होने के कारण उसे न बीध, घोड़ को उठा कर लेजाने के समय भार से शिथिल-बेग खिह को तेज तीर से पिछुले हिस्से में बीधा। तीर त्रगले हिस्से से त्रार पार हो त्राकाश में जा उड़ा। शेर चिल्लाया। में मारा गया। धनुषधारी ने उसे बींध विजली की तरह धनुप की डोरी की त्रावाज की। श्रुगाल ने सिह तथा डोरी की त्रावाज सुनी तो समभ गया कि उसका मित्र बींध कर मार डाला गया है। उसने सोचा—जो मरगया उससे दोस्ती क्या? त्राय में त्रापने निवास-स्थान को जाता हूं। तव उसने ऋपने से ही बात करते हुए दो गायाये कही:—

यथाचापो निजमित जियाचापि विकूर्जात, हम्जते नृत मनोजो मिगराजा सखा मस ॥ हन्ददानि वनं ताणं पक्षकमासि यथासुखं, नेतादिसा सखा होन्ति स्टमा गे जीवतो सखा ॥

[ जैमे धनुप मुकता है श्रौर जैसे उसकी डोरी की श्रावाज श्राती है उससे यह निश्चित है कि मेरा सखा मृगराज मनोज मारा जारहा है। श्रव मेरे लिये वन मे ही शाण है। मै सुख पूर्वक जाता हूं। ऐसे (मरे हुए प्राणी) सखा नहीं होते। जीते रहते (श्रौर) सखा प्राप्य हैं।

सिह भी बहुत तेज होडकर गुफा के द्वार पर पहुँचा श्रोर वहाँ घोड़े को गिरा स्वय ही गिर कर मर गया। तव उसके सवधियों ने बाहर निकल कर देखा कि वह खून में सना है, घाव से खून वह रहा है श्रोर कुसंगति के कारण मर गया है। यह देख उसके पिता, माता, बहन तथा भार्यों ने क्रमश: चार गाथाये कहीं:—

> न पापजनसंसेवी श्रन्चन्तं सुखमेधति, मनोजं परस सेमानं गिरियस्तानुसासनी ॥

[दुर्जन की संगति करने वाले को चिरकाल तक सुख नहीं मिलता। (तीरखाकर) पड़े हुए मनोज की ओर देखो—यह गिरिय की अनुशामना है।]

> न पाप सम्पवद्धे न याता पुत्तेन नन्दति, मनोजं पस्स सेमानं श्रद्धन्नं सिंहा लोहिते ॥

[ कुसंगति करने वाले पुत्र से माता को ग्रानन्द नही होता । स्वयं रक्त बहते हुये, (तीर खाकर) लेटे हुये मनोज को देखो । ]

> एवमापज्जती पोसो पापियो च निगच्छति, यो वे हितानं वचनं न करोति श्रत्थद्सिनं ॥

ें कि को अपने हितैपी बुद्धिमानों का कहना नहीं करता।]

एवञ्च सो होति ततीव पापियो यो उत्तमो श्रवम जन्मसेवी, पस्तमं श्रवमजन्मसेवितं मिगाधिपं सरवर वेगनीधतं

[ जो उत्तम पुरुप अधमजन की सगित करता है उसकी अवस्था उससे भी बुरी होती है। अेष्ठ मृगेन्द्र की अवस्था देखों जो अधमजन की कुसङ्गति के कारण शर से मारा गया।]

श्रन्तिम सम्बद्ध गाथा --

निहीयति पुरिसो निहीन सेवी
न च हायेथ कदाचि तुल्य सेवी,
सेट्ठमुपनमं उदेति खिप्पं
तस्मा श्रत्तनो उत्तरिं भजेथ ॥

[ नीच की सगित करने वाले पुरुप का ह्वास होता है । (श्रपने) समान की संगति करने वाले का कभी ह्वास नहीं होता। अंब्ठ की रगित करने वाले की शीघ उन्नति होती है। इसिलये अपने से अंब्ठ की ही सगित करनी चाहिये।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल कैठाया। सत्यों के अन्त में विपत्ती स्रोतापित फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय श्राल देवदत्त था। मनोज विपत्ती की सगित करने वाला। बहन उत्पत्त-वर्णा। भार्या द्वेमा भित्तुणी। माता राहुल-माता। पिता तो मै ही था।

## ३६८. सुतनु जातक

"राजा ते भत्त..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय माता का पोपण करने वाले भित्तु के वारे मे कही। (वर्तमान) कथा साम जातक भें ग्रायगी।

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्त्र एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुये। नाम रखा गया सुतनु। वह बड़े होने पर मजदूरी कर माता पिता को पालता था। पिता के मरने पर भाता का पोषण करने लगा।

उस समय वाराणसी राजा शिकार का बड़ा प्रेमी था। एक दिन वह बहुत से लोगों के साथ योजन-दो योजन के जंगल मे गया श्रीर घोपणा की कि जिसके पास से मृग भाग जायगा वह उसी मृग (के मूल्य) को हारेगा।

श्रमात्यों ने राजा के लिये (मृगों के) निश्चित रास्ते पर एक कोठा वनवा दिया। मृगों के निवास-स्थानों को घेरकर हल्ला मचाने वाले लोगों के कारण उठकर भागने वाले मृगों में से एक वाराधिंगा वहा पहुँचा जहाँ राजा खड़ा था। राजा ने उसे वीधने के लिये तीर छोड़ा। मृग माया जानता था। जब उसने देखा कि उसके श्रत्यन्त कोमल पार्श्व की श्रोर तीर चला श्रा रहा है तो वह पलट कर तीर से विधे की तरह होकर गिर पड़ा। राजा ने समसा, मैंने मृग मार लिया श्रीर पकड़ने के लिये दौड़ा। मृग उठकर हवा की तेजी से भाग गया। श्रमात्य श्रादि राजा पर हॅसने लगे।

उसने मृग का पीछा किया। जा वह थक गया तो तलवार से उसके दो दुकड़े कर एक डएडे पर टॉंग बैहॅगी उठाते हुए की तरह लाया। याते हुए योड़ा विश्राम लेने के तिये सड़क के किनारे स्थित एक वट के इस के नीचे पहुँचा श्रीर लेट कर सो गया। उस वट इस्त पर रहने वाले

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>साम जातक (४४०)

मखादेव यत्त को कुवेर से यह अधिकार मिला था कि वहाँ जो आये वह उन्हें खा सकता है। जिस समय राजा उठकर जाने लगा उसने उसे हाथ से पकड़ लिया—ठहर! तू मेरा भोजन है।

"तू कौन है ?"

"मै यहाँ रहने वाला यत्त हूं। जो इस स्थान पर आते हैं, उन्हे खाने का मुक्ते अधिकार है।"

राजा ने होश नभाले रख पूछा—क्या श्राज ही खायेगा, श्रथवा प्रतिदिन खाना चाहेगा।

''मिले तो रोज खाऊँगा।"

"ग्राज इस मृग को खाकर मुक्ते छोड। मैं कल से तेरे लिये एक भात की थाली के साथ एक ग्रादमी मेजूँगा।"

'तो भूल मत करना। जिस दिन नहीं मेजेगा, उस दिन तुमे ही खाऊँगा।''

''मै वाराणसी का राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है।"

यत्त ने प्रतिज्ञा करा उसे छोड़ दिया।

उसने नगर मे प्रवेश कर अपने निजी मत्री से सारा हाल कह कर पूछा—क्या करना चाहिये १ मत्री बोला—देव ! क्या दिनो की मर्यादा वाधी है ?

"नहीं बाधी।"

"यदि ऐसा किया तो ऋतुचित किया। तव भी चिन्ता न करें। कारागार में बहुत मनुष्य हैं।"

"तो तू ही यह काम कर मुक्ते जीवनदान दे।"

श्रमात्य ने 'श्रच्छा' कह स्वीकार किया। वह प्रतिदिन कारागार से एक श्रादमी को निकाल भोजन की थालों के साथ बिना उसे कुछ जताये यत्त के पास भेज देता। यत्त भोजन कर श्रादमी को छा जाता। श्रागे चलकर कारागारों में कोई श्रादमी न रहा। राजा को जब कोई भोजन ले जाने वाला न मिला तो वह मृत्यु-भय से कापने लगा। श्रमात्य ने उसे श्राश्वासन देते हुए कहा—देव! जीने की तृष्णा से धन की तृष्णा श्रिधिक वलवान होती है। हाथी के कथे पर हज़ार की थैली रखवा मुनादी

कराये—कीन है जो यह धन लेकर यद्ध के पास भोजन ले जायगा ? उमने वैसी घोपणा कराई । वोधिसत्व ने सोचा मैं मज़दूरी कर मासा, श्राधा-मासा कमा कठिनाई से माता का पोपण करता हूँ । यह धन ले माता को दे यद्ध के पास जाऊँगा । यदि यद्ध का दमन कर सकूगा तो श्रच्छा, यदि नहीं कर सकूगा तो भी मेरी माता सुख से जीवन वितायेगी ।

उसने यह वात मा से कही तो उसने दो वार मना किया—नात्!

मुक्ते घन नहीं चािर्ये। तीसरी वार उसने माना से विना पूछे ही कहा—

श्रायों! हजार लाग्रो। मै भोजन ले जाऊँगा। उसने हजार ले, जा माता को

दिये श्रीर प्रणाम करते हुए कहा—मा! चिन्तान कर। मैं यद्ध का दमन कर

जनता को मुखी बना श्राज ही तुक्त रोती हुई को हँसाता हुआ लौटूँगा। वह

राज-पुरुपों के साथ राजा के पास जा खड़ा हुआ।

राजा ने पूछा — "तात ! भात ले जायगा ?"

"देव हाँ"

''तुमे क्या चाहिये १"

"देव ! श्रापकी सोने की खड़ाऊँ।

''किसलिये १"

"देव ! वह यत्त इत्त के नीचे भूमि पर खड़े हुत्रों को खा सकता है, मैं उसके पास भूमि पर खड़ा न रह खड़ाऊँ पर खड़ा होऊँगा।"

''ग्रौर क्या चाहिये १"

"देव! आपका छाता।"

''यह किसलिये १"

"देव । यत् ग्रपने वृत्त की छाया में खड़े होने.वालों को ही खा सकता है, मै उसके वृत्त की छाया के नीचे खड़ा न रह छत्र की छाया के नीचे खड़ा होऊँगा।"

"श्रौर क्या चाहिये १"

"देव ! ग्रापकी तलवार ।"

"इसका क्या काम १"

"देव ! शस्त्रधारियों से श्रमनुष्य भी हरते हैं।"

"श्रौर क्या चाहिये १"

"देव! सोने की थाली में रक्खा हुआ आपका खाना।" "तात्। किसलिये।"

'देव ! मेरे जैसे पिएडत श्रादमी के लिए यह योग्न नहीं कि वह मिट्टी के वर्तन में रूखा सूखा भोजन ले जाये।''

राजा ने स्वीकार कर सब सामान दिलवा अपने नौकरों को उसकी सेवा में नियुक्त किया। बोधिसत्व ने राजा को प्रणाम किया— 'महाराज। डरें मत। आज मै यत्त का दमन कर आपका मंगल कर लौटू गा। वह सामान लिवा वहाँ पहुँचा। उसने मनुष्यों को चृत्त से दूर खड़ा किया और स्वय स्वर्ण-पादुका पर चढ, तलवार वाध, श्वेत छत्र धारण कर, सोने की थाली में भोजन ले यत्त के पास पहुँचा।

यत्त प्रतीत् कर रहा था। उसे देख यत्त ने सोचा—यह आदमी दूसरे दिन आने वालो की तरह नहीं आता है। क्या कारण है ? बोधिसत्व ने भी चृत्त के पास पहुँच चृत्त की छाया के किनारे खड़े हो तलवार की नोक से भोजन की थाली को छाया के अन्दर कर पहली गाथा कही—:

राजा ते भन्नं पाहेसि सुचिमंस्पसेचनं,

मला देविममं श्रधिवरथे एहि निक्लम्य भुञ्जम्मू ॥

[ हे मखा देव ! (वृत्त्) पर रहने वाले (यत्त्) ! राजा ने तेरे लिये पवित्र मास युक्त भोजन भेजा है । त्रा वाहर निकल कर खा । ]

यत्त ने यह सुना तो उसे छाया के भीतर बुना कर खाने की नियत से ठगने के लिये दूसरी गाथा कही—

एहि साणव श्रोरेन भिक्खमादाय स्पितं, खन्च साणव भिक्खा च उसी भक्खा भविस्सय ॥

[ हे माणवक ! सूप सहित भित्ता लेकर इधर आ | हे माणवक ! त श्रीर भोजन दोनो मेरे भोजन वर्नेंगे । ]

तत्र वोधिसत्व ने दो गाथाये कहीं---

श्रप्पकेन तुवं यक्ख थुरुतमत्थं जहिस्ससि, भिक्षं ते नाहरिस्सन्ति जना मरणसिक्जिनो॥ जन्दायं यक्ख तव निच्चभिक्खं सुचि पणीतं र्ससा उपेतं, भिक्लं च वे श्राहरियो नरो इघ, सुदुरुतमो होहिति खादिते मयि॥

[ हे यज्ञ तू अल्प लाभ के लिये महान् लाभ को छोड दे रहा है। (यदि तू मुफ्ते खा जायगा) तो आगे से मृत्यु से भयभीत (लोग) तेरे लिये भोजन नहीं लायेगे। हे यज्ञ! तुफ्ते यह पित्र, बढ़िया, सरस भोजन नित्य प्राप्य है। लेकिन मेरे खा लेने पर इस भोजन को यहाँ लाने वाला आदमी दुर्लभ हो जायगा।।]

यत्त ने 'माण्वक ठीक कहता है' सोच दो गाथार्थे कहीं: —

समेस सुतनो श्रत्थो यथा भासिस माण्य,

मेया वं समनुक्षातो सोत्थि पस्सिस मातरं ॥

खगां छत्तन्च पातिन्च गच्छेवादाय माण्य,
सोत्थि पस्सतु ते माता व्यन्च पस्साहि मातरं॥

[ हे माण्य ! जैसे त् कहता है, यह मेरे ही हित मे है । मैं तुमे जाने देता हूं । तू सकुशल लौट माता को देखेगा । हे माण्य ' तू तलवार, छतरी तथा थाली लेकर जा । तू अपनी माता को सकुशल देखे और तेरी माता तुमे सकुशल देखे ।]

यक्त की वात सुन यह सोच कि मेरा काम पूरा हो गया, मैने यक्त का दमन कर लिया, मुक्ते बहुत धन प्राप्त हुआ तथा राजा का कहना हो गया। वोधिसत्व ने प्रसन्न-चित्त हो यक्त की बात का समर्थन करते हुये अतिम गाथा कही:—

एवं यक्ख सुखी होहि सह सब्वेहि जातिहि, धनञ्च मेश्रिधगतं रञ्जो च वचनं कतं ॥

[ हे यत ! अपने सभी सम्बन्धियो सहित तू सुखी हो । सुके धन मिला है, श्रीर राजा का कहना हो गया है ।]

इतना कह चुकने पर यज्ञ को सम्बोधित कर फिर कहा—मित्र ! तू ने पहले त्रकुशल कर्म किये । उसी के परिगाम स्वरूप तू कठोर, परुप, दूसरो का रक्त-माँस खाने वाला यज्ञ हो पैदा हुआ । अब से प्राणातिपात आदि मत कर । इस प्रकार सदाचार का सुपरिगाम तथा दुश्शीलता का दुष्परिगाम कह यज्ञ को पचशील में प्रतिष्ठित किया । उसने यज्ञ को 'जगल में रहने से तुमें क्या लाभ। श्रा तुमें नगरद्वार पर बिठा श्रेष्ठ-भोजन का लाभी बनाऊं कहा श्रीर उसे साथ ले, निकल, खड़ श्रादि यद्ध से ही उठवाकर वाराणसी पहुँचा। राजा को एचना दी गई—सुतनु माणव यद्ध को लिये श्राता है। श्रमात्यो सहित राजा ने बोधिसत्व का स्वागत किया। यद्ध को नगर-द्वार पर विटाया श्रीर उसे श्रेष्ठ-भोजन मिलने की व्यवस्था की। फिर नगर मे प्रविष्ट हो, मुनादी करा, नगर वासियों को एकत्र किया श्रीर बोबिसत्व के गुणों की प्रशसा कर उमें सेनापति बना दिया। उसने स्वय वोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, दानादि पुएय कर्म कर स्वर्ग-लाभ किया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। सत्यों के अन्त में माता का पोषण करने वाला भित्तु स्रोतापित-फल मे प्रतिष्ठित हुआ। उस समय यन्त अड्गुलि-माल था। राजा आनन्द। माणव तो मै ही था।

# ३ ६ ६. गिज्मा जातक

"ते कथन्तु करिस्तिन्त..." यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक माता का पोपण करने वाले भिन्नु के बारे मे कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व गीध की योनि मे पैदा हुये। बड़े होने पर वह बूढे अन्धे माता-पिता को गृद्ध (-गुफा) मे रख गोमास आदि लाकर पोसने लगा। उस समय वाराणसी की श्मशान भूमि मे एक निपाद ने लगभग सभी जगह गीधो को फॅसाने के लिए जाल फैलाया। एक दिन वोधिसत्व गोमास खोजते-खोजते श्मशान मे दाखिल हुआ। वहा जाल मे पैर फॅस गये। उसे अपनी चिन्ता न थी। किन्तु बूढे माता-पिता की याद कर और यह सोच कि मेरे माता-पिता कैसे जियेगे, उन्हें मेरे जाल में फॅसने तक का जान न होगा, वे निराश्रय हो पर्वत-गुफा में ही सूखकर मर जॉयेंगे उसने रोते हुये पहली गाथा कही:—

> ते कथन्तु करिस्प्तन्ति बुद्धा गिरिद्रिसया, श्रहं वद्धोस्मि पासेन नीतियस्य वसङ्गतो ॥

[पहाड़ की दरार में रहने वाले चृद्ध क्या करेंगे १ मैं वन्धन में बॅध-कर नीलिय नामक चिडीमार के वशीभूत हो गया | ]

तव चिड़ीमार पुत्र ने ग्रद्धराज का विलाप सुन दूसरी गाथा कही — किं गिरुक परिदेवसि कानुतेपरिदेवना,

न में सुतो वा दिट्ठो वा भासन्तो मानुसिं दिजो ॥

[ हे गीध किसके लिये विलाप करता है और क्या विलाप करता है १ मैंने (इससे पूर्व) मानुपी बोली बोलने वाला पत्ती न सुना, और न देखा।] गीध बोला—

> भरामि माता पितरो बुद्धे गिरिदरिसये, ते कथन्तु करिस्सन्ति ऋहं वसङ्गतो तव ॥

[ मै पर्वत की दरार मे रहने वाले माता-पिता का पोपण करता रहा। श्रव जब मैं तेरे वशीमृत हो गया हूं तो वे क्या करेंगे १]

चिड़ीमार बोला-

यन्तु गिरुको योजनसतं कुण्पानि श्रपेक्खति, कस्मा जालञ्च पासञ्च श्रासज्जापि न बुरुकति ॥

[ जो गींघ सौ योजन ऊपर से मुदीर को देख लेता है वह पास के ही जाल और बन्धन को क्यों नहीं देख सकता ? ]

गीघ वोलाः-

यदा परामवो होति पोसो जीवितसङ्खये, श्रय जालञ्च पासञ्च श्रासजापि न बुरमति ॥

[ जव मनुष्य का जीवन चीण होता है तो वह पास होने पर भी जाल

चिडीमार बोला:--

भरस्सु माता पितरो बुद्धे गिरिद्रीसये, न सयार्वं समनुञ्जातो सोन्थि पस्साहि नातके ॥ [ पर्वत की दरार में रहने वाले अपने चृद्ध मातापिता का पालन-पोपण कर। मैने तुक्ते मुक्त किया। सकुशल अपने संविधयों को देख। ]

गीध बोलाः--

एवं लुहक नन्दरस् सह सब्बेहि जातिभि, भरिरसं मातापितरो बुद्धे गिरिदरीसये ॥

[ इसी प्रकार हे चिडीमार ! तूभी सब रिश्तेदारों के साथ आनन्दकर ! मैं पर्वत की दरार में रहने वाले वूढे माता पिता का पालन करूँ गा । ]

बोधिसत्व मरण-दुःख से मुक्त हो, शिकारी के सुखी रहने की कामना कर, अन्तिम गाथा कह, मुँह भर मास लेकर गये और माता पिता को दिया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया।

सत्यों के अन्त में माता का पोषण करनेवाला भिन्नु सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय चिड़ीमार पुत्र छन्न था। मातापिता महाराज-कुल थे। गीध-राज तो मैं ही था।

### ४००. दब्भ पुष्फ जातक

''त्रानुतीरचारि भद्दन्ते.. " यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय उपनन्द शाक्य पुत्र के वारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

वह बुद्रशासन में प्रव्रजित हो अल्पेच्छता आदि गुणों को छोड अत्य-धिक तृष्णा वाला हुआ। वर्षा वास करने के समय दो तीन विहारों मे वर्षा वास करना स्वीकार कर एक मे छाता या जूता रख देता, एक मे हाथ की लाठी या पानी का त्या और एक मे स्तय रहता। एक वार उसने वर्षा अर्थेच्छ में एकजनपदीय विहार में वर्षा-वास करना स्वीकार कर 'भिन्नुओं को अल्पेच्छ

होना चाहिये कह आकाश में चन्द्रमा को प्रकट करते हुये की तरह भित्तु य्रां को परिभोग-वस्तुत्रों में सन्तोषी रहने की प्रेरणा करने वाली त्रार्य वश प्रतिपटा कही। उसे सुन भिज्ञात्रों ने सुन्टर पात्र-चीवर छोड, मिट्टी के पात्र तथा फटे पुराने चीथड़ो के चीवर ले लिये। उसने मुन्दर पात्र-चीवरो को श्रपने निवास स्थान में रक्खा । वर्षा-वास समाप्त होने भर गाडी भर जेतवन ले चला। रास्ते मे एक श्रारएय विहार था। पाव मे लना लिपटे हुए उसके पीछे से गुजरते समय उसने सोचा, निश्चय से यहाँ कुछ मिलेगा श्रीर विहार मे प्रवेश किया । उस विहार मे दो यूढे भिन्नु वर्षा वास करते थे। उन्हे दो स्थूल वस्त्र श्रीर एक बारीक कम्बल मिला। न बाँट सकने के कारण उसे देख वे प्रसन्न हुए कि स्थविर हमे बाँट कर देगा। वोले-भन्ते ! हम वर्षा वास में मिले इस वस्त्र को बाँट नहीं सकते हैं। इसके कारण हमारा विवाद होता है। इसे हमे बाँट कर दे। उसने बटैना स्वीकार कर दो स्थूल वस्त्र दोनों को दे दिये श्रौर यह कह कि कमाल हम विनयधरों को मिलना चाहिये कम्बल ले चल दिया। उन स्थिवरों का कम्बल से प्रेम था। वे भी उसके साथ जेतवन पहुँचे । स्रोर विनयधर भिद्धस्रो को वह वात सुना पूछा—भन्ते क्या विनयधर इस प्रकार लूट खा सकते हैं ?

मिलुश्रो ने उपनन्द स्थविर द्वारा लाये गये पात्र, चीवर के हैरे को देख कर कहा—श्रायुष्मान् ! त्वहुत पुरायवान है । तुक्ते बहुत पात्र चीवर मिले ।

"श्रायुष्मानो । पुर्य कहा—इस उपाय से यह प्राप्त हुए हैं" सारी कथा कह सुनाई । धर्म-सभा में बातचीत चली—श्रायुष्मान् उपनन्द शाक्य-पुत्र बड़ी तृष्णा वाला है । महालोभी है । शास्ता ने श्राकर पूछा—भिन्तुश्रो । वैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

"श्रमुक वान-चीत" कहने पर 'भितुश्रो उपनन्द ने दूसरों को श्रार्थ-चर्या का उपदेश दे श्रनुचित किया। दूसरों को उपदेश देने वाले भिन्नु को चाहिये कि वह पहले जो उचित है उसे करे तब दूसरे को उपदेश दे। इस प्रकार धम्मपद की गाथा से उपदेश देते हुए 'भिन्नुश्रो न केवल श्रभी उपनन्द महान लोभी है, यह पहले भी महालोभी रहा है। श्रौर न केवल श्रभी इनकी चीज़ें लूटी है, किन्तु पहले भी लूटी है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नदी तट पर वृद्ध-देवना हुए। उस समय मायाज़ी नामक भार्या के साथ एक श्रुगाल नदी के किनारे एक जरह रहता था। एक दिन श्रुगाल से कहा—रवामी। मुक्ते दोहद उत्पन्न हुन्ना है। ताजी रोहित मछली खाना चाहती हूँ। श्रुगाल बोला—व्यम न हो तरे लिये लाऊँगा। प्राव में लता लपेटे वह नदी के साथ साथ घूमता हुन्ना ठीक किनारे पर पहुँचा। उस समय गम्भीर-चारी तथा श्रुनुतीर-वारी नामक दो ऊदिवानाव किनारे पर खडें मछलियाँ रगेज रहे थे। उनमें से गम्भीरचारी ने एक वडी मछली देख जत्दी से पानी में उतर उसे पूँछ से पकडा। बलवान मछली उसे खीचती ले गई। उस गम्भीरचारी ऊदिवाव ने दूसरे को 'यह महा मछली हम दोनों से पार नही पा सकेगी, श्रा मदद कर' बुलाते हुए पहली गाथा कही—

श्रनुतीरचारिं भदन्ते सहायमनुधाव म, महायेगहितो मच्छो सोमं हरति वेगसा ॥

[ हे अनुतीरचारी ! तेरा भला हो | आ मेरी मदद कर | मैने गडी मछली पकडी है। वह सुके जोर से खीच लिये जाती है ।]

यह सुन उसने दूसरी गथा कही-

गम्भीरणरि भरन्ते दळहं गरहाहि थामसा, श्रहं तं उद्धरिस्लामि सुपरणोउरगम्मिव ॥

[ हे गम्भीरचारी ! तेरा भला हो । उसे दृढता पूर्वक जोर से पकड़ा। मैं उसे खींच कर निकालूगा जैसे गरुड़ साप की । ]

दानों ने इक्ट्रे हो रोहित मछली को नाहर निकाल जमीन पर रक्छा। उसे मार कर 'त् वाँट, नृ नाँट' कह भगडा करने लगे। जब न वाँट सके तो रखकर वैठ गये। उसी समय गीटड वहाँ श्रा पहुँचा।

उसे देख उन दोनों ने उसका स्वागत कर निवेदन किया—िमत्र दन्भपुष्फ । यह मछली तम दोनों ने इकट्ठे होकर पकडी है। उसे वाट न सकने के कारण हम दोनों में विवाद छिड़ गया है। हमें ये वरावर बरावर बाँट दे। उन्होंने तीस्री गाथा कही— विवादो नो समुप्पजो दब्भपुष्क सुर्णोहिसे, स्तरेहि सेदर्ग सम्म विवादो उपसम्मतु ॥

[ हे दब्भपुष्क ! हमारी बात सुन । हममे विवाद छिड़ ाया है । मित्र हमारा न्याय कर जिल्हों विवास शान्त हो । ]

उनकी बात सुन श्रुगाल ने ग्रापना वेल प्रकट करते हुए कहाः— धरमद्ाह पुरे चासि बहु ग्रत्थं मेतीरितं, रामेनि मेदगं सरमा विवादो उपसम्मतु ॥

[ भे पहले न्यापार्थाश था । नेने वहुत नुकहमों का निर्णय किया है । भैं तुम्हार अगंड़ का भली प्रकार निर्णय करता हूं जिसमें विवाद शान्त हो ।] ग्रीर वांटत हुए यह गाथा कही:—

> श्रजुरीरचारि नज्ञुट्टं सीसं गम्भीरचारिनो, श्रथार्थं मनिकाो खरडो धम्मट्टस्त भविरसति ॥

.[ अनुतीर-चारी के निये प् छ, और गर्म्भा-चारी के लिये क्षिर और यह जो बीच का हिस्मा हे यह न्यायाधीरा का होगा ।]

इन प्रकार इन महाली का बाँट 'तुम फंगड़ा न कर पूंछ प्रार दिर खाग्रो' कह बीच का िस्सा मुँह में ले, उनके देखते देखते ही भाग गया। वे (जुये मे) हजार हजार हारे की तरह बुरी शकल बना कर बैठे श्रोर छठी गाया करी.—

> चिरिंग भक्तो श्रमविरा सबै न विवेदेमसे, शर्सासिकं शनज् दुई सिगाकोहरति रोहित

[यदि भगा न करते तो निर काग तक गोजन हो सकता था। विना निर प्रौर पूछ की रोहित मछली को गीदा लिये जा रहा है।]

श्यात नी नान भाषीं को रोहिन तहाती खिनाऊँगा साच प्रस्यना पूर्वेच उस ह पान गया। उसने त्याते देख स्वागन किया—

> य तथि राजा जन्दंस्य रज्जं लद्वान राजियो, एनाइस्डन नन्दामि दिम्दा पुराणसुरांपनि ॥

[ जिस प्रागर क्रिय राजा राज्य प्राप्त कर प्रसन्न होता है उसी प्रकार मैं भी पाज पनि को भरेसुँह ख्रात देख प्रक्षत है । ]

प्रीर यह प्राप्ति को उनाव प्रक्षती हुई बोर्जी-

कथन्तु थलजो सन्तो उदके मन्छ परामसि, इट्डो ने सन्म प्रक्खाहि कथं श्रधिगतं तया ॥

[ सौम्य ! मुक्ते वता यो कि स्थलचारी होकर पानी में मछली को कैंने पकड़ा १ इस मछली की प्राप्ति कैसे हुई १ ]

श्याल ने उसकी प्राप्ति का उपाय वताते हुए यह गार्था कही :-विवादेन किसा होन्ति विवादेन धनक्खया,

जिना उद्दाविवादेन भुन्ज मायावी होहितं।

[ विवाद से दुर्वल रोने हें। विवाद से धन-च्य होता है। विवाद से ही उद-विजाव मछ्जी से विचाद है मायावी ! रोहित मछ्जी खा। ] यह ग्रमिसम्बुट गाथा है—

एवमेवं मनुस्तेनु विवादो यत्थ जापति, धन्मद्ठं पटिधावन्ति सोहि नेसं विनायको । धनापि तत्थ जीयन्ति राजकोसोपबङ्ढति ॥

[ इसी प्रकार मनुष्यों में जहां विवाद पैदा होता है, वे न्यायाधीश के पास दौड़ते हैं । वट उनका न्याय करना है । उनके धन की हानि होती है ग्रीर राजकोप वढता है । ]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल वैठाया। उम समय श्रुगाल उपनन्द था। ऊदविलांऊ दो बूडे। उस वात की प्रत्यच देखने वाला नृज्ञ-देवता तो मैं ही था।